

### अन्यक्ती कतानी (THE UNTOLD STORY)

-christ

76 PJ



# अनकही कहानी

(THE UNTOLD STORY)

ge y

नेखक

201

लेफ्टी० जनरल बी० एम० कौल धनुवादक रामकटण धर्मा 'कॅवल' ज्वर ४०, शाहित्य एव



विल्को पब्लिशिंग हाउस ३३ रोपवॉक छेन, फोर्ट, बम्बई-१

## कॉपीराइट © १६६७ विल्को पव्लिशिंग हाउस

सम्पूर्ण एवं यसंधिप्त (Complete & Unabridged)

दम पुरतक ने अथवा इमके किसी भाग के पुनर्पकाशन के संवेधिकार मृत्रीत है। किसी पत्र-पत्रिका अथवा किसी समावार-पत्र में प्रकाशित इसकी मगीक्षा में इसके संविध्य अक्ष उद्धुत किये जा सकते हैं।

3 - 2 6/24

ে জাও গ্ৰেম্ম টাইনে। তা পিলু কিলামভালৈ কান্ত নাল্য বিচাৰী থাটিলাকে সংগ্ৰেছ উই লাফ স্থান্ত লোক, ভাৰত হয় টা লিখিত ভালি এই আমা কান্ত্ৰিক কান্

2612

#### समर्पण

यह पुस्तक में श्रपनी पत्नी धनराम किशोरी एवं श्रपनी पुत्रियों अनुराधा तथा चित्रलेखा को समर्पित करता हूँ ।



### श्राभार-स्वीकृति

मिनुता पिछत का जिन्होंने इस मुस्तक के सिराने के मेरे निरमय को बत प्रसान किया, के ब्रीक मुसरान एवं पीक के सुंगल का जिन्होंने मेरा प्रस्थ-बान मार्ग-दर्गन किया, मेरी बादसाह, देवीदस एवं आगी सबू का जिन्होंने युक्ते समूख्य गहयोग दिया, साता चरत का जिन्होंने दस मुस्तक (संग्रेजी प्रति) के पत्रस्था मेरे टाइप किया, चुन्तो एवं कामिनो का जिन्होंने इसकी पाण्डिवीय की जीव-मुक्तार को, राजिल्दर पूरी का जिन्होंने सबसे की इस पुस्तक के लक्ष्यों

से एकरुप कर लिया, तथा उन दूसरे मित्रों का जिन्होंने तथ्यों की विशुद्धता के

सत्यापन में मेरा हाथ बढाया, मैं बिर भाभारी है।

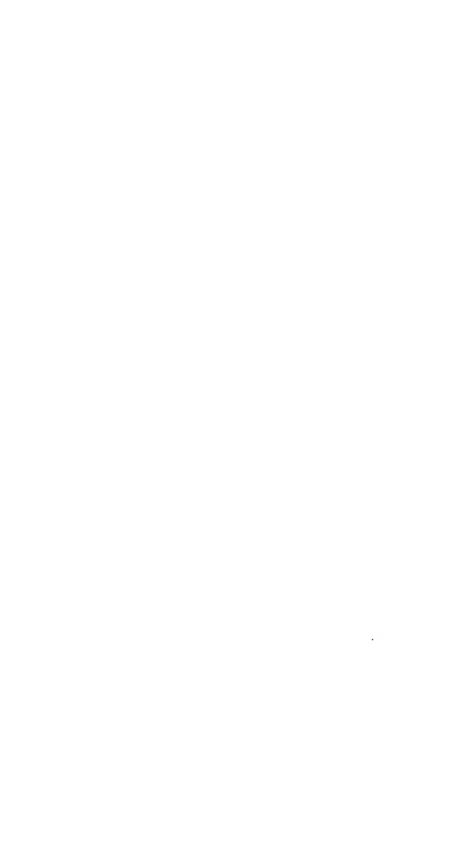

#### दो शब्द

धनकहीं कहानी लेक्टी० जनरत बी० एम० कौल की पुस्तक वि ग्रनटोल्ड स्टोरी का हिन्दी मनुवाद है।

'सनकही कहानी' के इतने बीझ प्रकाशन में सर्वशी रामकृष्ण सार्ग 'कैंवल' एवं विद्याप्रकास धवन का मप्रतिम सहयोग रहा है। बागुवर सार्ग जी ने जिस लान एवं निष्ठा से जनरल कीन की संविधी पुस्तक को केवल तीस दिन में अनूदित किया है तथा बगुबर पवन साहब ने जिस परिश्रम एवं करिसे इस कम समय में इने पुटित किया है, उसके तिए प्राप दोनों का माभार एकट कर के मैं ऋषमुबत नहीं होना जाहता।

विस्को पब्लिगिंग हाउस, बम्बई-१ -- जयसुख शाह

## प्राक्क

दैव सदा हपालु नहीं होता । अनेक महा दनेंद्र निकार हुए हैं और उनका मजाक एड़ा महान् मममने की भूल नहीं कर रहा हूँ किन्तु है, इस्तिए में भी, जनमें से जुछ की मीति, ह रहा है व्यक्ति सब को यह मालूम हो सके बैतावरूल में पता हूँ तथा स्वदेश की सेवा

पिछले कुछ वर्षों में मेरे विरुद्ध कारी ह में मतंत्रिक रूप से भी कहा गया है जब के मुजारन नहीं हो पाया है। मुसे आसा है को निज्य करने में सुविद्या रहेगी कि वि

सारीनता नृतं युग में, सेना में दो ( सारीनता नृतं युग में, सेना में दो ( सारीनता नेता में का समयेन करते थे ( सारी को का समयेन करते थे ( सारी को का समयेन के लिए मेरे राष्ट्रक का स्वाक के पान की मिटा का के सारी की सारी का सारी के भीत मिटा वान की माम के सारी की सारी की सारी की माम की माम की माम की माम की सारी की

#### प्राक्कथन

दैव सदा कुपालु नहीं होता। अनेक महान् राजनीतिज्ञ, सैनिक तया सन्त स्तर्न मिकार हुए हैं मीर उनका भवाक उद्याग नवा है। यदापि में अपने को सहान् समभते की भूत नहीं कर रहाई विन्तु पेरे साथ भी कुछ बँसी ही भीती है, इसलिए में मी, जनमें से कुछ की भीति, सन्ते जीवन को यहां सब्देवत कर रहा हैं साकि सब को यह मानूम हो सके कि मैं विन्त पुष्टामी एसं किस सातास्टण में पता हूँ तथा स्वदेश की सेवा में मैंने किस भूमिका का निर्वाह

पिछले कुछ वर्षों मे मेरे विरुद्ध काफी मुछ कहा गया है और कुछ मामसो मे सार्वेनिक रूप से भी कहा गया है जबकि में मीन रहा है, इसलिए संदुतित मूर्याकन नहीं हो पाया है। चुने सासा है कि पुस्तक के पढ़ने के बाद पाठक को निर्मय करने मे सुविधा रहेगी कि किय पटनामों की जिम्मेदारी किन पर है।

स्वाभीनता-पूर्व पुत्र में, सेना में दो प्रकार के घोषितार थे: एक वे जो स्वाभीनता-पूर्व पुत्र में, सेना में दो प्रकार के घोषितार थे: एक वे जो स्वाभीनता-संघाम का समर्थन करने थे (वो बहुत कम थे) तथा दूतरे दे जो या तो दसने विद्यु के या हारने प्रति निर्माश में हुमरे वर्ग के घोषितार पर्वेवरों को प्रतान राजने के निरम् भेर राष्ट्रवादी वृद्धिकोण तथा नेहरू एव प्राप्य महार नेतामों के प्रति नेति प्रदा का मवाक उन्होंने थे। १८४७ में, जब मारत कित्रु पहुने दूरल की पूजा करने वाले थे घोषितार एक राज में ही प्रमुख में प्रति के जन नेतामों के प्रति क्षा करने वाले थे घोषितार एक राज में होने प्रतान करने थे। विद्या सुत्र में प्रतान के जन नेतामों के प्रति विद्या सुत्र में प्रतान के जन नेतामों के प्रति यो प्रतान के प्रतान के प्रतान करने प्या करने प्रतान करने प्रतान करने प्रतान करने प्रतान करने प्रतान कर

श्रिपतु यह तो ऐतिहासिक घटनाओं का फल थी। इन ग्रॉफिसरों को मुक्त है हाह होने लगी ग्रीर जैसे-जैसे मैंने जीवन में प्रगित की, इन्होंने ईर्प्यान्य हो कर ग्रिपने मित्रों में (देश एवं विदेश में) मेरे विरुद्ध भूठा प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया, मेरी हर प्रकार की निन्दा करनी प्रारम्भ कर दी। ग्रिपने इस लक्ष्म की सिद्धि के लिए इन्होंने ग्रिनेक घटनाग्रों की तदनुरूप व्याख्या की तथा ग्रिपने व्ययस्थित एवं सतत प्रयत्नों से इन्होंने ग्रिनेक क्षेत्रों में यह विश्वास जमा दिश कि मैं ग्रिपने जीवन में प्रगित ग्रिपने गुणों एवं ग्रिपनी योग्यता के बल पर नहीं ग्रिपतु 'राजनीतिक' प्रभाव के कारण कर रहा था।

जब भी मुक्ते किसी दायित्वपूर्ण पद के लिए चुना गया, चाहे स्वतन्त्रता पूर्व या स्वतन्त्रता-उपरान्त, उस चुनाव के लिए निर्वारित मानदण्डों का सरकार ने पूरी तरह पालन किया। योग्यता श्रयवा श्रनुभव की दृष्टि से मेरे साथ करी कोई पक्षपात नहीं किया गया। महान् व्यक्तियों के साथ तथा महत्त्वपूर्ण घट-नात्रों में काम करने का श्रवसर श्रपने सेवा-काल में मुक्ते कई वार मिला। इस भविव के मध्य मुक्ते अनेक रोचक एवं कप्टसाध्य स्थितियों से गुजरना पट् जिससे मुक्ते कुछ स्याति मिल गई। जैसा कि स्वाभाविक था, मेरी इस स्याति ने मेरे प्रतिद्वित्यों की ईर्ष्याग्नि में घी का काम किया श्रीर मुक्ते बदनाम करने ग उन्होंने प्रत्येक नम्भव प्रयत्न किया। जब कुछ क्षेत्रों में मेरे नाम पर काफी मीनए उद्यानी जा रही थी तो सार्वजनिक रूप से अपने पक्ष में कुछ कहने मी मद्भित नरकार ने मुक्ते श्रनुमति नहीं दी किन्तु नेहरू ने कई बार संसद् में तथा कुछ पत्रकार-गम्भेलनों में भेरा बचाव किया । इस पर मेरे श्रालीचकों ने कहा कि नेत्र मेरे दोधों पर पर्दा टाज रहे थे। मैंने इस अन्याय की कापी समय तक गरन किया किन्तु प्रत्येक चीज की एक गीमा होती है, इसलिए मैंने अपने मैनित भीतन के मेबाविध पूरी होने के पहुँच ही अवकाश लेने का फैसला कर िया (जैसा कि इस पुराक में मैंने सविस्तार यतलामा है)।

भेर अवसाम ने निने पर भी मेरे निन्दक चुप नहीं हुए अपितु मेरे उपर वीपा उपरात को । तब भैने नेहरा को निसा जिन्होंने २५ दिसम्बर १६६३ को मुर्ग निन्दिनित उपर दिया:

्रियान २६ शिक्य का पत्र मुने सभी मिला। इस सम्बर्ग में द्वाराने भावता है की में में स्थान में द्वाराने भावता है भी में में स्थान में सम्बर्ग में से स्थान के स्थान है सी में स्थान में मी से भावता के से में स्थान के स्थान स्थान में मी में भावता के स्थान के स्थान स्थान में मी में से भावता के स्थान स्था

करने के लिए तुम्हारा और कृष्ण मेनन का उपयोग किया जा रहा है। इस मामले से, जैसे मैं उचित सम्भुगा, हम स्लटने का प्रयास करेंगे । जब उपयुक्त धवसर बाए तो तुम कुछ तथ्य, जो तुम चरूरी समभी, जनता के सामने रख देना । जहाँ तक मैं सममता है, वर्तमान बातावरण

मे तुम्हारा कुछ कहना विशेष लामकारी नही होगा। इह की सलाह का सम्मान करते हुए, सार्यजनिक रूप से मैंने घब तक कुछ हीं कहा है। किन्तु नेहरू की मृत्यु के बाद भी मुक्त पर निन्दारमक प्रहार किये ा रहे हैं, इसलिए में समभाना है कि घव वह उपयुक्त श्रवसर बा गया है जब हमें कुछ तथ्यों को जनता के सामने रख दूँ। इस पुस्तक को लिखने में मुक्ते ोन वर्षेल गे है भीर इसमें मैंने भ्रनेक व्यक्तियों भीर धनेक सामलों पर बडे. स्टरूप से विचार किया है। इसमें विणित कुछ तथ्य कटुहो सकते हैं किन्त्र च अवस्य बतलामा चाहिए।

बी प्म कील रुली केंग्ड जनवरी, १९६७

## (पृष्ठ २२० एवं २२१ के बीच में)

राजपूताना राइफ़ल्स में सैकिण्ड लेफ्टिनेण्ट के पद पर लेखक (१६३५) वाशिगटन में भारतीय राजदूत ग्रीर लेखक (१५ ग्रगस्त १९४७) सुरक्षा परिषद् में कश्मीर समस्या पर चर्चा के समय सर एन० गोपालस्वामी त्रायंगर, एम० सी० सीतनवाड तथा लेखक (१९४८) मुरक्षा-परिषद् में कश्मीर समस्या पर चर्चा के समय ग्रीमिको, शेख श्रव्दुल्ला थीर लेखक (१६४८) कोरिया में जनरल मेक्सवेल टेलर ग्रौर लेखक (१६५३) रोहतांग दर्रे के निकट परिवाण श्रभियान पर लेखक (१६५४) लड़ाकृ वायुयान में उड़ान भरने के बाद लेखक (१६५८) मीधे ने बाएँ : एयर मार्शन मुकर्जी, लेसक और प्रतिरक्षा मन्त्रालय के गरीन (१६५६) पनरत के लाम विमीया तथा नेतक और पृष्ठभूमि में बख्दी गुलाम मोलम्मद (१६५६) पंडित नेतर, हडल रेनन और लेखक (१६५६) नेता और नेत्रक की पत्नी (१६५६) मेटर और मेरक की की पुत्रियों (१६५६) लीय-१ जारे ममय यागिम क्यामितयों के माय नेतक (१६५६) ्रा में जिल्हे रहान पर एवर वायम सामैल पिण्डो तथा लेखक (१६६०) मण में भारतिर नायम (याग्योग्स) तथा सेसक (१६६१) रोगति । । एत हैं। हो, रादहा रेपदेन और उनकी पनी तथा नेसम की mar (1:35) १८ त र ११ के १ तो पर राजन पुढ़े और विराक (१९६२ की ग्रीक्स ऋतु)

### **धनुकम**णिका

#### **भारतस्यम** ध्यमुख

٧, ٤.

| ₹. | धापुन         | 13  |
|----|---------------|-----|
| ₹, | संबर्गन्त     | 5.2 |
| ١, | धनेक भूमिकाएँ | 95  |

| र्वयारी | ** |
|---------|----|
|         |    |

| 2           |        | 494 |
|-------------|--------|-----|
| यभी नाटक या | रुत है | ¥+2 |

45

**%**4.0

केंग मानवाँ जन्मदिन था। अनेक सामाजित्त को जाना विलाया गया। इसके वाद मुर्ग को जीन नरह-चरह के उपहार मिले। उर कि को कि मेरा मन यह चहिने लगा कि यह उर्छ अपताह वाद की घटना है। वह अग्निए में उर्छ जल्दी ही सो गया था। के बोन पानी मुमनायार वरस रहा था। कि बोन की बनेक मधुर स्मृतियाँ मेरे के बनेक की बनेक मधुर स्मृतियाँ मेरे के बनेक में पूर्व और वीले कि माँ इस दुर्ग को कर्मने में मुक्ते कुछ समय लगा अ

٠.

And property

#### आमुख

नेश मात्रमी क्यांति या । यनेन नामाजिन-यांगिन नाम्बार हुए थोते गाँची मो नामा निर्माण ग्रम् । इसरे बार मुक्ते नवेन्ये प्रमत्नार करने पहनारे मार् थीर न्यर-नाम के प्रमार विसे । यह दिन मुक्ते दरमा स्मेत् घोर प्यार निर्माति सेश मन यह नाहरी भगा हिन्सहार यहून करनी-नामी वाला में।

शुष्ठ गरनाह बाद को घटना है। बह राज बड़ी खंधनी धोर दरायणी थी, हमिना में कुछ जन्दी हो मो गवा था। धवनक में जोत पहा धोर गेरी गीद गृत में। दिन निकल बुत्त था। धिनमी बढ़क नहीं थी, बादन गरनाद गेरे से धोर पानी मृगनाधार बन्न करा था। हवा इननो की बाबन नहीं थी। वि रोक धन्मी हो पने जा नहें से। में झायना-धन्मीया-मा बिनारे से पक्षा घोर जन-दिन की धनेक मधुर न्मृतियों मेरे बानम में तैन कही थी। धवनमा दिनार भी करने में पूर्व बोन कोर्त नि मो दन दुनिया से मही हही। उनने पान्यों का समें ममनने में मुक्ते हुछ। ममस नमा धोर जब समभा थी। हट-पृट कर रो

मी नेवन गरपीस वर्ष शी थी बोर उनकी मृत्यु हैये से हुई थी। धीमारी ने बीप उनका कोई दानाज नहीं हो पाया या व्यक्ति हमारे गाँव से न कोई सरनान या बीर न नीई टॉक्टर। हमाज छोटा-ना पवि कंग ने पास या जो सब गाँकितता से हैं। मृत्यु ने मेरा यह प्रथम साशास्त्रार था।

िर्दू परिवार में अन्ये प्रत्येक बानव की वामपत्री बनवाने की परस्परा है, प्राणिए मेरी वामपत्री भी वत चुकी थी। मां की मृत्यु होने पर मुक्ते इस पुमीय का विस्मानर ट्राया बाते तथा, प्राणिय दादी में मेरी वामपत्री व्योतिभी से पुत्रा विचरवार । व्योतिभी महोदय ने पुरानी बात ही दोहराई कि मेरा वाम वह पुत्र विचरता मानवान वृद्ध के वाम-विवास पर, वह मंगनमय प्रहों के योग मे हुमा था, भीर मेंना मविष्य बहुत उन्थ्यन है।

## १४ 👁 श्रनकही कहानी

पिताजी की श्रायु तीस के श्रासपास थी। पारिवारिक जीवन में वे बहुत कठोर थे श्रीर उनके मुख से निकले शब्द ही क़ानून थे। वे मद्यपान के कट्टर विरोधी थे श्रीर स्वभाव से साहसी एवं सहनशील। मेरी दिनचर्या भी बड़ी संयन थी। भोर की प्रथम किरण के साथ जागना, गर्मी हो या सर्दी ठण्डे पानी से नहाना नथा शाम के मान वजते-वजते खाना खा कर सो जाना, श्रनिवार्य था।

पिताजी ने दो वर्ष वाद फिर विवाह कर लिया । नई माँ मुफे बहुत अन्छी नगीं। प्रव हम अमृतसर के पास तरन-तारन में रहते थे। पिताजी सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे श्रीर उनका जल्दी-जल्दी तवादला हो जाता था, ्मिनिए मुक्ते कई स्कूलों में भरती होना पड़ा। ईसाई, मुसलमान, सिनख तथा हिन्दू शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने का मुक्ते सुश्रवसर मिला। पिताजी ने जानवूक कर मुक्ते इन भिन्त-भिन्त स्कूलों में भरती कराया, क्योंकि उनवा विष्याग था कि वच्चों की गय नमों का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे सब धर्मों का एक समान आदर करना चाहिए। उनका कहना था कि प्रत्येक वर्म क व्याग्याता यह मानता है कि ईश्वर के शब्द की व्याख्या केवल वही कर सकता है और दूसरे तो देवल ब्रांशिक सत्य के जाता हैं। पिताजी इस बात पर जोर देते थे कि ईस्वर एक है और सब वर्स उस तक पहुँचने के साधन हैं; किन्हु उसरे साथ ही उनका यह भी कहना था कि आज तक ईश्वर की सम्यर् ारास्या कोई नहीं कर पाया है। मनुष्य ने ईस्वर को अनेक नाम व रूप है िसं है । दुष्ट उसको साकार मानते हैं और कुछ निराकार । कुछ यह कहते हैं िया एर ऐसी पवित्र या सत्ता है जो अविनाशी है, अनन्त है, सर्वशक्तिमान् हे गया जो मृत्यु एवं जीवन पर नियन्त्रण रमाती है। हमारा जीवन हमें उसकी धारास्या परिचा सित्यता है क्योंकि उसी की प्रेरणा से हम सीम लेते हैं, बही रमारे हत्य में रक्त्य भरता है तथा वही हमें गतिवील बनाता है। यह पृथ्यी भी प्रशं े प्रयाने पर सदा गतिमील रहती है।

. इ.स.च्या १८८० में हैं है जातर है। में स्वरूप कि संबंध की उससी को सपने पर के पास से मुजरते देखता था। सन्सी यर्धीय कादर मिनफोर्ड ईमाई धर्मप्रवारक वे स्रोर उन्होंने सपना सारा जीवन कोड के रोगियों की सेवा में मर्मापत कर दिवा था। स्थान सीर तपस्या का कठार जीवन सपना कर उन्होंने कुण्डरोग से पीड़ित सर्वेक सरवामान्न व्यक्तियों को सुल-सान्न प्रदान की भी। उन्होंने जीवन में स्वते त्याच किये वे कि सामपास के इनार्क में उनके नाम पर मनेक कहानियाँ प्रचलित हो गई थी।

एक दिन प्रादर गिनकोई मुक्ते धपने घर से या नया प्रार्थना के महस्य एवं प्रतिदिन के पीवन में ईस्वर की स्वत्य सनुकल्याओं के लिए उसके प्रति सामार प्रकट करने की सावस्यकता पर उन्होंने मुक्ते एक रोपक प्रवचन दिया। भीवन के बाद हम दोनों ने प्रायंना की—एक हिन्दू बातक धीर एक ईसाई पादरी ने नाम-नाथ द्वेसर के लामने पुटने टेक कर उसकी प्रायंना की।

यह देखने के लिए कि विशवकोर किय प्रकार कार्य करते हैं, दूसरे दिन में कनकी हिस्पैसरी गया। एक पुराने हुटे-मूटे मकाम में उनकी हिस्पैसरी थी। पाने मारशीय कहनेगी डॉ॰ बात के माथ बाहर ही चाई थे विश्वकोर्ड । उनकी मुद्रा में कारणा और आंकों में द्या की देशद अनक थी। उनके पान ही रोगियों की एक मानी लाइन मगी हुई थी। पटे-मुगने विश्वकों में निपटे दे रोगी करकती सरदी में टिट्रिले हुए माई थे। पटे-मुगने विश्वकों में निपटे दे रोगी करकती सरदी में टिट्रिले हुए माई थे। किसी को आया खेहा। यादव था, किसी को आयो जंगितयों नहीं थी और किमी के मूर्र देरों पर ही पट्टी बंधी हुई थी। पारों और खड़ाम के सहाय में भरे पायों को पड़े धान रो देखा, बहुत सहायुम्मित्रण वादवों से तक साथ वात्रथीत की। स्थाग पीर सिस्सार्थ सेवा का गढ़ वहा महास्पर्धी दस्य था।

इमके बाद में डिस्पैसरी के मुख्य बहाने से बया। यहां रीनियों को भर्ती स्थान स्थान पर उन्हें साफ-पूजर कपड़े बीर विस्तर दिये बाते वे तथा उनकी व्यक्तिगत देशमान की जानी थी। बहानुपूर्तिपूर्ण व्यवहार तो धामत चीवन मे जाहे पहली बार मिला था। जिलकोई हर रोज मुबद था जाते में और बीमी ब हुटी मागडों में उन्हें सीमितित प्रार्थना करते हुए देखते से 1 इत भाग्यहीनों को प्रभा रीएमुक्त होने की कितनी खांबन खांगा रहती थी जबकि बास्ताम में जगेर टीक होने की फितनी कम सम्मावना थी।

जब तक में तरान-तारल में रहा, इन कुरणात्रम की तीर्म-वाना मैंने प्रतेन बार की। इसरों को कर में देखने का यह बरा पहला धववर था घीर हासे मुक्ते जीवन की विषयात्रामों के बाद बसध्योग करने को प्रेरणा स्वित । पीडियो मी निस्त्वामें धीर भीन सेवा में तरपर ईसाई पर्म ने यह मेरा प्रयम परिचय

भेरी बहुत बुनारी बहुत सुन्दर थी । उसका मुद्ध पर ग्रवाध स्तेह पा और मैं उनका बहुत प्रधिक सम्मान करता था । पारिवारिक जीवन में पिताजी ने अनेक नियम लागू किए थे और बहुत सख्ती से उनका पालन कराते थे। उन नियमों में एक यह भी था कि साँभ को अँबेरा होने से पहले मुभे घर लौट आना है। इस सम्बन्ध में मुभ मे दो बार चूक हो चुकी थी और मुभे सरत चेनावनियाँ मिल चुकी थीं। तीसरी बार जब यह चूक फिर हुई तो पिताजी कम कर मेरी पिटाई करना चाहते थे। किन्तु दुलारी बीच में आ गई और उमने मुभे पिताजी के घूँसों से बचा लिया। उसके प्रति उस दिन की अपनी इस मुखा के लिए आज भी मेरे मन में कृतज्ञता की भावना है।

इस घटना के बाद में सँभल गया और सदा घुँघलका होने से पहले ही घर पहुँच जाता। लेकिन कुछ महीनों वाद इस नियम का उल्लंघन फिर ही गया। उस दिन स्कूल में कोई उत्सव था, इसलिए मुफ्ते देर हो गई। मैंने शपने एक सिक्त महपाठी ग्रंगद को अपनी सम्भावित समस्या वतलाई। एक वड़े-वूरी की तरह उसने मुक्ते ब्राय्वासन दिया कि यदि मैं 'जपजी साहव' (सिक्सों की गुवह की प्रायंना) की पहली पौड़ी रट लूँ और उसे दुहराता रहूँ तो मेरा कीर अनिष्ट नहीं होगा। इस आस्वासन से मुक्ते सन्तीय तो नहीं हुआ किन्तु मरता वया न करना, मैंने उसकी सलाह मान ली। 'इक झोंकार सत नाम-करत पुरत पद को याद करने में मुक्ते नीस मिनट लगे। घर की स्रोर जल्दी-जल्दी पैन बढ़ाते हुए मैं बढ़े उत्साह के साथ इस पंक्ति को जपता रहा । घर में घुर्गी ही हमारे वृद्दे नौकर ने मुक्ते यह मुखद सूचना दी कि एक घण्टा पहले पिताजी को अलानक किसी सरकारी काम से बाहर जाना पड़ गया। यह सुन कर मेरी जान में जान आई नयोंकि देर में आने के कारण अब मुक्ते डॉटने को वितारी क्षरों नहीं थे। संगद की बात ठीक निकली, 'जपजी साहब' का पाठ करते रहें ने में दिहाई से यत्र गया। सितम धर्म के प्रति श्रद्धा मेरे मन में उस दिन हैं उपम गर्छ ।

ें। हु त रेश के हरें। में इंग्डिंग्ये के विशेष पास गांव 1 जनका महास गां

ह दुसारी को फेक्ट्रो की तमेदिक हो गई है और योग काकी धाने यह चुका । उसके इसान में पितानी ने जमीन-मासामान एक कर दिया। उन्होंने भारत नारे तमेदिक-विशेषकों को उसे दिसाया ताकि इस रोग से उसे मुक्ति मिल रि । फिल्डु कोई प्रदाल सामग्रद न हुमा। रोग की वह बहुत महरी अम पुकी गि भीर सबसे भयंकर बात यह थी कि इनारी स्वयं जीवित नहीं रहना चाहनी री। भीर-भीरे उसका समेद मुनता मया और पितानी के हर सम्भव प्रयत्न के बाद भी एक दिन जवान दे गया। उसकी मीत का दुस महीनो हमारे उपर प्राया रहा। गराता है जैसे हम पर इन दिनो किसी मुतह की दुरिय थी।

ग्रमृतरार मे, हमारे पडौन में रहती थी निम्मी। वह, चौदह दर्प की किसोरी, आयु में लगमग मेरे ही बराबर थी। हम दौनो एक-दूसरे को काफी पमन्द करते थे। प्रत्मेक शनिवार की रात को पिताओं हम दोनों को अपने प्रस्थयन-क्षत्र में बुला लेते वे और इतिहास एवं सामयिक मामलो के निषय में महत्त्वपूर्ण वातें यतनाया करते थे। इसी क्रम में एक बार उन्होंने हमारे सामने प्रमृतसर के जिरायांवाला बाग में हुए नन् १६१६ के अथकर जनसहार का पन्द-चित्र प्रस्तुत किया । शंग्रेजो की इस दानव-तीला का वर्णन करते हुए पिताबी ने महाहम लिंकन के ये शब्द उद्धृत किए थे—'कोई शप्टू इतना ग्रेप्ट नहीं है कि वह दूसरे राष्ट्र पर बामन कर सके।' साथ ही विशाली ने यह भी कहा कि कोई देम ऐसा नही है जिसे अत्याचार से मुक्त होने का अधिकार ग हो । भारत में अंग्रेजी राज्य के आगमन की गाया मुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक भोर तो अंग्रेज गर्व के साथ यह कहते है कि 'हम कभी गुलाम नही होगे' तया दूसरी घोर भारत को गुलाम बनाने से उन्हें सनिक भी हिचक नहीं हुई। मन्त में उन्होंने कहा था कि भारत में अबेबी शासन के इतिहास को किनने ही सुन्दर शब्दी में क्यों न प्रस्तुत किया जाए, यह सत्य अपनी जगह भटल है कि इस बीच मंबेरों ने अनेक ऐसे राक्षसी कमें किए हैं जिनके लिए उन्हें हामें ग्रानी षाहिए । पिताजी की इन वातो को सुन कर मेरे हृदय मे पहली बार देशभितत की मावना उमही ।

कुछ ममय के बाद पिताची की धमृतसर से बदली हो मई घोर मैंने ब्रांमू मरी प्रांखों में निम्मी से बिदा जी।

पिनाओं के प्रपने बनेक सिद्धान्त थे। उनने कोई तक नहीं कर सकता था, उनकी बात का जवाब नहीं दिया जा सकता था; तथा उनसे कोई बहाना नहीं सगाया जा सकता था। थियेटर, सिनेमा और साब-गाने के धायीजनों मे कर दिया था; भीर भारत ही नहीं प्रिष्तु विश्व के किसी भी क्षेत्र में स्वतन्त्रता पर मांत माणु वे उत्तकी रक्षा के विश् ष्यपने की होम करने की तागर में । बार्यनोता में प्रांतिस्ट गोनियों एवं पूर्णीक्य में भयंकर बमावारी के बीच । पहुँव कर उन्होंने प्रपंत कवन को मिद्ध कर दिखाया। तब मुर्भ क्या मालुम मा । कि मेरे माबी जीवन में उत्तकी वहत हो महत्वपूर्ण प्रिमका होगी।

उन दिनों भारत का राष्ट्रीय धान्दोलन पूरे बोरों वर था धोर हजारों
दूसरे लोगों की तरह में भी इस मध्ये में सिन्न्य भाग लेन के लिए तकल रहा
था। एक दिन राज नाम की एक मडकी ने, जो कोवेज में मुभे भती-भीनि
वानती थी, प्रपते यहीं भोजन के लिए मुभे निमिन्नत किया। भोजन के बात
जब उसकी मां प्राराम करने चली गई धोर कमरे में हुम दोनों प्रनेत रहा
पाद तो उसने मुभने पुछा कि क्या में काितकारी धान्दोलन में भाग लेना
'पनन्द करेंगा। मुभे सपने कानों पर विद्याग मही हुधा। वयोकि जब से
मैंने वित्यादाना मात्र का ममंभेची वर्णन मुना था, तब सं इसी प्रकार के
किसी घनसर की में बड़ी उत्पुक्ता से प्रतीया कर रहा था। प्रतः मैंने तुरन्त
प्रताम स्वीवृति दे दी। उसने मुभे समाह बी कि 'स्वी' करते से पहले में सर प्रमान स्वीवृति दे दी। उसने मुभे समाह बी कि 'स्वी' करते से पहले में सर प्रमान स्वीवृति दे दी। उसने मुभे समाह बी कि 'स्वी' करते से पहले में सर्व प्रतीयम भी उदाना पढ़ सकता है। इस बेतावनी पर भी मैंने धपनी पहले जीविम भी उदाना पढ़ सकता है। इस वित्यावनी पर भी मैंने धपनी पहले बात ही दुहुता दी। इस पर उसने पिन उत्साह धौर हर्ष से मुभे स्वाना मिताया, उससे मैंने धमुमान समाया कि उसके मन में देश-प्रतित की प्रावना

कुछ दिनो भाद मुझे पहुंचा कम यह बीचा गया कि मै एक प्रयेज प्रधिकारी में निवान-पान के म्रेडेम-बार पर, बहुँ पहुँ पर मनती रहुना था, एक प्रप्तारों पर्या विवान-पान के म्रेडेम-बार पर, बहुँ पहुँ पर मनती रहुना था, एक प्रप्तारों पर्या विवान के महत्वपूर्ण कार्य को करनमा में ही में रोमाचित हो उटा। तीन-पार रातों को प्रध्य-प्रध्य क्षान के प्रयेक व्यवकर बनाए प्रीर दिवान के प्रध्य-प्रध्य को भाग महत्वपूर्ण कार्य की क्ष्या मान में देवने पर पता वमा के प्रध्य के भाग कार्य कर के मुस्तिय के प्रध्य में पार्थ के प्रध्य के प्

मुक्ते दूसरा काम इसके कुछ दिनों बाद मिला। इस बार मुक्ते पुराने किले में एक भिलारी को एक पार्सल देना था। जैसी गोपनीयवा सामान्यतः स्म प्रकार के कामों में बरती जाती है, इस काम में भी बरती गई। यह काम भागते सर्ग । एक मोटे साजन, जो सहन के मतीनीत सहस्य में, आतंकित हो कर प्रथमी जान बचाने के लिए एक बैच के नीचे पुत्र मथ, एक दूपरे साजन सोचातम की फोर भागे । वेचन दो नेता, विद्रुल भाई पटेन तथा पिछत मोतीनान नेहरू चट्टान की भीति घचन सहे रहे। पण्डित मोतीनात ने प्रथमें हम के सहस्यों में पिल्ला कर कहा, 'घरे आई, मागने क्यों हों । ये तो कोई पाने हो पाटमी मालुस होते हैं।'

सनेक लोगों के साम मुक्ते भी सन्देह में रोक जिया सथा। मगतिमह सौर बीठ केठ इस ने रहवां को पुलिस के ह्वालं कर दिया, ताकि निर्दोध व्यक्तियों पर प्रत्याचार न हो। जिस समय ये दोनों कान्तिकारी पुलिस हि हिरासन में विधान-भवन ने हवाचाल की मोर जा रहे थे, इन्होंने "रिक्ताव निर्यायाद!" का मारा लगाया और दों मिहों के समान, रोनों निर्मीकता के साथ भीठ के पास से सुबर गए। उनको इस प्रकार बाते हुए देश कर पुक्ते वह गीरक का प्रमुख हुमा। उनके बारा क्ले गए बचों ने सारे मारतवासियों में एक सवी बनता भर दी थी।

इसके नुष्ट ही पहुले की घटना है। पंजाब के परमश्रद्धेय नेता ताचा कानजरताय एक राष्ट्रबादी जनुस का नेमूल कर रहे से कि पुतिन ने जनूम पर उच्छे यसाने बुक्त कर स्थि। एक पुनिस स्मितकारी साम्यर्क डारामा गई गहरी कोटो के कारण जानाओं की मृत्यु हो यह। इस बुवेटना से जनता का आयोग रोप में बदल गया और क्रांतिकारी दल के सदस्य मगर्तावह ने पुनिस सुस्थान्य के सामने ही साम्बर्स को योगी मार थी। उन्होंने जून का यदला पूर्व में निया था। इसके बाद भनतींसह छिप गए वे और सदन में बस पेंकी कारण सामने आये थे।

भगतिमहं भीर बो० के० बता पर मुकदमा बला जिसमें अपतिमह को मृत्यु-राष्ट्र मिला भीर बो० के० बत को भाजीवन करें। एक दिन जब मैं मृत्यु-राष्ट्र मिला भीर बो० के० बत को भाजीवन करें। एक दिन जब मैं मंत्री मामान की होंगी जनाने के लिए कहीं जा रहा या ती विवस्त में पता बता कि उसी दिन साहीर जेन में राष्ट्र के खाराच्य भगतिमह को पीवा की वाली में पता बता कि उसी विवस्त मानतिमह को प्रीवी पी वाली में मिला में पता पता के लिए में पता पर लड़ा हो गया जहीं से जन दीनारों के बतन हो मकने ये जिनके पीदों मृत्यु का सहुर्य खालियन करने के लिए भगविमह तत्वर सहे थे।

उस समय भौन खड़े रह कर मैंने उस धदस्य वीर के प्रति प्रादर भाव ध्यवन किया प्रौर सम्पूर्ण राष्ट्र वे साथ मिल कर इस झोंक को सहन किया ।

यह नारा सर्वप्रथम इसी समय लगाया गया था । बाद में तो सब राष्ट्रवादी दलीं ने इसे ऋपने मुद्ध-धोप के रूप में ऋपना लिया ।

मेनी सतासार वात्तवार्यों . के फनस्वरूप उनका दारीर खोधना हो यया था । पिछले कुछ महीनों से वे बहुत मस्त्र बीधार थे । उन्होंने बतलाया कि इस इंटोट्सूट में इसान के सिए उन्हें मुनवारीनात नन्दा ने भूती कराया था । भगतिम्ह के विषय में बार्जे करते हुए उन्होंने बतलाया कि एक दिन साम को पोत करें के वाद जन के मिक्सिएर होने हो निह कुछ सप्टों के बाद उन्हें छोमी तमासी वाएगी । भगतिसह तथा दो बन्य मानिकारी, राजपुर भौर सुनरेन, निर्मीक उदमों से फोबीधर की बोर बने यह तथा देश के लिए हैसते होने उन्होंने पपने प्राणों को उत्सर्थ कर दिया । उन्होंने यह भी यतनाया कते तार्थों के गर्वों को शाह-विषय भी सरकार ने स्वयं की यी धौर उनके प्राण्य जते तार्थों के मत्वसुन की मुखी रेती में निदंबतायुर्वक छोड दिया गया था ।

महान् पारिकारी थी बदुध वर दस को बरीर से दुर्गन धीर अत्यधिक प्रस्वस्थ देख कर मेरा हृदय रो पड़ा । घरीर वर्जर हो जाने पर भी उननी मीखों में सिन प्रज्यक्षित भी और आस्ता घरपायित थी । मैने उनने नहां के सन् १६२६ में निनके महीम माहल ने मुक्के धान्योतिक किया था, आज उत्तके दर्गन कर के मुक्के समीम मीश्य का प्रमुख्य हो रहा है। मैने उनने पूछा कि उन्होंने बीच का ममय किन क्वार दिवाया था । उनसे विदा लेते समग मैने उनके प्रति तुम कानमाएँ अकट की धीर परने योग्य कोई नेवा पूछी । धायों में पांचु भीर वाणी में उदासी घर कर उन्होंने कहा, "मैं दिनती से गुछ नहीं चाहता।"

भाग्य को विवस्ताना देशिए कि जिनके नियम पर सभी में श्रद्धाणांत्र समिपत भी भीर जिनकी बीरता के कारण देश को स्वतन्त्रता बरदी ग्रा सकी, उन्हें १४/७ के बार भी भपनी जीविका के निए नानवाई की दुकान चलानी पड़ी भीर यह नेवा प्रारम्भ करनी बढ़ी ।]

पिताची दफ़तर से लीटे तो उनके सिर में अपकर दर्द था। कुछ देर बाद उन पर येवूपी छाने समी, उनकी नाणी रुड होने मधी तथा खारतो को ज्योति शीण होने लगी। बॉनटरो ने नताना कि उन्हें प्रसित्तक का रनतसात हो गया था। इसका आर्य यह या कि किसी भी धया उनकी मृत्यु हो तकती पित्त इस निवार में हो मौ के और मेरे तो हाक-पीच फुन गए। अपना मन्त पिकट जान कर पिताची ने हम दोनों को अपने पास नुनाया धौर थीम स्वर में

4501

जुलाई १९६५ में जनकी मृत्यु हुई और जनका दाह-संस्कार भी किरोज-पुर के निकट उसी स्थान पर किया गया जाही जनके साथियों, भगतसिंह, राजगृह और सुसदेद का वर्षों पहले किया गया छा।

ी थी। मौ ने भीर मैंने फैसला किया कि अपने दुविनो का मुकावला हम अपने ल पर ही करेंगे धीर अपने परित्रम से ही फिर ऊपर उठेंगे। इस चुनौती-र्ण स्थिति ने मेरे जीवन का जरुय निर्धारित कर दिया।

जा दिनों हुंचे प्रमान कहने बाना कोई न था। हम मित्रों के निए तरसते । मोर नोग हमते करा कर निकल वाते थे। त्रसता था जैने कि हम समान । पेरित्यवत हों, बहिष्कत हो। ऐसे भी दिन देने कि जब हम एक समय था। तर दिन देन ते के, जेन हम हम कि दिन देन ते के, जेन हम हम कि दिन देने कि जब हम एक समय था। तर दिन दिन ते ते , जेने कराड़ों के लिए न जाने किन्तरी दूसरी पावस्थकतार्थों की तिलांजिन देनी होनों थी। वीमारी के समय स्वा जुट. पाना भी मुक्कित हो जाता था। मुत्र-मुविध्य की कोर्जे तो अब स्वय्य दन जुट. पाना भी मुक्कित हो जाता था। मुत्र-मुविध्य की कोर्जे तो अब स्वय्य वन कर रह गई थी। हम ने कि सम प्रमानित होना पटा व सामाजिक प्रन्याय सहन करने वर, लेकिन किनी प्रकार गाड़ी करेनने उहैं हमने मुक्कितों के सामने म कुकने का कंतना कर निया या थीर हननी विषयांगों में भी धरने साम-सम्मान को संजोय रहे। मित्र ईस्वय स्वर्यक्त का लिए मैं जीवन की चनीरी को स्वर्यक पर पर देन में कहना का कार्यक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्यक सामी कार स्वर्यक स्वर्य

चुनौती को स्वीकार कर एक दिन दुवँव से बदला चुकाऊँगा।
मुक्ते लाहौर के गक्नैंट काले काँ में प्रवेदा मिल गया। वहीं गैरेट, विकासन,
सैरहों तथा महमद बाह बुतारी जैसे मेयाबी प्रोफेनरों से पड़ने का मीनाग्य
प्राप्त हुआ। मैंने मन लगा कर पड़ना घारम्य कर दिया तथा काँनेज के सभी
कार्यनगों, नेतो, नाटकों व बाद-विवाद धादि से माथ देने सना। क्रिकेट मेना

प्रियं सेल था।

अप अल था।

अविष्य है निए मैंने साहुतपुर्ण जीवन को चुना। हरीस सरकार धादि

मेरे कुछ पुराने सह्पाटियों ने बाबु-मेना ये नाम निरता विद्या था। मैं भी

उन्हीं का समुस्तरण करणा चाहुता था। मेरे दो बर्नमान सह्याठी सेना में मुन

वेते गए थे, उन्होंने मुम्में भी धावेहर-मान प्रेकृत के लिए कहा। हम गम्मम्म

में जब मैं ताहुरि के जिना मिनहर्ट है मिना तो उन्होंने कहा कि मेरी रादगीतिक गितिक्तियों के कारण मेरा धावेहन-मन बाववर ही स्वीहन हो। मैंने
भी चोट सी कि मैं तो मानसंवात राएवादी मनुष्टान में भाव से रहा पर घोर

हम पवित्र काम में सारा देश ही समा हुया था थीर फिर मैं घरनी गेना में
हों भी होना पाहुता था, किनी चिद्यों सेना में जी नहीं। इसलिए युभे स्तु

समक्त में माना ही नहीं था कि मेरे धावेहन को स्वीवात करने मोन-मी

पदन हों मकती थी। मेरी इच्छा पूर्ण हुई सीर मुक्ते मेना में प्रवेश में दीने

गर्दित हो मानना है कि सेने भी धनुमित मिन गई। मैं तो हम प्रोमें पर सी

गर्दित हो मानना है कि सेने भी धनुमित मिन गई। मैं तो हम प्रोमें पर सी

गर्दित हो मानना है कि सेने पर अप्नित में वरितन होने वर भी उन्होंने

भीनिक परीमा में मुक्ते बहुन चन्छे बंह दिए। हुछ बहीने बार मुक्ते वर मुक्ते

ध. पहले में दिल्ली के सेंट स्टीफेन्स में शा।

वस्तरे के पात एकड्ठे हो गए। कुछ समय बाद ही उचने इस सतार में नाता ोड़ जिया। कितना भवानक दृश्य था—एक सुन्दर लड़की निर्देश्य और निर्दोव गड़ी हुई थी; कुछ देर जो में इस कह स्वत्त से समम्रीता न कर पाया कि प्रव हह कभी दोन नहीं पाएगी। वह नेवन उन्तीस वर्ष की नवयुनती थी। उसकी मृति सान तक मेरे मानम को कुरेदती रहती है। इंग्लैंड जाने के लिए अपले दिन में वस्वई को रवाना हो गया। मुफे

हुं संत जाने के लिए अपने दिन में वस्वहैं को रवाना हो गया। मुफ़ी विद्या करने के निए एक छोटी-भोटी भोड़ कन्द्रटी हो यह थी। गाड़ी चलने से कुछ गहने मेरे एक पुराने घटवापक जननाल, भोड़ को बोरते हुए पाने घाए और उन्होंने मेरी मुद्दी में एक मुद्दा-तुड़ा सा कायड रख दिया। देखा तो बहु सी धार्ये का एक नोट या, जिस पर पिस्त से 'बुम कामनाए' लिसा हुया या। सो पर्ये का यह नोट उस व्यक्ति ने दिया था जिसका घरमा गुजाग पुन्किन में पंता था। उनको इस उद्धारता को रेख कर भेरा कच्छ भर प्राया।

सम्बर्ध में हनारा जहाज एसक एसक माहुया जिस दिन हंग्लैंड के निए रवाता हुधा, मीनम काफी साफ या। की साथ दम कैंग्रेट और ये तमा हु हम सभी बीन वर्ष में कम अपू के थे। जारता के विश्विम खेत्री के अपने हुए हम सभी कैंग्रेट, विदेश जाने के विश्वार से प्रमुक्तित थे। उसी दिन साम की पटना है: हम कुछ साथी कोंग्रेटनेन्यक में बेटे हुए थे। खानवामा ने मा कर पूण्ट कि बहु हमारे पीने के लिए क्या लाए। प्रश्लेक ने एक एक सरावी की तरह पूण्ट हिंदू साथ की स्वार्ध की तरह पूण्ट हिंदू साथ की को कहा जिस हम हमें प्रमुक्त के साथ की तरह पूण्ट हिंदू सी, जिस या कोंग्रेड अपने साथ में मी कहा के कि से भी कोई सराव मेंग्रेज मेरे सना करने पर वन्होंने मरा सवाक जड़ाया। काफी कहा-मुत्ती हुई किन्तु प्रपन्न निरुद्ध में कि विमा मेरे की हम साथ की कि सी साथ की कमी हाथ न लाजेंगा। कह दिन था भीर भाव का दिन है, जैने न कभी धूमपान किया है भीर न कभी मीरिए-नान । यह में बपनी प्रसंसा के लिए नहीं कहता है, वरन एक सथ्य साने रस रहा है।

भीरे तर्रव, निवास्टर घीर मर्सीलीय होते हुए हम बस्व के हिस्बरी शंक्स पदीं । प्रत्येक मानेह्यों इस्स मेरे हुबूहल से सबदों में कर रहा था। हमाँव से राजधानी के पास से पुजरं समय रात हो चुकी थी। रूपरा रागेस प्रतासों ते व्यक्त से पुजरं से समय रागेस प्रतासों ते व्यक्त मेरे के स्वास रागेस प्रतास हो रहा था। इसें में संबर्ध स्टर्स पूर्व में में से इस एक घटा मगड़ा है। जब हम संबर्ध स्ट्रिंग में में वस एक घटा मगड़ा है। जब हम संबर्ध स्ट्रंग एईंचे तो वहीं सम्प्राम-वंदी पानि विरावधान थी। चारों घोर पेचा पा, प्रतास प्रतास हो एक प्रतास क्यांतर स्वास प्रतास हो स्वास प्रतास हो स्वास प्रतास क्यांतर स्वास प्रतास हो स्वास प्रतास क्यांतर स्वास क्यांतर स्वास क्यांतर स्वास प्रतास क्यांतर स्वास क्यांत्र स्वास क्यांतर स्वास क्यांत्र स्वास

ŧ

ो स्वास्थ्य-कामना कर सकता हूँ। वह स्वयं भी मदिरा नही छूते थे। यह न कर भैंने मुक्ति की सौस ती।

हुम प्रक्रिकास समय पंतिन में खड़े रहते ये—कभी दिन के लिए, कभी गारितिक प्रसिक्षण के लिए, कभी पुरुवावारी के लिए और कभी भ्रम्य परेटी । लिए। गिर तरिशाण करते समय भीनियर अण्डर प्रांष्टिम्स अवानत लानारादी । जिए। गिरिशाण करते समय भीनियर अण्डर प्रांष्टिम्स अवानत लानारादी । जिमें में दिवर-कट चिन्ना करता था। यापि हमने उमी दिन सुबह वाल ज्वाबा हों या। अण्डर प्रतिकार होता था। उपान के पुत्र से निकला बाहद था। और उसका शब्द धानियन होता था। उपान के पुत्र से निकला बाहद था। और उसका शब्द धानियन होता था। उपान के प्रतिकार अण्डरासन सीखा का अल्डर देने का अर्थ था। यागीर परिणामों की भूपतने के लिए। तैयार रहता। यह तो सैनिक प्रसिद्धण का अंग था। थीर इसी प्रकार अण्डरासन सीखा जाता था। नहीं तो पुराना पुराट था। और इसी प्रकार अण्डरासन सीखा जाता था। नहीं तो पुराना पुराट था। यार हम चीजों से उसका रोज यारा । वहार पुरास पुरान पुरात था। यारा । किसी समय सीमियर अण्डर अपीक्षर करते हुए सह उटता 'पुरास क्षेत्र करते हुए सह उटता 'पुरास का में स्वर्थ है करते हुए कह उटता 'पुरास का यारे है अप उहा हिमोमन सुमुसारन वक्त रहते।

जूनियर होने के नाते हमें यह इजानत नहीं थी कि हम नंगे निर, कोट या जॉकेट के बटन सोले या जेय में हाथ डाने बाहर धूम सकें। ऐसे सनेक मित्रपंय हमारे उत्तर लगे हुए थे ताकि हमें अपनी स्थिति का जान रहे।

सीनियर प्रण्डर भॉकिंगर का पर बहा सुभावना था। कैंडरो के उत्तर सासन करने का उने स्थिकार मिला हुआ था और अपने इन प्रियंकार का बहु उपनीम भी करता था। जो कैंडर दिन, तारीरिक्त भिराज और साध्यम में भीनत कैंडर ने उत्तर होता था, उने यह पर मिलना था। वह एक साहर्य पा जिमका हुमें धनुकरण करना था और उनके प्रत्येक कारेश का हमें किर पुका कर पानन करना होता था। श्रीत्य सब के ध्यन में उमी पर वे किसी कैंडर के फिल्ट में इंग्डर अंगेडर स्थाइ स्वीद स्वीवित किया जाता था और दरहे पाने की बामसा सभी कैंडरो को होती थी

दिन के लिए पंक्ति बनाने समय मबने सम्बं कंडेट को दाएँ पर तथा गयने छोटे कंडेट को बाएँ पर तथा गयने छोटे कंडेट को बाएँ छड़े होना पहुता था। डिल का नगर्नमार कम्मनी गार्नेट-मेनर पर था। यह जिल्लाना 'कम्पनी घटेन' \*\*\* स्वरं वार उत्तरे हुएने ग छटों का चारा-कबाह नम्म मार्ट्स हो जाना : 'सीवी घोर, नेज घड़ी है वार्षे ना चारा-कबाह नम्म मार्ट्स हो जाना : 'सीवी घोर, नेज घड़ी है वार्षे ना मार्ट्स के तथा बार्सो, हिनो मन। पीछे पुट । मार्यान् के निए बाग बासी, हिनो मन। पीछे पुट । मार्यान् के निए बाग बासी, हिनो मन। पीछे पुट । मार्यान् के लिए बाग बार्सो, हिनो मन। पीछे पुट । मार्ट्स कर पर कृपामरी इंटि क्षेत्र रूप रूपामरी इंटि क्षेत्र रूप रूपामरी इंटि क्षेत्र रूप रूपामरी इंटि क्षा रूपा हो। स्वार्थे स्वीर्थे मन देखों '' बार्से मार्ट्स कुरा स्वीर्थे मार्ट्स कुरा हो। ''बार्से मार्ट्स हो। ''बार्स हो। ''बा

रको समय उनके धनेक गुण प्रकाश में आ गए।

साचिरिक प्रधिशय की कथा में शहितयों व बहुती में के सहारे बढ़ना होता ग, भोड़े की सवारी करती पढ़ती भी तथा ऐन ही समेक जिल्लागुण प्रम्यात कराये बाते ऐ। यही भी दिल की मीति, मिन-जुन कर काम करने भी जबना विकतित होती थी।

पुरसवारी में मुक्के सबसुब धानन्य मिनता या बयोकि सैण्टहरूट धाने मं रहते हों में इस कला में पारपत हो बुका था। जब मिनशक 'दुनकी' वा 'स्कार धोड़ों के धारदेश देता था तो कुसत पुरसवारों के लिए तो ये मामूली वार्षे भी किए मोनिसिक वेबारे एडक खाले थे।

निने गोरफ घेतना भी सीच आपे जब में स्काटसंग्ड में था तो स्नेनर्रगत्स तम सेंट एकू वुने इमका प्रीमक्षण भी निया किन्तु घर मीटने के बाद मैं इस बिनारितापुक्ते रोत को बालू न दल्द सकत ।

प्रत्येक समझ्य होने पर नये थीर पुराने भवनों के कैंटर वानको की राह साइकित प्रवालि पूपक-पूरारे पर आममण करती थे और यह समझ क करता रहा पा चन तक ने बन कर तुर-पुर न हो जाने । इस बृहदग में फ्लेक दुर्गटमाएं हो जाती थीं, किन्तु दाने हम में उत्पन्त हो कर कार्य कारने की समत प्रपत्ती थी। क्रिनिक के बरिस्ट कैंडरो को भी उटा कर नहुर में फेक दिया जाता मा पौर हो-हुल्ल के धातिरिक्त हमका और कोर्ड प्रेस नहीं स्पेन की कैंटर प्रपृत्ते की प्राचन का कारण होते थे जैंग पुत्रवारों की परीक्षा में मनुत्तीण होना या कम्पनी के विजेता जनने में यायक सिद्ध होना, उन्हें भी इस-बहर में उपान दिया जाता था। बहु दिन ऊपम करने और रगरेसियाँ मचाने का होता था।

सैण्डहर्स्ट ने इस हीनिक विद्यागय मे एक बात की धीर मेरा विशेष ध्यान गया: वहां किसी आरतीय को न तो कॉरपोरल में उत्पर का घरेतिक पव मिनता पा धीर न वह अपने देशवासियों के घतिरिस्त किसी की कमान संभाल सकता था। उस महान् अकादभी में इस प्रकार का भेदभाद बड़ा ससगत नगता था।

जम बीनक विद्यालय में घण्डर घोषितर के पद की धपनी विधियत्नाएँ थी। यह प्रोक्तिर और छोट की बीच की कडी था, केंडेटों में उसका कारी सम्मान या तथा उन पर उसका एक छन मामन रहता था। बादा-बरा-सी बात पर वह कार्टर मार्स में स्थान की घमनी दे देता था।

प्रनेक क्षेत्रटी को मैंने स्ट्रा-ब्रैट (पुधाल-निर्मित टोप) पहने हुए देखा। इसका कंपन मित्र स्रोक बेस्म (बाद में द्युक चांफ विष्टकर) ने छुप किया था। इसिए, जब एक बार व्यवस्थान में, मैं करन गया तो बहु हैट सरीद वृषया। जब एक ब्रिटिस घण्डर कॉफिसर ने मुक्ते यह हैट पहने हुए देखा तो 'नहीं', मैंने उत्तर दिया।

'भीर, पर गान्धी, राजी टीव बान्धी,' उनने गाने की वर्ष में सवाक उदाया। सह गुन कर मुन्ने इतना जीव पद्मा जितना कि एक बिटिश केंट्रेट को ईना मनीह के प्रति कोई गादा सवाक मून कर चन्नता। इतने पहले कि मैं नाड़ा हो पाने, वह रचलाया पटाक में बन्द कर यह जा, यह जा भीर ऐना गायब हुआ असे गरे के निर में नीत।

यदि दिन्ती भारतीय को किन्द्र कंटरिया मिलभी थो तो हसने ताम कारी बादी पम-गीत भी मिलनी थी। विन्दृहर्त्य में जिन अवार का नगर्यपूर्ण जीवन में बादी पम-गीत भी मिलनी थी। विन्दृहर्त्य में जिन अवार का नगर्यपूर्ण जीवन में बादी होता हुए हिन सुद्रे बाद पांपिन ने एक व्यव हान गुक्त ना मिली कि यह पुरिकार मुक्ते मिला है। वेदे निष्य यह बहुन बड़े महत्य का नमानार पा। हम प्रमुख्य से केदा आरमीय क्या मिलडों से पुक्त आएमा। मुक्ते त्या पा। हम प्रमुख्य से वेदन में यह मिला बहु प्रसुद्र में केदी केदा आरमीय क्या मिलडों से पुक्त आएमा। मुक्ते त्या मा गामान्तर में अवार में का प्रमुख्य से प्रमुख्य में वेदन में यह में मिला से प्रमुख्य प्रमुख्य में बिन्द्र में से प्रमुख्य में मिला कोर विन्द्र से प्रमुख्य से मा माने में स्वर्ण में से वार्ण माने से से साम प्रमुख्य से विन्द्र से सिन्द्र में माने में से साम प्रमुख्य से विन्द्र साम प्रमुख्य से स्वर्ण माने का से स्वर्ण माने से विन्द्र साम प्रमुख्य से स्वर्ण माने से से साम स्वर्ण से स्वर्ण माने से से साम से सिन्द्र से स्वर्ण माने से साम स्वर्ण से सिन्द्र से सिन्द्र से साम स्वर्ण साम से सिन्द्र सिन्द्र से स

गर्मी भी दो महीने की छुटियों में, हम भारतीयों के धनिश्विन, सब अपने-भारने घर चन जाने थे। भारतीय मन्दन, पैरिन या धन्य रमणीय स्थानी की मोर निकल जाने थे। पर्वनों का गौकीन होने के कारण में स्कॉटलैंड के पर्वतीय प्रदेश के एक छोटे से सुन्दर गाँव पिटमाँगरी चला गया। जहाँ तक चिमोपम सीन्दर्य का सम्बन्ध था, यह स्थान वडा निराता था। किन्तु वहाँ में बल की साफी सीर थे--कॉटलैंडवाली युद्ध सैकी और उनकी परनी। बहाँ हम मिक्नियारन मामक जनभूत्य छात्रावास में ठहरे हुए ये। मगले दिन उनकी दो पुत्रियों — सारपेट और एना — भी पण्डह दिन की छुट्टियों बिताने वही मा गई। एना बड़ी चंचल थी, स्पूर्तिमय श्रीर उत्साह से परिपूर्ण । उसकी बहन मारप्रेट बड़ी गम्भीर ग्रीर गालीन थी। वह सुन्दर थी और उसकी चाल में गरिमा थी, उमके धारीर के श्रंग सुकुमार भीर हाम कीमल थे, उसके धनेक बाब्द धनकहे रह जाने थे। उसके सुनहरे थाल रेटाम की तरह जिकने थे। हम दोनों एक माथ साने, एक माथ पूमने जाते, पास की पहाड़ियों पर एक साथ चढ़ने और सेंद करने। देसरे अच्दों में, हम एक साथ रहने के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने । प्राय: हम दोनो नॉकेन्द्रास्य के सुकन्धित एव कमनीय उद्यान में लेटे हुए एक-दूगरे की अपने संस्वरण सुनाया करते । निस्मन्देह हम दोनो एक-दूसरे की बहुत ग्रधिक चाहने अने थे किन्तु सक्दों से हम दोनों से से किसी ने भी भपनी भाषनाधों को स्पक्त नहीं किया था। मैंने उस समय तक किसी को इतना प्रधिक नहीं चाहा बा और अब मुझे अपने चारों और के पदार्थी के नमें रपो का बोच होने लगा था। अव आकाश की नीतिना अधिक गहरी लगती

मुद्ररशन की धीपों में न जाने बना देखा कि इटान् हरवोनका का दिन उमह बावा। यह वरु गरा। उसने उदास स्दरसन से पूछा, "ब्दा हुमा <sup>३11</sup> "माना ! धात्र बहुत गार परेकी ।" "" FE" "ताता, जब तक मु छ नही बमेगी, नब नक बारिय नही हो गुरने दीर जब तक नावालिय रहाये, दमी वरह शेव वत्तम-य्तम! माना, पर भाने का भी नहीं बरता ।""कही भाग चनने का मन करता है।" बाकरणब भगविद के पास दोनो बहुत देर तक उदान गई रहे-भीप मा पाना ने । "बब तक बातिक नहीं हो जाते रीज अनम-बुनम सहना होता। सामा ! ... मुनो, एक काम करेमा ? मनीमा में 'टनटन भावा' बेचमा !" "सनीमा ने टनटन नावा ?" मुत्रशन ने बननावा, "भौत-मनीवा" के पान एक टनशन मात्रा रमन्त्री है। उनन उसके नहें दोस्त नाम करते है। मूब मीन ना बान है,

"1 18" "मैंभी कल्या।" हरबोलका चलने लगा भी मुदरमन ने उसके दोनो हायी की पकड़-कर हैंसते हुए बहा, "बहा-मुना बाफ करना भाई ! "

"ठहरी जरा, यार " मन । लगना है तुमने बहुन दिनो भी जात-पहचान है।" हरबोलवा हॅमा । ... गायद, उमकी हैंमी ने मुदरमन को मोह निया है। उसने पृद्धा, "तुम कोयने में मञन करते हो ?"

"नहीं : बेहार, मेरी मौ तुमको भी गामी देवी ।" "तू नाम करेगा ?" "बाद में पूछ गा ?" मुफे देरी हो रही है, समता है।"

हरवोलवा हरा-"वया है ?" सुदरतन बोचा, "तुम्हारे घर चलूँ तुम्हारे साथ ?"

मावार परिग्रे ः १२%

#### श्राज्ञाव परिग्दे :: १२४

हरबोलवा रका---''वया है ?''

मुश्रसन योजा, "नुम्हारे घर चर्ने तुम्हारे साथ ?" "नहीं। बेकार, मेरी माँ नुमको भी गाली देवी।"

"तु पाम करेगा ?" "बारू से पूछू वा ? "मुके देरी हो रही है, चनना हूँ।"

"टहरी जरा, बार! "मच! सगना है त्ममें बहुन दिनों शी जान-पहचान है।" हरबोलका हुँका । ''शापद, उमकी हुँसी ने सूदरतन की मीह निया

है। उसने पूछा, "तुम कोयन से मजन करते हो ?"

"मैं भी करू गा।" हरवीमधा चलने लगा सी मुदरमन ने उसके दोनो हायी को पकर-

कर हैंमने हुए वहा, "वहा-युना बाक करना आई ! " मुदरमन की घोषों में न जाने बचा देखा हि हटान् हरवीनदा का दिन उमह भागा। वह रच गना। उनने उदान सदरमन में पूदा, ''क्या

ह्या ?"

"मामा । धात्र बहुत सार पहेनी।" "在成 ?"

"मान्या, जब तर्यमू छ, नटी असेगी, सब तर्यवर्ष वर्री रहे गरने

भीर अब तक नाडासिय व्हारी, इसी तरह रोज सत्तम-बुलस मिला, धर पाने गा भी नहीं बचता (\*\*\* वहीं मान चनते का मन बरेना है । "

बाररमंत्र ममजिद के पाम दोनी बहुत देर तक उदाय गरे रहे-नीय

की द्वारा में ।

"वर तर वानिय नहीं हो। यहां रोज मनम-दुनम गहना होता। माना रिप्तुनी, एवं बाम बरेगा है मनीमा में 'इतरत भाजा' बेंचेया रेप

"गनीमा में हनदन मात्रा ?"

मुद्दरनन ने बतनाया, "मौन-मनीया" के दान तुक टनटन भाजा बस्पनी है। उसमें उसके कई दोस्त काम करने है। शुरू मीज का बास है,

हरवोलवा चूप रहा । सुदरसन बोला, "एक वात कहें है वृरा तो "门脉"

"自府"

इरत कि लिएड कि 15 इंद कि विषय है कि कि कि कि कि कि कि कि 

सुदरसन को मालुम हो गई। तिह द्रिप ! द्वि । तिर क वादर्ग में मनाक्षमें कि द्रुम रिमाम । यस द्वि

1 इंड केव कि रई छहु ह माप के हंड ज़िह निमाम के नाइर्गिराक राह तिड़िल

जिस्ति होम के होंग किईसि, जिस्मा में नाक्ट्र कि छित्रमूहारी ैं। हि िंग्रकमात में नाकड़ कि चिंच मिनी मही'', तुख़ ने गमलेहा है

विसास पट वाएगा । ...करेगा काम !''

"िकतना मिलता है ?"

"। भिष्ठ बृह्रक् डिमि"

,, d4 j,,

परिवार है।

नोलो, काम करेगा ?'' 

। १ हमा हमा हमा । । विक्व ार लातभ्रस तिवि रिष वि गृह नमाव मित्रास वि में उडेम्बीप रिक्श र किन् । ए किन् हि महा अलि किन है कि किन किन । हिका

लिम किल्हु र्न मिडि । है । एए डि ख़कु रि इक्कृत के फिलु फिनीश्रम

हिति"—ामास माप के रहानित्र है कि हे इन उनाम्मस हित् । है प्राप केर रा नाकड़ कि ड़िकि क्र निष्ठ मुद्र स्वा, मुद्र स्वा ने इकान पर है

ै। किस । ज्यानक वृक्ष । वसने हरवोवन हो विकारा—"ए । मुनो हरबालवा जब अपने मुहल्ले की श्रोर ग्राने लगा हो सुदरसने का ी काम डिम इंक्रिक

द्यादाद परिन्दे ः : १२५

हरबोलवा स्का--''वया है ?'' मुदरसन योजा, ''तुम्हारे घर चर्नू तुम्हारे साथ ?''

"तहीं । बेकार, मेरी माँ तुमको भी गाली देगी ।" "तु काम करेगा ?"

"तू काम करना " "बाबू से पूर्णुंगा " "सुके देशी हो रही है, चलता हैं।"

"टहरो जरा, यार ! ... सच ! सगना है सुमने बहुन दिनो की जान-पहचान है।"

हरवोलवा हुँसा ।' 'बायद, उनवी हुँमी ने मुदरसन को मोह लिया है। उसने पृद्या, ''तुम कोयले से मगन करते हो '''

''हों ।''

"मैं भी करूँ गा।" हरवोलवा चलने लगा ती मुदरमन ने उसके टोनी हायों को पकड़-

कर हैसते हुए कहा, "वहा-मुना माफ करना आहे " मुस्सत की धीकों से न आने क्या देगा कि हटान हरवीनवा का दिल उसके साथा। वह रुक गया। उसने उदास नुवस्तन में भूसा, "बदा हुए।?"

''सामा <sup>।</sup> भाग बहुत सार पड़ेगी।''

"मुक्ते ?"

"साना, अन तक मू छ नहीं बसेगी, तब तक बालिय नहीं हो सकते

भीर जय तन नावानिय रहोंग, इसी तरह रोज नत्तम-बुत्तमा साना, पर जाने मा जी नहीं बरता । " वहीं भाग चनने का सब करना है।"

बाररगंत भगनिद के वाम दोनो बहुन देर तर उदास शहै रहे — नीम पी छात्रा में ।

ं क्षा ना ''जब तक बानिक नहीं हो। जाते रीज सनम-जुलब बहुना होगाः । सता ! ''मनो एक बाब करेगा ? सनीमा से 'जनस्य प्राप्त' केनेकर ?''

साता ! ...मुती, एक बाध करेता ? शतीमा में 'टनटन मावा' बेचेगा ?" "शबीमा में टनटन भाजा ?"

मुरस्पत ने बतनाया, "भीत-मधीमा" के वाल एक इनटन भाजा कमानी है। उसमें उसके कई दोस्त काम करते हैं। सुब मीज का काम है, यार ! मगर जमानतदार ही नहीं मिलता कोई । श्रीर, वाप साला काहे चाहेगा कि उसका बेटा टनटन भाजा वेचकर पैसा जमा करे ?"

सुदरसन ने वतलाया, ''वीस रुपये महीना! एक दम ग्राजादी का काम फोकट में सलीमा देखो. सो ऊपर से।''

सुदरसन ने ग्रपने बाप से कहा था। मगर सुदरसन के वाप ने कहा, "टनटन भाजा कम्पनी का मालिक एक सौ रुपया पेशगी देगा? दफतरी ने दो सौ रुपया एडवांस दिया है।"

सुदरसन ने हरवोलवा के कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार-भरे सुर में पूछा, "वोला ना यार, टनटन भाजा कम्पनी में काम करेगा?"

"मगर जमानतदार?"

"उसका इन्तजाम हो जाएगा।"

"कहाँ ?"

''हमारे मुहल्ले में एक अमजद मिम्तरी है। मगर भारी खचड़ा है।''

सुदरसन ने थूक फेंब ते हुए कहा, "यार, एक बार कोई जमानत हो जाए। एक बार टनटन भाजा कम्पनी की नौकरी मिल जाए, फिर कौन बाप ले जाहा है पकड़कर घर और कौन साला मारता है?" मगर अमजद मिस्तरी साला भारी खचड़ा है।"

"खचड़ा है तो जमानत कैसे …?"

सुदरसन हँसा--''खचड़ा है इसीलिए तो जमानतदार होगा।"

वाकरगंज मुहल्ले के पास ही कहीं शादी के ढोल वजने लगे। दोनों ने एक लम्बी साँस ली।

हरवोलवा ने कहा, ''इस साल खूब लगन हैं। तुम्हारे मुहल्ले में कोई बादी नहीं? हमारी गली में एक ही रात में पाँच ''।''

सुदरसन हँसा—"मारो यार गःली ! शादी! जब तक मूँछ-दाड़ी नहीं उगता साला, नावालिंग ही रहेंगे हम लोग। "चलो, अमजद मिस्तरी के घर नलें।"

हरयोलवा को हठात् लगा, नुदरसन ही उसका सब कुछ है। सुदरसन के सिवा इस दुनिया में अपना कोई नहीं। उसका दुख समक्तने वाल **ब्राहाद परिन्दे :: १२७** 

यह मुटरसन'''। मुदरसन के झावों को हरवोलवा ने पकड लिया—"मुक्ते डर लगता

है लेमिन ''।'' ''काहे का कर ?''

"शापःः।"

"सरे, एक बार करणती में भूनने तो दे, तब देखता है बापो को । '' ए देखे, इंबर'' इसमें सेल लगावेगा भागर तुम्हारा और हमारा बाप-सौ

ए दल, इयर'' इसमें तल लगाविशा आहर तुन्हारा शार हमारा बाप-मी मीसा-मीसी सब । सम्फे ?''

हरबोलवा ने हुँसकर गुदरमन के मंत्रे में हाय डान दिया-"'तो मिरा जाएगी मौकरी ।"

"समजद मिस्तरी को लेल समाना होगा।" "सगाएँगे ! कम्पनी नी भीकरी के लिए जो करना होगा करेंगे।

"सगाएँगी कच्यनी नी कीकरी के लिए जो करना होगा करेंगे। भव नौटकर घर नहीं जाना है। 'यून है घर को '''

. . .

Hattin

"पकता !"



बदुक बाबू पिछले एक सप्ताह से मानसिक अशान्ति भोग रहे थे, चुपचाप ! जब-जब उनकी इकलौती बेटी बुला सामने ब्राती, बदुक बाबू का चेहरा उत्तर जाता। बुला की ब्रोर ब्रांखें हैं उठाकर देख नहीं सकते। उनकी ऐसी गम्भीर और उदास मुद्रा को देखकर बुला डर से कुछ नहीं बोलती। बाप के जी के बारे में माँ से भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती।

पत्नी ने कई वार पूछा तो कोई खुलासा जवाब नहीं दे सके, वटुक वाबू।

कल रात बुला अपनी माँ के साथ मच्छरदानी के अन्दर सो रही थी। वदुक वावू धीरे से उठे। हाथ में छोटा टॉर्च लिया। फिर कुछसोच कर रख दिया। टेविल-लैम्प का स्विच दवाया। दवे पाँव पलंग के पास गये। और सोसी हुई बुला के चेहरे को गौर से देखने लगे; कुछ देखकर सिहर पड़े। पत्नी शायद सब कुछ देख रही थी। धीमी आवाज में बोली, "यह वया?"

बदुक वाबू हड़बड़ा कर उठे। इशारे से कुछ कहा ग्रौर टेविल-लैम्प

जहाज मृत्रहाः: १२६

मॉफ करके बैठक में गये। इशारा समझकर पतनी उनके पीछे-पीछे गयी। बहुक बाबू ने हाय के इसारे से ही पतनी को सपने पास बैठने को कहा।

पत्नी भीरे से सोने के नमरे ना दरवाजा बन्द कर आई। बहुक बाबू ने पुमयुसाकर कहा, "बुला के चेहरे पर "बन्मे" पर एवं रोगी उग

ग्राया है। तुमने देखा है?" पत्नी ने सम्बी सौस ली≀ जी हल्का हुमा। बोनी, "हां देखा

है। ''तो क्या हमा ?''

"तो क्या हमा ?'' बहुक बाबू को अवरण हुसा । सौ होकर भी
इन दानों की सोर ब्यान नहीं देगी । बोले, "मैं साज ही नकुल को चिट्टो

तिल देता है। इसी सुद्धी में पटना चतकर माँगरेशन "।"
'मापरेशन' का नाम सुनकर पत्नी सिहर पश्ची---"हैहै---!"

"बया, हुँहै ?" "प्रापरेशन-उपरेशन करने करी और भी बेहरा खराव"":"

"प्लास्टिक-राजेरी के अमाने में भी तुम ऐसी बातें करनी ही ?" पिछले सोलह साल से जब-जब बटुक बावू ने धाँपरेशन करवाने का

प्रस्ताव किया, पत्नी ने समर्थन नहीं किया। धीर राई-भर ना 'मस्मा' यड़न-यडते प्रव गोर्नामने के बरावर हो गया है; जसमे एक केश भी उप प्राथा है। "अब भी नहती हैं कि क्षोंगरेशन नहीं!

भागार । अव मा पहता है कि भागरता नहां । बदुच बाबू में माक सिकोडकर कहा, "वित्तना भहा लगता है यह रोजां ! " जितनी में मूँड नी तरह।" परम मुख्द बेहरे पर यह नीलमिर्च

वैना मस्ता भीर उठमें ''क्षिः क्षि ।'' प्रशी को प्राप्तिक के बनते धरने बन्ने श्रीया की बात सदर क्रार्ट्स— 'पुत्र मोण इनामेनान से वेठे हो, क्यों ? सडको जबी हो रही है। 'भोते-नाय' (पर्माद बहुन सार्च) में कही, 'मुशाय' पर नवर नर्जे ।''

पत्नी ने पूछा, "भगवानपुर से फिर कोई चिट्टी नहीं बाई ?"

यपुर बाबू काराब हो या- "पापतानपुर में क्या विद्वी आएगी ? ...
र्िया सं मुन्दर लड़की की कभी है जो तुम्हारी "ऐसी सब्दी की वे परान्द करेंगे, जिसके मास पर मोर्सामर्थ जैसा ...?" पत्नी हँस पड़ी। बदुक बाबू चिड़ गए—''तुम हँसती हो ?'' ''तो स्रभी इतनी रात में रोकर क्या होगा ?''

"मुक्ते नींद नहीं ग्राएगी।"

पत्नी समभ गई, बात हँसी में टलने वाली नहीं। ग्रतः वह भी गम्भीर हो गई। दोनों वहुत देर तक विचार-विमर्श करते रहे। वात तय हो गई—इसी छुट्टी में बानी पन्द्रह दिन के ग्रन्दर ही चलकर ग्रॉपरेशन करवा दिया जाए!

दूसरे दिन से वदुक वावू से ज्यादा परीशान उनकी पत्नी दीखने लगीं। वह जब-जब बुला के चेहरे को गौर से देखती बुला अवाक् हो जाती। उसके गाल पर जड़े हुए काले मस्से का रोयाँ थर-थर काँपने लगता। बुला की माँ को लगता, तितली का सूँड बढ़ता आ रहा है " आ रहा है! वह सिहर उठती।

पटना से बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर नकुल बाबू की चिट्ठी ग्राई ग्रीर पति-पत्नी ने पटना चलने का प्रोग्राम बना लिया। पास-पड़ोस के लोग जान गए। लेकिन ग्रॉपरेशन करवाने की बात उन्होंने किसी से नहीं बताई। ••• क्या जरूरत?

सत्रह साल पहले बुला का जन्म हुग्रा। उसके बाद फिर कोई संतान नहीं हुई। बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर नकुल ने कई बार अपने भाई ग्रौर भाभी को समभाकर कहा—"मामूली ग्रॉपरेशन डी॰ एन॰ सी॰ करवा लेने से ही फिर ''।"

बुला पिछले साल स्थानीय कालेज में दाखिल हुई है। विज्ञान पड़ती हैं। वटुक वावू को जीवन में अव तक कभी सिर-दर्श भी नहीं हुआ। मौसमी सर्दी-बुखार के अलावा पत्नी भी वीमार नहीं पड़ी। इसलिए बुला का स्वास्थ्य भी सुन्दर है। मुफस्सिल के कस्वे में जन्मी और पली बुला अपने कालेज की 'कवड्डो-टीम' की कैंप्टन हैं।

बटुक वावू इतिहास के शिक्षक हैं। किन्तु स्वभाव से पूरे दर्शनशास्त्र-

विमान के प्यक्ति हैं। इसलिए कभी-तानी एहिएी से वनसुदाय भी हो जाना है। "पोच साल पत्ने, इसी तरह जुना को सेवार उन्होंने घट 'पास्पा' पत्नी कर भी औ- मार्गने दिमान थे। धपनी नत्नी से वार-बार कहते— "मी होकर भी तुम कन वालों की बोर ध्यान नहीं देनी! " "वह दर के बारे मूलकर कोडा हो गई हैं। इसभानी हैं कोई रोग हो गया हैं। " उसको पिकाना होगा "मेनिटरी-टेबिज धीर वरंज का इस्तेमान कैंसे" साम मी त्रीकर में हिन वालों पर्यां!"

बुक का हुन का सहित्य और संगीत से विनिक भी कि नहीं । उपन्यात स्नीर कहानियों से उनना ही चित्रते कि निकार और दिसेटर से । इसिन्द का हिम्मित की कि नहीं । उपन्यात सीर कहानियों से उनना ही चित्रते हैं कितना निनेतर और दिसेटर से । इसिन्द चाहिन से कि उनकी पत्नी और पूछी के कभी उपन्यात-बहानी कि कि जानी में से सेनीन बार मिनेस देव का तारी है । बुका उपन्यात-कहानी चेह किना रह नहीं का तारी सिनेस देव का तारी है । बुका उपन्यात-कहानी चेह किना रह नहीं का त्या से के करने कानी — "बाक ! मुस्त कामी को एक ही लाटे से हरेन्से हो."।" अपने से मानूम हुआ कि बहुक वाबू उपन्यात-कहानी के दिरह नहीं, "में से दर्शाई यानी 'का वैदिज' के रिलाफ है."।"

श्ना हॅमते-हॅमने लोट-योट हो गई थी।

ब्लाक भी पटना नहीं गयी। लेकिन काशी धोर वधेरे साई-बहनों से मुंदे से बहुन बार पटना के मुहक्ते घोर शक्तों के बारे से गुन चुनी है। "बारिपुर स्टेशन पर नहीं बकर उसे समा—बहाँ सह पहले भी झा चुनी है।

पटना झाकर सुना को सालूम हुआ कि सैर-मधाटे के निए मही, उसके 'मस्से' के घोषरमा के लिए पटना धाना हुआ है। चेथेरी पहून भीरा ने बताया।

बुना करते के होंगिय-देविन के धाइने से अपने मास पर वर्ड भरों को देननी रहनी है! " "कोई उसके नेहर को खोर देसने है। पेहरे को नहीं, गर्मने में। भरते में उसे हुए "बोर्य को। उसकी अपनी हो श्रीर्ट हैपेगा सपने मान पर केंद्रिन एहने नगी।

### १३२ :: म्रादिम रात्रिकी महक

प्रोफेसर नकुल ने प्लास्टिक-सर्जन टानटर चोपड़ा से बातें कर ली थी। इसलिए दूसरे ही दिन से सिलसिला शुरू हुआ। डाक्टर चोपड़ा आये। सस्से को देखा। डोगली से छूकर देखा। अपने सहायक युवक डॉक्टर को कुछ नोट करवाया और चले गए।

बदुक बाबू श्रीर उनकी पत्नी ने डाक्टर चोपड़ा से एक ही साथ पूछा— "श्राप कम्पाउण्डर हैं ? · · स्टूडेंट ?"

जवाब दिया हँसकर नकुल वाबू की बड़ी बेटी मीरा ने, "कम्पा-उण्डर-स्टूडेण्ट नहीं। डाक्टर उमेश हैं। 'स्टेट्स' से ग्राये हैं।"

"किस 'स्टेट' से ?" बटुक वाबू ने पूछा। फिर तुरत समभकर वोले, "ग्रो! स्टेट्स माने ग्रमिरिका से !"

डाक्टर उमेश वोले, "दून की जाँच "।"

"खून की जाँच?" वटुक वावू अचरज में पड़े, "छोटे-से मस्से के श्रॉपरेशन के लिए भी खून की जाँच?"

पत्नी बोली, "मस्सा कोई रोग तो नहीं।"

डाक्टर ने बताया, "एक ही किस्म की परीक्षा नहीं। ग्राज डब्ल्यू॰ ग्रार० के लिए खून देना होगा। कल ग्राकर एस० ग्रार० ग्रौर टोटल-डेफरेंसियल।"

बदुक बाबू ने पूछा, "यह डब्ल्यु० म्रार० क्या है?"

''वाशरमैन्स रिएक्शन।''

पत्नी बोली, "इसमें घोवी की क्या बात ...?"

डाक्टर ने समभाया, ''खून में गरमी-सिफलिस वगैरह के बीजागु हैं या नहीं $\cdots$ ।''

डाक्टर उमेश अपनी वात पूरी नहीं कर सके। वटुक वावू ने घोर प्रतिवाद के स्वर में कहा, "आप कैसी वात करते हैं! सिफलिस गरमी?"

डाक्टर उमेश ने बताया कि वेकार बहुस करने को उनके पास समय नहीं। बिना इस 'जाँच' के कोई भ्रॉपरेशन नहीं हो सकता।

किन्तु वात सुलभने के वदले उलभती गई। वटुक वाबू को लगा,

176

। छं छंड़म निज्ञापुर माण्डीम उक्छेम क्षिक फिक-फिक प्रीक्ष कि किया कि एक एक कि कि फिरीकिनीक

लिस प्रमा सह । इस का मुद्र किस है। हैं एस सह किस सम् सम् लिए के निष्टेंद्र मीड़ि किन्छ उक छउ कछकु इवड़ी केन्छ 10 प्रक 119 जिन्ह है फिरीकिशोस मिनिड़ई निपस एक्नीफड़े एक ईर निक किन्धुरक कि पड़ि हैं छिरेह : कामाम शिकडीह प्रक्तिया में डीइह मिलकामक्षेत्र छ छन्नी । कि किंद्र प्राप्त में हैं- में के काराजान में ड्रीड्र रिमा है है। किंद्र किंद्र हे छित्रीकशीस प्रतित्राभ छीए-छिट में नामनुष के छित्रीकशीस कर्रोस

मैं अपनी माँ के साथ लाहीर से रावलिएडी जा रहा था। जैसे ही । कि एक दिए कि छताभ

। ए रार्गड़ रुकिए रुडूई हैए कम्लिनीमार ईन्ट लाम रामड़ क्रीफि रि है रिक डिन पराय थास नेप से में है कि हो । कि नाह माह का इस किने न्य िशि छाड प्राप्तधीड़ निंडुन्छ में उन्ह किन्ही 'हैंडु मार सिगक मड़ासमम् । पार ै फिरिंफ़ कि—ट्रेग द्रि ठिड़कड़ इपि डिड़ पड़ाक र कि मिने नड़क सिगक उरि णि इंस् रम नाइ िम्मार कि मैं । 118 135 डि निक्षिप गृह र्ह हिनार कि हो। मिंह क्ये हुन्ही 1191 कि इह । 1191 हिंह कि र 5511 महिंदेर एतिराप्त है मुली के निवल मुर्फ होड़ निवा हो। वाहर हो हो है सि मिम है है । एड़ी उक जाकन्ड्र र मिलिक गलावरड़ गएत दि किमार छन्द्र सम् पृहु निशित्री हिंह नि छिड़ीम छिहंछ क्य छे रातिय कि छा। छा। छा। छा। छा। छा। कि इन में रात्रीय ड्राइ की कि कि कि कि कि कि मिर्ट में कि हो के कि मिर्ट मिर्ट

कि फिनिहार ड्रह । 1थ 1635 में 1फनीड़ ड्रि निगर 1थि 1थ मिन्टि कि ड्रीन कित क्य कि राष्ट्र निम्पूरिय लिक उनिडम्ह उसलीहरू एडगीएक प्रामिन

'। है डि़िम प्राक्षधीय है विवा है अविवा के अधिकार मही है है छिक रुष्ट्रमान कि डिड्ड कि फिकी। ६ में डमिन्डि मिनाए क्रिक के छिन् छ नींफ़ि एतिही में नाध्रमार 184डी कुए कि फिडडीछु निमस उससीहर उटणह ने कि भि द्वार काम का किमर वाम-वाम के रिजान क्राह छट्ट उदिह एक मिर्ट

प्रिज्ञे ई रक क्रीए राक्फ्ररपृ क्छोंक्रिम क्रिक क्रिक्सिक फ्रांग्सिक क्रिक्ष मि में क्रिए रिए विश्व किए किए किए किए सिंहम हेक छाए के मिडि किएए सेप्ट जि क्षेत्र "। गुर्किमी मांड प्रस्था कि प्रमु कि एड डिक १४५ विष्य — कि पिर िकार्क निष्ठ हिष्णा । प्रद्वीर निरुमी कि निष्ठीरिक शिमड़ शृक्षीन्छम्नी है कि एड़ी रक तम्धुनी रिकियीह कि एटि शिक्वीह कि कि एटि कि मी मेर मान घरोष्ट हेक नान के नीह नेजान राम मूम मान

ŗ

तयन की समस्त गतिविधियों में जयराव सिंह " ने मेरा काफी मार्ग-दर्शन किया।

बब मुक्ते मानूम हुथा कि माँ के मुद्दें का ऑपरेशन होने वाना था तो मैंने तिसे पात पहुँचने की सोची । किन्तु यदा की तरह उस समय भी भेर पात दि की तिमें भी, इलियर मैं बड़ी परेशानी में था भीर मुक्ते यह नहीं समफ ता रहा था कि माँ के पात कैसे पहुँचा आए। रचनक ता नाहीर की भागा रि तिए माँकों से तस्तत की सावा के बराबर थी। यहाँ भी उमराब ने मोगा है तिए माँकों से तस्तत की सावा के बराबर थी। यहाँ भी उमराब ने मोगा है हिला की पहुँचों करवा कर पथली मोरिस गाड़ी एवं सपना हुइबर मेरे इतिस कर दिया तथा यात्रा के लिए कुछ और मुविवाएँ भी जुटा दी।

उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर रखमक में बज़ीरीस्तान के बीचोबीच हमारी मैनिक चौकी थी। महसूद और आफ्रीदी इस भूखण्ड के दो प्रमुख कवील हैं। रजनक से सात मील दूर एक छोटी-सी बौकी मी 'श्रमेक ग्रैण्ड्या पिकेट' जिमकी समान सँभावने के लिए आंक्रिमरों को बारी-बारी में एक-एक महीने के लिए भेजा जाता था। चौकी के कमाण्डिय द्यांपित्यरों को इन तीस दिनो एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता था तथा प्रतिक्षण शत्रु की टोह में रहना पडता था। इम अविधि में उसे बहुत कुछ सीखने की मिलता था। उसका जीमन धाकामदीप के उत्पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन के ममान था, जिसके चारों श्रीर भयकर पार्क मछलियों से भरा निस्सीम सागर सहरों मार रहा हो। यहाँ भी उसके चारों भीर विजित प्रदेश भीर शमु कवीले के लीए थे। उसके किसी मादमी मे परा सी भूल हुई कि महसूदों की गोली सनसनाती चली घाती थी भौर महसूदो को गोली चलाने में किमी प्रकार की डिविया नहीं होती थी। महतूद बड़े बच्छे मित्र थे किन्तु शत्रु भी बड़े दुर्धवंथे और अपनी जान को ह्येली पर लिये घूमते रहते थे। धौरत व जमीन के भगडों तथा धपनी जाति के मध्य चले भा रहे बगानुगत वैशनस्य के लिए अपनी जान मिनटो मे भीक देते थे। धंपेंची के तो वे जानी दुस्मन थे क्योंकि इन्होंने उनकी जमीन हड़प ली भी तथा उनके एकान्त को भग किया था। इसलिए, न वे इनने सोहादे पाहते ये भीर न उनके मन में इनके लिए सौहाई था।

इन चिनेटों के साय-साय हमारे यूनिट पताका-यनियान (एलेग-मार्चेव) में, जिन्हें 'दुकड़ी' (कॉनस्म) कहने 'रू-पटानी की सीमा के भीतर काफी दूर से समज्जित रहते थे। इस

<sup>े</sup>ने खीनियर थे, मुझे रेजीपैट कैमरा उपहार में दिया

ग्रविष में छोटी-छोटी फर्ड़पें हो जाया करती थीं किन्तु वे किसी विशेष <sup>महस</sup> की नहीं होती थीं। इन प्रनेक प्रभियानों में में साथ गया ग्रीर कई का गोलियां चलीं । मुर्फे इन ग्रभियानीं से बहुत-कुछ सीखने को मिला।

मैंने पक्तो सीखी और इसकी प्रारम्भिक पुस्तक 'हग्र-दग्र' पड़ी। इस मान को सीखने में बड़ा यानन्द याया क्योंकि मेरे उर्दू ग्रीर फारसी के ज्ञान है कारण, यह मुक्ते सरलता से आ गई।

वजीरीस्तान में सख्त परिश्रम करना पड़ता या तथा सादा जीवन विवास पड़ता था। भयंकर स्थितियों में अपने वैर्य और दृढ़ता के प्रदर्शन का भी पूर्व ग्रवसर मिलता था। कठिन ग्रौर उलभनपूर्ण परिस्थितियों में विना कि मार्ग-दर्शन के थोड़े समय में ही अपने आदिमयों को बुद्धिमत्ता से संगठित कला पड़ता था। इसलिए, वहाँ पहुँच कर नवयुवक ग्रविकारी को काफी <sup>ग्रहा</sup> अनुभव प्राप्त होता था जो उसके भावी जीवन में काम ग्राता था।

अंग्रेजों के लिए रज़मक की चौकी दुर्गरक्षक का ही काम नहीं करती व श्रिपतु उसके साम्राज्य की श्राकमणकारी सेना का ग्रगला भाग थी। यहाँ क कर वे अपने राजा और देश की रक्षा ही नहीं करते थे अपितु अपनी विस्तार शील नीति को भी ब्यावहारिक रूप देते रहते थे। घन ग्रौर कपट के द्वार्य है एक कवीले को दूसरे से भिड़ा कर, उनके विनाश का पड्यन्त्र रचा करते थे। 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति को वे प्रतिशोध के साथ व्यवहृत करी थे। जिस प्रकार भारत में श्रनेक भारतवासी उनके इस पड्यन्त्र में फँस जाते हैं। इसी प्रकार वहाँ के कुछ कवीले वाले भी इनके चक्कर में ग्रा जाते थे। किं अधिकांश लोग अपनी स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर लड़ते रहते थे जैसाहि भारतीय भी कर रहे थे। भारत तो स्वतन्त्र हो गया किन्तु पठान भारती त्रपने स्वतन्त्रता-संग्राम में लगा हुग्रा है। उसकी परीक्षा की ग्रवधि काफी तमी हो गई हैं। स्वतन्त्रता थोड़े समय के लिए मना की जा सकती है, सदा के लिए नहीं।

अपनी वटालियन की अधिकांश गतिविधियों में मैं पूरी हिंच लेता थी सूबेदार श्रमीर श्रली तथा सूबेदार जवानराम ने मुक्ते इस बटालियन की विशेष राइफल ड्रिल सिखलाई जो एक साधारण यूनिट की ड्रिल से भिन्न थी। क्रमा श्रीर ड्रिल से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण शब्द थे। उदाहरण के लिए कम्पनी "ग्रटेंशन' के बदले यहाँ 'ग्राइज फ्रण्ट-वी कम्पनी' कहना होता ध श्रीर इसी प्रकार श्रन्य शब्द थे। हथियार कन्चे पर रखने के बदले पीछे रही पड़ते थे। एक सौ बीस कदम के बदले एक सौ चालीस कदम का मार्च करनी पड़ता था। वृद्ध सूवेदार दीनसिंह सचमुच दीन था और कमाण्डिंग आँहिर्स की प्रत्येक वात पर 'ठीक है, हजूर!'—कहता था। एक वार कमार्वित श्रांफ़िसर घोड़े पर चढ़ कर वहाँ पहुँच गया जहाँ दीनिसह की देख-रेख हानेवादी कर पश्चात हो रहा था। टूटी-कूटी हिन्हुस्तानी में कमाण्डिय । । हिम्सू चीता, "दीर्नाग्रह" म्हान निकार चेता, "दीर्नाग्रह" महान महान महान के छा दा वा एं जिस्मू हो हो। "वीर्नाग्रह के छा दा वा एं जिस्मू हो। "वीर्नाग्रह के छा दा वा उरा थो, समफ गए न ? चतते रहो।" वीर्नाग्रह के विज्ञा एक छाव्य मफे हुए प्रवित्तन उत्तर दिवा, "ठीक है, हुन्र "कमाण्डिय-मॉफिसर के जाने वाद मैंने वीर्नाग्रह के कहा कि मुक्ते तो कर्नन की वाद समफ नहीं पढ़ी थी। । उत्तने भी स्वीकार कर विवा कि समफ वो उर्ज भी नहीं पढ़ी थी, किन्तु माण्डिय हो वा तहीं । । उत्तने मुक्ते विवास कर करा ठीक मही था, स्वतिए उसकी हर वात । वाने मुक्ते विवास स्वाया के बुद्द वार की स्वीकार कर विवास के हिस्स की हर वात । वाने मुक्ते विवास स्वाया कि बुद्द वार कोई नहीं पूछता कि कही गई बात पूरी हुई या नहीं।

यद्यपि प्रचेव भारतीयो को संवेदनयीवता से मली-मंति परिचित में किन्तु फर भी वे कही-म-कही भूस कर जाते थे। उदाहरण के निष्ट, उसक में मंत्रीने हमारी रेजीमेंबर के एक हिन्दू सन्तरी की ब्यूटी श्रूवक्ताने पर तथा वे जिम्मे प्रवेव व मुक्तमान सीनिकों के निष्ट मार्च भी करती थी। 'पिवम' गायों मा वघ करते सम्य हिन्दू सन्तरी को पहरे पर तैनात करने से हिन्दुघों में पोय मि करतो साम हिन्दू सन्तरी को पहरे पर तैनात करने से हिन्दुघों में पोय मि क्या भूक ठठी। हिन्दू सन्तरी ने गोवब होते हुए देखकर कहें कहाइयों भे पोय भी मार्च भी अप प्रविचित्त करने से कहाइयों में पोय मि किस के काम लिया जाता और भूबक्ताने पर हिन्दू सन्तरी के बदले मुखसाल या प्रवेव मन्यरी की ब्यूटी नया थी नाती तो यह बात धारों न बदली। किन्तु हुध्य यह कि प्रपराधी पर सीनिक न्यायानय ये मुकदना चना घोर उने फोनी थे पी गई।

कैमे गाई हमारा सेकण्ड-सन-कमाण्ड था। वह 'बूढी मौरतो' की तरह मक्ती समाय का वा मौर तथा छुट-म-हुछ बहबदाता रहता था। मैम मे हो या परेव पर, वह किसी-किमी के विदे बदा रहता था। ध्रेषण्ड साँकिसरें की यह कह-कह कर डांटता रहता था कि उन्त ध्रिकारियों से बात करते समय जन्हों तथा पेव मे क्यो डाले हुए ये या वे भ्रूषपान क्यो कर रहे थे। कई बार वन्त्रे सामय व्यवस्ताद में भी कीले-कोई देश निकास कर उनकी भर्सना करता था। कमाण्यिय घाडिसर को भी वह एक धाँव बही माता था। धरने इन्हीं गुणों के कारण वह उन्नित नहीं कर पाया थीर धवकाय प्राप्त फरते समय भी मेवर हो था। बाद में बायस्य घवन में यूह-नियन्त्रक के पर पर उसकी निवृद्धित हो गई थी।

एक साम को जब में बोर नेसा एक साथी मैंस पहुँचे तो मुफे एक चूहन मुपी, प्रगो उदाहित्यक के संस्थापक बनरल सर बास्ट्रे बीस्पर के प्रारम-कर चित्र के सामें प्रदेशत हो कर भी के हैंनी में उन्हें सेटिटा सुरू कर दिखा। उनती दाही सन्त्री यो तथा बहुत्र कटे हुए थे। नैक्टहर्स्ट के साज्य्ट मेंबर की नरह में इस महान् पुरुप के चित्र पर गरजा, 'मि॰ नेपियर ! तुम्हारे वाल वहें हुए हैं। तुम्हारी हुलिया वीभत्स है और वर्दी फटी हुई है। इस मुस्ती के लिए तुम्हें ते फालतू परेड करनी होंगी। होश में आओ, मि॰ नेपियर, होश में।' मैं अपने इस मज़ाक पर काफी खुश था मगर अपने पीछे कैनेथ गाई को खड़ा देख कर मेरी जान निकल गई। वह पिछले दरवाजे से घुस आया था और उसने मेरी सारी वकवास सुन ली थी। उसका मुँह कोच से तमतमा रहा था, उसने मुके वमकी दी कि मेरी इस इस वृष्टता के लिए वह मुके वटालियन से निकलिंग कर दम लेगा।

'कुत्ते के बच्चे का साहस देखो ! इतने बड़े ग्रादमी पर चीख रहा हैं -वह बोला।

त्रपनी इस मूर्खता के लिए मुक्ते जो दण्ड मिला, उसे मैं कभी नहीं भूलूँगा। हमारी रेजीमैंट के दर्जी लीच ग्रौर वेवनीं थे। ग्रपनी मैस किट हमें इन्हीं तें सिलवानी पड़ती थी क्योंकि रेजीमैंट की ग्रपेक्षाग्रों को इनके ग्रतिरिक्त ग्रौर कोई नहीं जानता था। मैं उन्हें ग्रपने लिए एक किट तैयार करने को कहने ही वाला था कि मेरे एक मित्र कृपाल ने बतलाया कि उसने ग्रपनी किट पिटमैंन से बनवाई थी। साथ ही उसने यह भी कहा कि पिटमैंन भी उतने ही ग्रच्ये कपड़े सीते थे जितने लीच ग्रौर वेवनीं। लीच ग्रौर वेवनीं दिल्ली में थे ग्रौर पिटमैंन लाहौर में। कृपाल ने सलाह दी कि मैं भी ग्रपनी किट पिटमैंन से सिला लूँ। मैंने उसकी मूर्खतापूर्ण सलाह मान ली ग्रौर ग्रपनी किट पिटमैंन से तैयार करा ली। ग्रगली ग्रतिथि-रात्रि को मैंने ग्रपने नये सिले कपड़े वहें गर्व से पहने ग्रौर मैस पहुँच गया। ग्रब ग्रपनी इस बदिकस्मती को क्या कहें कि मुक्ते मेजर गाई की वगल में बैठने को जगह मिली। उप कमाण्डिग-ग्रिक्ति के साथ-साथ वह मैस समिति का ग्रध्यक्ष भी था ग्रौर हमारे मैस के कपड़ों की देखभाल करना भी उसी की जिम्मेदारी थी। एक सैकिण्ड के लिए उसने मेरे नये कपड़ों को घूरा ग्रौर फिर वह कर्कश ग्रावाज में बोला:

'यह मैस किट तुमने कहाँ से बनवाई है ?'
'पि'''पि'''पिटमैन से, सर !' मैंने हकला कर जवाब दिया।
'पिटमैन ? कौन है यह शैतान ? कभी नाम नहीं सुना।'
'सर, वह एक श्रेष्ठ दर्जी है'''''

'तुम्हें ग्रच्छी तरह पता है कि हमारी रेजीमेंट के दर्जी लीच ग्रीर वेव<sup>र्ती</sup> हैं। इस ग्रनधिकृत दर्जी के पास तुम किसके कहने से गए ?'

'किसी के कहने से नहीं, सर .....

'तव मैं तुम्हें त्रादेश देता हूँ कि तुम दूसरा मैस किट लीच ग्रौर वेवर्गी है तुरन्त तैयार कराग्रो । फिर दोनों मुक्षे दिखाना ताकि मैं तुलना कर सकूँ।' 'ग्रच्छा, सर-----' मैं सहमते हुए वोला । इसके बीज मैंने स्वय बीचे ये घीर इससे बचने का धन कोई उपाय नहीं था ।

बटानियम में मुकेशर मेजर का पद काफी अतिष्टित पद होता था। गुडकान हो या ग्रान्ति-काल, इस पद का महस्य दोनों में समान था तथा प्रधिकारी व सैनिक दोनो बगौ पर इन पद का दबदवा रहता था। यदि कमाण्डिन प्रॉफिनर बटानियम में कुछ परिवर्तन या सतीयन करना चाहता था, तो सबने पहलें मुदेदार मेजर की सनाठ लेता था कि उनके इस कदम की बटानियन मे क्या प्रतिजिया होगी। वह कर्गाण्डम चाफ्रिगर का थायाँ हाथ होता था भीर इसनिए सब उसका विशिष्ट रूप ने सम्मान करने थे।

हमारी बटानियन को कमान कुछ समय के लिए सबाल्डने वेली के पिता के हायों में भी मौर वे कर्नल-इन-चीफ के पद पर स्प्रोभित भें।

रेजीमेंटो में यह पद बहुत स्पृहणीय माना जाता था। केमी वरिष्ठ सवाल्टर्न या भौर बटानियन में जनका काफी दबदवा था। किन्तु एक बार शिष्टाचार भूल जाने पर उसकी नीकरी जाते-जाते वसी । वह गूबेदार मंजर से प्रसिप्ट व्यवहार कर बैटा जैमा कि पहले कभी नहीं हथा था। कटोर गाद सुनने के मनम्यस्त मुबेदार भेजर ने इस व्यवहार से स्वयं को बहुत अपमानित असुभव किया भीर भगनी पेटी उतार कर कमाण्डिय माँकिसर के सामने फैक दी कि यदि बटानियन के बाँफिशर उनसे इसी प्रकार धुण्टता से पैस झाएँगे तो उसे तुरन गैवा-निवृत्त कर दिया जाए। कर्नन ने उमे समक्षा-बुक्ता कर शान्त किया तथा केनी की यूना कर काफी डाँटा और उसे नौकरी से निकाल देने की धनकी दी। केली को अपनी मीकरी अचाने के लिए कमाण्डित सांक्रिसर एव मुवेदार मेजर, दोनों ये अविदेखित क्षमा याचना करनी पढी । सबेदार मेजर के पद की प्रतिष्टा की इस प्रकार कावम राग वाता था।

भारतीय सेना की पराम्परामां को बनाने में जवान ने भपनी पर्ताध्य-निष्टा एव घटल स्वामिअन्ति द्वारा काफी योगदान दिया है। यह प्रसन्न चित्त रहता है और अपने चरित्र की सरसता एवं आज्ञाकारिता के गुणों के कारण प्रयने भिविकारियों का प्रिय पात्र बन जाता है। वह रेजीमेंट धौर सेना की सगन से सेवा करता है तथा बदले में कुछ मामूली रियायत चाहता है, जैसे छुट्टियों स्रादि, ताकि वह अपने घरेलू मामलों को जा कर मुलभन्न सके। किन्तु कई वार सैनिक परिस्थितियाँ इसकी अनुमति नहीं देती । अपने अधिकारियों को अपनी अस्पत का प्रमुक्त कराने के लिए यह धर्म भोतेषन में कुछ हास्यास्त्र वार्ते कर बेटता है जैंस धर्म पर से हस भावय का एक जाती तार मंगवा सेता है, "पर गिर गया, जैस मर गई, स्थिति चिन्ताननक है। तुस्त चसे प्राची।" वह सीचता है कि इतनी सारी मसीवतो को एक साथ देखने पर प्रविका-

## ५४ ० श्रनकही कहानी

रियों का ह्र्दय द्रवित हो उठेगा। किन्तु ग्रविकारियों को तो ऐसे तार रोव देखने को मिलते हैं, इसलिए वे जरूरत की गहराई भाँप कर छुट्टी देने यान देने का निर्णय करते हैं।

मेरी वटालियन की 'सी' कम्पनी की कमान मेजर 'पीट' रीस के हाय में थी। छोटे कद के इस ऋंग्रेज का व्यक्तित्व वड़ा प्रभावशाली था। उसका सैनिक ज्ञान ग्रसावारण था तथा उसकी वक्तृता-शैली वड़ी स्पष्ट एवं संक्षिप थी। उससे मेरी मुलाकात नवम्बर १६३४ में हुई। उस समय वह या ते चालीस से कुछ ही कम किन्तु देखने में वहुत कम ग्रायु का लगता था। यकान से तो उसका परिचय ही नहीं था ग्रौर शारीरिक शक्ति भी उसमें काफी थी। स्वभाव से वह साहसी एवं सहनशील था तथा मदिरा ग्रादि को हाय नहीं लगाता था। वह अच्छा खिलाड़ी तथा कुशल पर्वतारोही था। वीरता-प्रदर्शन के लिए उसे 'डी॰ एस॰ ग्रो॰' तथा 'एम॰ सी॰' पदक मिल चुके थे। शान्ति-काल में विशिष्ट सेवा करने के पुरस्कार-स्वरूप उसे सी० ग्राई० डी० पदक भी <sup>मित</sup> चुका था। उसके लिए कुछ भी ग्रसम्भव नहीं था। यदि वह कोई वायदा करता था तो उसे हर कीमत पर पूरा करता था। वह सत्यवादी ग्रौर धर्मभीरुथा। उसके फैसले ठोस होते थे श्रौर वह लोकप्रिय था। उसकी कर्त्तव्यनिष्ठा है सम्बन्धित अनेक कहानियाँ चल पड़ी थीं। वह उदार, सहृदय तथा परोपकारी था। वह साहस एवं करुणा का ग्रागार था ग्रौर साथ ही कट्टर म्रनुशासन प्रिय था। वह निष्पक्ष था तथा न्याय करने में कभी नहीं हिचकता था। उसमें पहल करने की शक्ति थी तथा ग्रचल दृढ़ता थी। लालफीताशाही से उसे विह थी और इसे अपनी सत्ता के. आड़े नहीं आने देता था। सब धर्मों और प्रथाओं का समान रूप से ब्रादर करता था। वह मेरा ब्राराघ्य व्यक्ति था और मैंने श्रपने सम्पूर्ण सैनिक जीवन में उसका श्रनुसरण करने का प्रयत्न किया है।

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, उसने बटालियन में महत्त्वपूर्ण भूमिका की निर्वाह किया था। प्रायः रात को वह मेरे कमरे में चला ग्राता था तथा युढ़ विद्या, सैनिक इतिहास तथा रेजीमैंट सम्बन्धी ग्रन्य मामलों पर श्रन्छा लम्बा-बौड़ा भापण दे जाता था। एक बार वह मुभसे पूछ बैठा कि छुट्टियों को तथा रोज शाम को मैं क्या किया करता था। मैंने उसे सहज भाव से बतला दिया कि शाम को बेल बेलने के बाद म रेडियो सुना करता था तथा उपन्यास पढ़ा करता था। उसे यह जान कर बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा कि ग्रपना सैनिक ज्ञान बढ़ाने के लिए में कोई प्रयत्न नहीं कर रहा था। उसने मुभे बतलाया कि बीस वर्ष तक ग्रना सैनिक ज्ञान बढ़ाने के लिए रात-दिन परिश्रम करने के बाद भी वह ग्रपने को ग्रनेक मामलों में ग्रनिभज्ञ पाता है। बीस वर्ष वाद की मेरी दयनीय

स्थिति की करमना कर के बहु काँच उठा। उसने मुक्ते चेवावनी दी कि तब मैं प्रमुने देदियों मुनने तथा उपन्यास पड़ने के गुण की ही बीम हाँक सङ्गा, मौर सैतिक सान से मून्य होऊँमा। उसके इस तक ने मुक्ते इतना प्रभावित किया कि उस दिन से मैंने सैनिक जान ने सन्यन्यन पुस्तकों का गम्भी-तापूर्ण प्रथमन प्ररम्भ कर दिवा। तब मुक्ते सेना मे आए एक वर्ष से जुछ ही घरिक समय बीता था। ब्यूह-कौयात तथा सैनिक इतिहास के प्रथयन के साथ-साथ मैंने ज्वितस सीचर, सिकस्टर यहान, नेपोलियन, कमाल धवानुकं तथा प्रयत्न के शाँदित जैसे महान सैनिक नेतामों की चीतांनियों का भी यहराई से प्रयत्न किया। एक बार उनने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि रखमक निवित्र की रात में

एक यार उनने मेरे सामने प्रस्ताक रक्षा कि रखनक ितिय की रात में मिला के परिक्रमा लगाने में, मैं चक्के साथ चलूँ। यह उस समय की घटने प्रव चलें का पर का समय की घटने के वर्ष माँ के कमान मेरे हाथ में थी। इस दोनों, प्रवची भारी किटों की लटकारे हुए, सागर तक से ७००० छुट की ऊँचाई पर, सबभा पन्छ मील जिना के चले गए। इस पण्डे की यह यात्रा, हमने प्रक्की रहनािक की परीक्षा लेते के लिए, की थी। ब्रुटान्त स्थिर करने का, उसका यह तरीका भी। रिसा करने के किए, की थी। ब्रुटान्त स्थिर करने का, उसका यह तरीका भी। रिसा प्रकच्चा वरिष्ठ प्रविकारी था लो बरने बरने देववासिकों की भीति सामाज्य-स्थापना के बृद्धिकोण से नहीं धरिष्ठ संबा-भाव से भारत धाया था।

मों का तार आया कि उनका बढ़ा आंपरेयन होगा या तथा उसके लिए यो हवार रपयों की धावस्वकता थी। कुछ रपया मैंने ध्यक्तिराज स्तर पर उपर रिया तथा कुछ धपना तामान "" मामोक्तेन, दरी आदि "" के कर्पर किया तथा कुछ धपना तामान "" मामोक्तेन, दरी आदि "" के कर्पर कर कर कर कर के या पता विकास के किया है तो उन्होंने मुक्ते स्थरण दिवाया कि पैता करता सेना के निवसों के निवद है। वैसे सबसमान उत्तर दिवा कि मुक्ते कियी रिवय के बारे में नहीं मातुम जियके धनुमार बेटा अपनी मों के मुक्ते विवा के मुक्ते पता कि मुक्ते क्या के क्या में नहीं मातुम जियके धनुमार बेटा अपनी मों में मुक्ते विवा के मुक्ते विवा के मुक्ते विवा के सुक्ते के स्थर के सुक्ते पत्र के सुक्ते के स्थर के सुक्ते विवा स्था प्रकार के सुक्ते विवा विवा के स्थर के सुक्ते विवा स्था पुक्ते के स्थर के सुक्ते विवा स्था पुक्ते हिंदी सेन के सुक्त वह स्थर पुक्ते स्थर के सुक्ते विवा स्था प्रक्ते स्थर के सुक्ते विवा स्था प्रक्ते स्थर सुक्ते विवा स्था प्रक्ते स्थर सुक्ते विवा सुक्ते सुक्त

यदिए में मों को निविभित कर से एक नियोरित धन-पश्चि भेजता या किन्तु परनी तपातार बीमारी के इताब के लिए तथा प्रन्य परेणू सभी के लिए मां भी विषय हो कर ऋण लेना पढ़ा। बुछ मध्य बाद ऋणवातामां ने सपने पन भी वापसी हो लिए पहले तो मों चर जोर जाना धीर फिर पुन्न पर दबाव बातना प्रारम्भ कर विया। यदि में भी श्री श्रीस्ता करता रहें, जेवा करने का

मेंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, तो मुक्ते अपनी आय बढ़ाने की सोचनी थी ग्रीर इसका वैय समाधान एक ही था कि में अच्छे बेतन के किसी अन्य स्वान पर त्रपनी वदली करा ल्ँ। साथ ही, राजपूताना राइफल्स से जाने को भी <sup>मेरा</sup> मन नहीं करता था। इस समय में बड़ी ग्रसंमजस की स्थिति में था। इ वटालियन में रहने तथा छोड़ने के कारण श्रपने-श्रपने स्थानों पर काफी स्वन थे । यन्त में, भावना पर तर्क की विजय हुई ग्रौर मैंने इस वटालियन से <sup>बद्दी</sup> कराने का निश्चय कर लिया। खिन्न मन से, मैंने 'सैनिक ग्रादेश' की एक सूचना के उत्तर में फ टियर स्काउट्स, वर्मा मिलिटरी पुलिस तथा ग्रामीं सिंव कॉर्प्स में अतिरिक्त रेजीमेंटीय रोजगार के लिए आवेदन-पत्र भेज दिए क्योंकि इनमें भत्ता ग्रादि मिला कर ग्रधिक बन मिलता था। प्रथम दो में तो भारतीय लिये ही नहीं जाते थे, इसलिए मुक्ते सैनिक सेवा कोर (ग्रामीं सर्विस कॉर्स) में स्थान मिल गया। इस सूचना से जितना सुख मिला, उतना ही दुःख भी हुमा क्योंकि एक म्रोर जहाँ वेतन वढ़ने की प्रसन्नता थी, वहीं राजपूतानी राइफ़ल्स छोड़ने का दुःख भी था। जिस दिन मुक्ते बटालियन छोड़नी थी, उत दिन मैं कुछ डगमगा गया श्रौर नये पद को ग्रस्वीकार करने की सोचने लग किन्तु जो साथी मेरी पारिवारिक स्थिति से परिचित थे, उन्होंने मुक्ते ऐसा व करने की सलाह दी। जिस समय मैस में मुक्ते विदा दी जा रही थी, मैंने प्र<sup>प्त</sup> मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा, मैं उत्ती जल्दी पैदल सेना (इन्फ्रैण्ट्री) में लौट ग्राऊँगा। ये थीं वे परिस्थितियाँ जि<sup>नती</sup> विवश होकर मुभे इन्फ़्रेन्ट्री छोड़नी पड़ी ग्रौर जैसे ही परिस्थितियों त्यी श्रिवकारियों ने अनुमति दी, में इसमें लीट कर आ गया। 193

तीन महीने के पाठ्यक्रम के लिए मैं रावलपिण्डी गया। वहाँ नवस्वर १६३६ में, जब मैं साढ़े चौबीस वर्ष का था, मेरा विवाह हुग्रा। देश में होते वाले अधिकांश विवाहों के विपरीत मेरे विवाह पर किसी प्रकार का आहार है। नहीं किया गया। मेरी पत्नी का घरेलू नाम धन्नो पड़ा। वह ग्रहितीय सौर्द्य की स्वामिनी, सरल एवं मधुर स्वभाव वाली तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। विवाह के एक-दो दिन वाद हमें अपने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सामयिक मामली पर पैतालीस मिनट का भाषण देना था। मेरे एक अंग्रेज साथी ने, जिसकी विवाह भी श्रभी हुश्रा था, श्रालस्यवश स्वयं श्रपना भाषण तैयार न कर के वर्ष काम ग्रपनी पत्नी को सौंप दिया। उस वेचारी ने रात-दिन लगा कर गर्ह भाषण तैयार किया और अपने पति को रटवा दिया। किन्तु अगले दिन <sup>जब</sup> वह कक्षा में वोलने खड़े हुए तो उनकी स्मरणशक्ति घोखा दे गई ग्रीर वेवारे

११. वटालियन छोड़ने के वाद मैंने इसमें अथवा इन्फ़्रेंण्टरी में वापस आर्ने के कई प्रयत्न किए।

पर बहुत बुरी बीती । उसने हकलाने हुए कहा :

निवृत्त हया ।

"सज्जनों, पिछली रात तो यह मायण, मुमे और भेरी पत्नी दोनो को

याद या किन्तु इस समय यह केवल भेरी पत्नी की याद है।"

कशा में हैंसी का ठहाका छूट पढ़ा। किन्तु कमाण्डिय-ऑफिसर इम स्थिति में प्रसन्त नहीं हुआ और उन महोदय को अयती गाड़ी से अपनी यूनिट में बापस जाना पड़ा।

सामसं जाना पड़ा। प्राच्या स्वयं प्रस्ता प्रश्निष्य स्वाप्त स्वर्ण कमाण्या । विवेडियर सीमार्ट महाँ कमाण्या मांभित्तर सेकाय उपका विगेड मेजर था। विगेडियर सिम्स रेजिमीट से साम त्या मेजर एजपूजाजा राइफ्रस हो। बीजों ही बड़े पच्छे अधिकारी से सीर उनके स्वीम काम करने में मुक्ते बड़ी मसन्ता हुई। याद से लोखार्ट तो भारत का सेनाम्स भी रहा तथा मैकाय मेजर अनरत से पद हो सेवा

सन् १६१८ में में जवनपुर से महमहनसर पहुँच गया। यहाँ मुक्ते ११ तम्बर की दिनेड से बाट रेजीमेट के जिनेडियर मैक्सतान के धर्माच कान करने का सुषवसर मिना। बाद में मैं इसका करनेन कमाण्डेच्ट भी बना था। हमारे त्रिगेड का मुख्यालय प्रहमदनगर किले में था जहां युद्ध के दिनों में राष्ट्रीय नेताग्रों को कैंद में रखा गया था । जब तक में यहां रहा अवसर निकाल कर उन स्थलों के दर्शन करता रहा जहां ३०० वर्ष पहले इतिहास प्रसिद्ध योज्ञ शिवाजी ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थीं ग्रीर उनमें विजय पाई थी ।

सन् १६३६ में सेना का यन्त्रीकरण होना प्रारम्भ हुग्रा—पशुग्रों का स्वात्त मशीनों ने लेना शुरु कर दिया, घोड़ों के स्वान पर टैंक तथा खच्चरों के स्वात पर मोटरें ग्रा गई। 'ग्रारमर्ड फाइटिंग ह्वीकल्स स्कूल' के तत्त्वाववान में यन्त्रीकरण दल के प्रशिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। हमारा कर्माण्डिंग ग्राफिसर लेफ्टीनेंट कर्नल शेल्टन काफी सस्त ग्रादमी था। वह सूर्योदय से ते कर सूर्यास्त तक यन्त्र की भाँति काम करता था ग्रीर दोपहर में केवल पह्ह मिनट के वास्ते काम छोड़ता था जिस समय वह खाना खाता था। हम भी इस थोड़े से समय में ग्रपनी ठण्डी सैण्ड्विचें निगल कर फिर काम पर ला जाते थे। कुछ महीने वाद उस कर्नल की मृत्यु हो गई—रात-दिन काम करने ग्रीर कभी न हँसने के कारण उसे ग्रकाल मृत्यु का वरण करना पड़ा।

मुभे सूचना मिली कि कश्मीर में मेरी वहन सहत वीमार थी। मैं ग्रविलम्ब श्रीनगर के लिए चल पड़ा जो वहाँ से तेरह सौ मील दूर था। वहाँ पहुँच कर मुभे पता चला कि नन्नी के वायें पैर के ग्रँगूठे में हड़डी की तपेदिक थी। ग्रँगूठा सूज गया था ग्रौर उसमें ग्रसहनीय दर्द था। श्रीनगर में काफी भागा-दौड़ी करने के वाद भी मैंने देखा कि उसका रोग बढ़ता जा रहा था तो मैंने उसे लाहौर ले जाने का फैसला कर लिया। यद्यपि वहाँ के स्थानीय डॉक्टरों ते लाख कहा कि वे उसे वहीं ठीक कर देंगे किन्तु मैंने उनकी एक न सुनी। मुके मालूम था कि लाहौर में इलाज अच्छा ग्रौर शीघ्र हो सकेगा, इसलिए मैंने नन्नी को ग्रपनी कार में विठाया ग्रौर लाहौर के लिए चल पड़ा। काफी थका देने वाली यात्रा के वाद हम लाहौर पहुँचे जहाँ उसे तुरन्त विशेपज्ञों के हवाले कर दिया गया। डॉक्टरों ने एक स्वर से निर्णय किया कि उसका तुरत ग्रॉपरेशन होना चाहिए। काफी चीरफाड़ करने के वाद डॉक्टर पसरीचा ने उसका पैर तो वचा लिया किन्तु ग्रँगूठे का कुछ भाग काट दिया ग्रन्थशा रोग फिर फैन सकता था।

आंपरेशन के वाद स्वस्थ होने तक नन्नी को अस्पताल में स्कना पड़ा। लगभग दस दिन में भी उसके पास ही ठहरा। कमरे में दूसरे पलंग के लिए जगह न थी, इसलिए मुभे इतने दिन फर्श पर ही सोना पड़ा। क्योंकि उसकी कटा हुआ अँगुठा सन्तोपजनक रूप से वहाँ ठीक नहीं हो पाया, इसलिए अन्य शाल्य-चिकित्सक (सर्जन) की सोज में दिल्ली जाना पड़ा। काफी लम्बे इलाज

के बाद उसका ग्रंगुटा टीक हुमा। यद्यपि उसका इलाज कराना मेरी ताकत के बाहर या किन्तु उसे रोममुक्त कराने का मैंने दृढ़ निरुष्य कर तिया या।

श्रीय-मीम में मुन्ने पृहुतवावियों भी सून्नी रहती थीं विनके दी उदाहरण यहाँ मरनुत है। वैपटोनेंट मोहम्मद मुसा—वाद में पाकित्तान के प्रथम रेमा-प्रस्त — ६/१३ फाँच्यर फोर्से राइफ़्त्रम से मवास्टर्भ था। अच्छे प्रीनक के साम-साथ यह मार्मिक प्रयृत्ति का भी था। एक बच्छे पटाम की तरह यह रोड उठ कर पहले नमाज पढ़ता था तथा बाद में कोई भीर काम करता था। कन्दैयातान, मोनत भीर युक्ते, तीनों को एक बार वारात्म मूनी। हमने प्रपनी पहियों पांच परेट माने कर सीं और आपी रात के गमय मूना को जगा दिया। उनने पांचे पर्वत हुए पड़ा, 'बचा बचा है ?'

हमने भूठ बोला, 'बूसा, सुबह के पाँच बज गए। नमाड का बक्त ही गया।'

उसने घरनी पड़ी देशी हो सभी धार्ची रात का समय था। मूर्ता मिं हमारी सोर सन्देहमरी नकरों से देशा। हमने सपनी-सपनी यहिमी उसने सापे कर दीं जो सापस में पीच-एक मिनट सागे-पीछ भी किन्तु में सब में पीच के फास-मार का समय सा। उसने सोचा कि उसनी पड़ी गृतत है भीर सुबह की नमाज का समय हो चुका है, दससिए वह उसन कर राड़ा हो गया। हम पुष्पाप बरामदे में पसे अप। उसने सपनी मसाब पड़ के बारों धीर देशा तो पुष मेरेरा पा जबकि उसन ममय दिन की रोसानी कीन बानी चाहिए भी। उसने सपनी मसाब पड़ के बारों धीर देशा जा हम पूष्पाप कर समय हो चुका है हम हम सोच सपनी महाब पड़ के बारों धीर देशा जा हम मेरेरा पा जबकि उसन समय दिन की रोसानी कीन बानी चाहिए भी। उसने सपने मेरेरा मा गर्वाफ उसने समुद्राप हमा सिंह स्थानित हमा।

'छोतरी, मामला बचा है ?', यह कहने हुए उसने धपनी पुड़सपारी का जुला हमारी भीर फूँका।

हम सब चुप ।

'यह तो बताओं कि टीक बक्त बना है ?' उसने पूछा । 'रात के सार्व बारत', हमने सच्ची बात बतनाई ।

'रात के साइ बारह', हमने संख्या बात बतनाई। कैंबेनरी नम्बर ७ वा रूसी बिल्लीमीरिया, <sup>९६</sup> जिसे हम ध्यार में बिल्सी

करोरी नबंद एवं ने इसी विस्तिताया, "जिय हुँव च्यार में विस्ति करों में और में पूर्टी पर हुँदरवाव ने दिस्सी जा रहे थे। इसेता तो में उसने साप कार में पता गया। वहीं से हम दोनों को मानी दकड़नों भी। हुँसे होना पहुँकी ने बना-भी देर ही गईं थी क्योंकि क्ये हो हम पहुँके, स्पाप पता पहीं। में कार्य उपविक्त हो उसि किया निस्ता विस्तित पता पता चैन ही गाम पता हो रोवील दिस्ता हमा दिखे में पढ़ने को हुए। दिस्ती

देव प्राप्ति वै प्रत्यवर्ष एक-पुन्ति से काको कामेनीछ पत्नी सी (करनू एक ही विषय से सम्बोध्यत होने के कारण यहाँ एक-सम्बंध दे दो यह हैं।

## ६० 🔾 श्रनकही कहानी

ने ग्रीर मेंने भाग कर उथे पकड़ लिया ग्रीर वड़े धीम-से कहा, 'तुम हमें छों कर नहीं जा सकते, विल्ली ने गार्ड को ग्रपने वाजुग्रों में जकड़ लिया। गां घवड़ा गया श्रीर उसने लाल रोशनी कर दी। गाड़ी एक गई। भीड़ इक्छ़ी हो गई। कोलाहल मचने लगा। परेशानी तो हुई किन्तु हमने भाग कर गांवे पकड़ ली। जब हम छुट्टी काट कर लीटे तो त्रिगेड कमाण्डर के सामने हमांगे पेशी हुई क्योंकि हमने अनुशासन भंग किया था। त्रिगेडियर पहले तो कारी लाल-पीला हुग्रा किन्तु वाद में उसने हमें छोड़ दिया ग्रीर वह खूव हुँसा।

#### संकान्ति

३ सितम्बर १६३६ को हम दोनो पति-यत्मी पूना में मजेबी चित्र देख रहे थें कि फिल्म को रोफ कर एक गुरुमीर घोषणा की गई :

महिलाधों भीर सज्जनों : हमें संसेद घोषणा करनी पडती है कि माज गे ग्रेट विटेन शीर जर्मनी में युद्ध छिड़ गया है।

हो दितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। हाल में भगदड़ मच गई और चारीं भोर विष्लव का दृश्य उपस्थित हो गया । यह किसी को पता नहीं था कि ही क्या रहा पा किन्तु सोर सभी मचा रहे थे। तरह-तरह की अपत्याहें उड़ रहीं थी जैसा कि सामान्यतः युद्ध-काल में होता है । मैं प्रवितम्ब क्याण्डिए-प्राफ्तिसर के पास उपस्थित हुमा भीर उसने मुक्ते सिकन्दराबाद जाने का भादेश दिया कि मैं यहाँ जाकर ५ हिबीजन का यन्त्रीकरण करूँ । यदापि सभी में सीनियर सवास्टर्न ही पा फिल्तु वहाँ मुक्ते इस काम का इंचाजे बना दिया गया जो सामान्यतः मेनर हुमा करता था। इसने मुक्ते काफी प्रोत्साहन मिना यद्यदि गुद्ध-कान में सामान्यः ऐना होता या कि सीनियर धधिकारियों के प्रभाव में जनियर प्रिकारियों को उनके काम का इंचार्ज बना दिया जाता था। इस कार्यभार के बीच मुन्दे ६ दिवीबन के कमान्डर मेजर जनरल 'पिमी' हीय दिनेदियर 'मो' मेन, अपने प्रथम थेणी के स्टॉफ बॉफिसर कर्नत मैसर्वी तथा ए/बच् कर्नत रेजीगॉल्ड सेवरी के पनिष्ठ गम्पके में धाने का धवनर निला। जब नैने धपना कार्य पूरा कर दिया तो मैसबीं और मेन ने मुक्तने पूछा कि वे नरे निए क्या कर सकते थे। मैंने उनते कहा कि यदि सम्बद हो तो वे मुखे मेरी बटानियन में बापन भिजवा हैं या १ डिवीजन के साथ मध्ये पूर्व मच पर जाने का प्रकाप कर दें। उन्होंने काफी प्रयस्त किया किन्तु सेना मुख्यानय में केश हुमा सैनिक चित्र नहीं माना । तब मैने उन दोनों ने कहा कि ६/१३ फाल्टियर पोर्ख

रे. बाद में मेंसर्वी ब्रोह सेवर्डे, टोनों ने हो काकी प्रसिद्ध प्राप्त की।

राइफल्स में मेरी वदली करा दें जिसकी कमान लेफ्टी॰ कर्नल रसल (पाशा) के हाथ में थी किन्तु उच्च अधिकारी इस पर भी सहमत नहीं हुए और पैंक सेना में वापस आने के मेरे ये प्रयत्न भी व्यर्थ गए। किन्तु में पराभूत नहीं हुआ, प्रयत्न करता रहा।

५ डिवीजन का यन्त्रीकरण करने के बाद, मार्च १६४० में में देवलाली स्थित मोटर बटालियन के प्रशिक्षण केन्द्र में एड्जुटेंट हो कर चला गया। इस केन्द्र के इंचार्ज लेफ्टी० कर्नल शीहान आयरलेंण्डवासी थे तथा बहुत सहत कान लेने वाले थे। जनके अधीन काम करना तो शिक्षा प्राप्त करना था। बीच में कुछ समय सागर के स्कूल में प्रशिक्षक रहने के बाद सन् १६४२ के शुरू में ही कोयटा के स्टॉफ कालेज में युद्ध पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मुक्ते नामांकित कर दिया गया। यह एक श्रेष्ठ संस्था थी तथा इसकी कमान एक कुशल अंप्रेष्ठ अधिकारी मेजर जनरल 'जेफ' इवान्स, डी० एस० औ०, के हाथ में थी।

य्रकवर खान ग्रौर में सैण्डहर्स्ट में भी साथ थे ग्रौर यहाँ भी। हम दोनों ही ग्रंग्रेजों के व्यक्ति रूप में तो मित्र थे किन्तु भारत में उनके साम्राज्य के विरोधी थे ग्रौर उसका ग्रन्त देखना चाहते थे। हमारा एक भारतीय सहपाठी ग्रंग्रेजों के प्रति इतना ग्रधिक स्वामीभक्त था जितना कि शायद वे भी ग्रपने राजा के प्रति न हों ग्रौर उसने हमारे राजनीतिक विचारों के सम्बन्ध में विलोचिस्ता के जासूसी विभाग के ग्रंग्रेज इंचार्ज को सूचना दे दी। संयोग की वात, कि ग्रकवर का एक मित्र उस इन्चार्ज के निजी स्टॉफ पर था ग्रौर उसने ग्रा कर सारी वात हमें वतला दी तथा सूचना देने वाले का नाम भी वतला दिया। ग्रकवर उसी रात ग्रपराधी के पास पहुँचा ग्रौर ग्रपने दो देशवासियों के सार विश्वासधात करने के लिए उसे काफी लिज्जित किया। उसके वाद वह व्यक्ति कभी हमसे ग्राँख मिला कर वात न कर सका।

फरवरी १६४२ में, एच० एम० एस० प्रिंस आँफ वेल्स एवं रिपल्स को जापानियों ने डुवो दिया तथा सिंगापुर भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। इससे भारत में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को काफी घक्का लगा (जब लोगों ने देखी कि 'साहव' भी एशियावासियों से पराजित हो सकता है)। यद्यपि भारतीय होने के नाते हम जर्मनों और जापानियों को तो युद्ध में हराने के उत्सुक थे किन्तु साथ ही अंग्रेजों को भी भारत से निकाल बाहर करने के लिए समान हम से उत्सुक थे ताकि भारत स्वाधीन हो सके। इसलिए हमारा विचार यह बा कि अंग्रेजों की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति जितनी अधिक क्षीण हो जाएगी, उतनी ही जल्दी वे भारत छोड़ जाएँगे और अन्त में यही बात ठीक निकली।

२. जन दिनों राष्ट्रवादी होना ऋंग्रेज-विरोधी होना माना जाता था। कित<sup>ना</sup> विचित्र तर्कथा।

जय मनाया और अफीका में भी अमें वों की पराजय के ममाचार मिने, तो अकबर ने चुने हुए शांच प्रवेज व भारतीय धाँफिनरों को योन-मेंज बार्ता के लिए धामिन्त किया। विषय था—अमें वों को भारत नयी नहीं छोड़ना बाहिए? वोनों धोर से काफी गर्मांगर्म बहस हुई और यह गोप्ठी काफी रात तक चलती रही। अन्त में जब मब लोग जठे तो वे एक-दूसरे के काफी निकट आ चुंके थे।?

कीयदा ने मुक्ते कराची के बानूसी स्कूल में प्रशिवाक बना कर भेज दिया गया। इटॉक करिश्व तथा बानूसी स्कूल, होनों में बहु के कमार्थिक मीरिकरों के सहेत पर मुक्त से व्यवसी तेना के एक विदेष परा पर निवन्य लिगाने के लिए कहा गया। इन निवन्यों में ब्यवस मेरे विचारते से उप्प वैनिक पॉफिसर सहमत नहीं थे। इसिलए, मुक्ते दिस्सी-स्थित सेना पूरवावय में डॉट पिनायी गई बीर भविष्य में मायवान रहने की चैवावनी दी गई। उपर्युक्त निवस्मों में एक में मैंने बार्ये को अचार नीति को दोपपूर्ण छिड किया था, इसिलए दिस्सी-स्थित मेना पुण्यानय की जन-मण्यक बागा में विपेष्ठ पर प्राह्म रेहूं के प्रश्नीन पुक्ते निगुक्त कर दिया गया धौर मुक्त में कहा गया कि जिल दोपों की चर्चा मैंने प्रस्ते को अपन में हैं, यहां रह कर में उनको दूर करने तथा माय साम साम करने का प्रशासन में हैं, यहां रह कर में उनको दूर करने तथा माय साम साम करने का प्रशासन के

प्रमेव गवर्गर सर राजर जुमले की थोर से किनंद खंगने तथा एक उस्नीत वर्षीय प्राणिकारों नेषी वारता मणाई में मिलने में बन्धई याता में एक ऐसे मिल के मान्यम से वो दोनों का मिल था, मैं उससे मिला। पहली में ट में उसने मेरी देगमें तता दोनों दोगमें का मिल था, मैं उससे मिला। पहली में ट में उसने मेरी देगमें तता को जावना पर दोगारोगण किया क्यों कि व्यक्षि हों वार्य हों कि व्यक्षि हों वार्य हों कि व्यक्षि हों वार्य हों कि व्यक्षि हम में की वतना ही देगमें का जितना उसमें और देगमें कि पर कहा कि मुक्त में भी उतना ही देगमें का जितना उसमें और देगमें कि व्यक्षि हम में भी उसना ही वा। इस महम के हुएका वाद उसने मुक्त में वाद करा हम की हम मेरी प्रदेश कर विद्या । उस भारता में मेरी हम निवास कर विद्या । उस भारता में मेरी कि वाद करा हम की मेरी मेरी होंगा चाहिए कार्मिक स्वत्य भारता में से वाद की से प्रदेश होंगा चाहिए कार्मिक स्वत्य पर साथ में उसमें मेरी करा हम से साथ देगी मेरी प्रदेश की से वाद वाद से साथ होंगी से प्रदेश की हिंदि में राजदोह के बरावर या। यदाने वादने देन दिनंद के निनाही के की हिंदि में राजदोह के बरावर या। यदाने वान्य से दिनंद के निनाही के

 इस गोण्डी के होने की सूचना भी हमारे दशवासियों ने अंग्रेज कमाण्डेण्ट तक पहुँचा दी थी।

उस समय 'भारत छोड़ो ग्रान्दोलन' अपने पूरे छोरों पर था।

क्प में मेरी प्रशंसा की किन्तु साथ ही यह भी कहा कि मेरे भाषण से जं काफी आघात पहुँचा था। मेरे भाषण का सार उसके स्टॉफ के लोगों ने जं वता दिया था। वेरसफोर्ड पीयरस ने मेरे अविवेक के लिए मुक्ते काफी डाँग। वाल्सा को मेरे इस प्रदर्शन से काफी प्रसन्तता हुई और उसे यह विश्वात हैं गया कि मेरे दारा उसका कोई अहित नहीं हो सकता। एक दिन काफी एक गए वह मेरे पास आई और मुक्ते एक गुप्त वायरलैंस ट्रांसमीटर की मरम्कि करा देने को कहा। उसने मुक्ते यह भी वतलाया कि उसके तथा वेतार स्टेंग, जहाँ से अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक अनिधकृत राष्ट्रवादी सन्देश प्रसारित किंग जाते थे, के पीछे पुलिस लगी हुई थी। भारतीय सेना के एक मिस्त्री ने एक एव चुपके से आ कर वायरलेस की मरम्मत कर के देश के प्रति अपना कुछ कर्तं भूरा किया। वाल्सा के साथ मिल कर मैंने गुप्त आन्दोलन की कुछ अन्य गिल विवयों में भी सिक्रय भाग लिया।

वम्बई में, एक दिन एक मित्र ने मुभे वतलाया कि सुविख्यात विद्रोही अच्युत पटवर्द्ध न एक रात को टाइम्स आँफ इण्डिया के संवाददाता फ्रेंक मोरेंस में मिलने वाला था। उस रात मैं निर्दिष्ट मिलन-स्थान पर पहुँच गया और मुभे अच्युत की एक भलक देखने को मिली, जिसके सिर पर अंग्रेज सरकार ने काफी भारी पुरस्कार घोषित कर रखा था। थोड़ी देर वाद पता लगि कि शायद पुलिस वहाँ का घेरा डालने वाली है, इसलिए अच्युत एक कार में वैठ कर किसी गुप्त स्थान की ओर चला गया और हम अपने-अपने निवास स्थानों की ओर चले आए।

दक्षिणी कमान, बंगलीर के जनरल आँफ़िसर कमाण्डिंग-इन-चीफ जनरल सर वेरसफोर्ड पीयरस ब्रिटिश सेना के आँफ़िसर थे और भारत में नये-वे आए थे, इसलिए उनके मन में भारत या भारतीयों के प्रति किसी प्रकार की कोई पूर्वाग्रह न था। सन् १९४२ के उत्तरार्ढ में मुक्ते कार्यकारी लेफ्टी॰ कर्नल की पदोन्नति दे कर उनके पास जन सम्पर्क शाखा में नियुक्त कर दिया गया। मैंने देखा कि हमारी महत्त्वाकांक्षाओं के प्रति उन्हें ग्रसामान्य रूप से सहिंग्र

<sup>4.</sup> इस समय इस पद पर एक ही और भारतीय सुशोभित थे और वह भें किरिअप्पा जो मुझसे आयु एवं सेवा में तेरह वर्ष वड़े थे। इसलिए, इस देवी कृण से मुझे प्रसन्तता ही हुई। किरिअप्पा, जो वाद में भारत के प्रथम भारतीय सेनाध्य वने, कई वातों में अगुआ थे। उन्होंने सदा एक अच्छे भारतीय की भूमिका निवार है. व्यक्तियात आचरण का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है किन्तु राजनीति की जिटलताओं को वह शायद हो कभी समझे हों। अपने प्रारम्भिक दिनों में उन्होंने 'करों एवं 'न करों की एक सूची वना रती थी। सेना में मर्ती होने वाले नये भार तीयों के लिए, जब तक उन्हें स्वयं आगुमव न हो जाए, यह सूची काफी लामप्र मार्गदिश्चित सिद्ध हुई है। सेना पर उनका अच्छा प्रभाव था।

भूति थी। उनके पूछने पर मैंने कहा कि मारत मे त्रिटिस राज को कभी भी न्यायोजित नहीं ठहराया जा सकता था। यह तो विस्कृत इस प्रकार था कि हम किसी के पर पर यह कह कर नियन्त्रण कर लें कि वहाँ प्रव्यवस्था फैनी हुई थी। न तो किसी की इस प्रकार का कोई अधिकार या और न इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ही बनी रह सकती थी। भारतीयों के प्रति अपने दैनिक व्यवहार में भी ग्रंगोज नेद-भाव बरतते थे, इसके कई उदाहरण मैंने जनरल के सामने रखे, जैसे मदास क्लव की सदस्यता भारतीयों के लिए मना यी। मेरे क्यम की सत्यता जांचने के लिए ग्रंगले दिन वेरसफोर्ड पीयरस मेरे साथ मदास गए और उन्होंने भोजन के लिए मक्ते बड़ास क्वब में निमन्त्रित किया। इसने महास में रहने बाले य रोपवासियों से विक्षीभ की लहर फैल गई ग्रीर वे महास के गवर्नर सर स्टेनले जैकसन के सामने जा कर शेये। गवर्नर महोदय ने जनरल को सममाने की काफी कोशिश की किन्तु उनके न मानने पर इस घटना की रिपोर्ट बायसराय लाई वंबल को भेज दी। भारत में ब्रिटिश प्रशासन की गाडी में रोड़ा भटकाने के लिए बायसराय ने जनरून को काफी भला-बरा कहा। सदुदेश्य की पूर्ति के लिए किये गए अपने प्रयम अयत्न में ही वेरसफीड पीयरस को महिकी खाली करी।

एक बार में भीर भेरा एक अंग्रेज साथी, साथ-साथ बात्रा कर रहे थे। जब रास्ते के एक छोटे-से स्टेशन पर गाढी रकी तो हम थोडी दूर पर एक ऐसा भियारी दिलाई दिया जिसके न तन था और न तन पर कपडा। इस नर कंकाल की भीर मेरा प्यान प्राकृषित करते हुए मेरे साथी ने कहा, 'यदि हम भारत छोड़े ह इं भीर मही का मारा कारबार तुम्हें सींप दें जैसा कि तुम 'बोग्ब' चाहते हो, तो यही लोग भूखे मरने खुङ हो जाएंगे और मब जगह ऐसे गर कंकान नंदर धाएँगे।' प्रस्युत्तर में मैंने उस भिखारी की और सबेत करते हुए व्याग्य कसा, 'हम बिटिया राज के बहुत आभारी है जिसने अपने दो सौ वधी के शासन के बाद हमें इस स्थिति में ला पटका है। 'वाथ ही भीने एक रुसी लेखक एम० बी० मिस्रीव के धनेक कर्ष पहले लिखे हुए यात्रा-संस्मरण 'की बेंट टु इण्डिया' से एक बंदा उबधत कर दिया :

"भूबे लोगों" जिनकी छातियाँ वंसी हुई थी, जिनकी टांगें छड़ी-सी पतली थी, जिनको एक-एक पसली विनी जा सकती थी तथा जिन्हे बीमारी ने घषंग बना दिया था "का वह दयनीय दृश्य धाजीवन हमारे मानस पर भंकित रहेगा ।"

साथ ही मैंने अपने अग्रेज मिन को यह भी स्मरण करा दिया कि स्व-तन्यता का कोई बदल नहीं है।

# ६६ ० ग्रनफही फहानी

वेरसफोर्ड पीयरस इस प्रकार की कहानियां सुन कर वड़े दुःखी हुए । व्ह भारत को स्वतन्त्र देखना चाहते थे । किन्तु ग्रपने सीनियर ग्राफ़िसरों के काल मीन थे।

वंगलीर में हम मृणालिनी ग्रीर विकम साराभाई के पड़ौसी थे । मृणालिनी ते एक कुंगल नर्नकी थी तथा विकम एक सुविख्यात वैज्ञानिक थे। दोनों ही <sup>पृक्ष</sup> राष्ट्रवादी थे। मैंने एक वार सुना कि उन्होंने मीनू मसानी, एक साहती वुवा क्रान्तिकारी, को अपने यहाँ स्राश्रय दिया था जबिक उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। सम्पूर्ण साराभाई परिवार देश की काफी सेवा कर रहा था।

इसी समय की घटना है कि एक अमरीकी युद्ध संवाददाता टाम ट्री<sup>तर</sup> ग्रौर मैं त्रिवेन्द्रम एवं कन्याकुमारी की यात्रा पर साथ-साथ गए। <sup>वहाँ हुन</sup> तत्कालीन मुख्य मन्त्री, प्रतिभावान् सर सी० पी० रामास्वामी श्रय्यर, के यहाँ ठहरे। ग्रय्यर साहव 'सी० पी०' के नाम से प्रसिद्ध थे। वह ग्रपनी हा<sup>जिल</sup> जवावी और ग्रपने व्यंग्योत्तरों के लिए सुप्रसिद्ध थे। जव टाम ने उनसे ट्रा<sup>वन</sup> कोर की साक्षरता के ऊँचे प्रतिशत का रहस्य जानना चाहा तो उत्तर में उन्हों<sup>त</sup> तड़ाक से प्रश्न किया:

'क्या ग्राप साक्षरता ग्रीर शिक्षा शब्दों के ग्रर्थों में ग्रन्तर जानते हैं <sup>?'</sup>

'नहीं, सर'; टाम ने श्रसत्य का सहारा लिया।

'मैं ग्रापको एक उदाहरण दे कर समभाता हूँ,' सी० पी० ने कहा, 'मेरी माँ को धर्मग्रन्थ कण्ठस्थ हैं किन्तु वह किसी भाषा का एक शब्द भी न लिख सकती हैं और न पढ़ सकती हैं। मेरी दृष्टि में वह काफी अधिक शिक्षित हैं किन्तु विल्कुल निरक्षर हैं। श्रव श्राप समभे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ?''

'नहीं,' टाम ने निस्संकोच स्वीकार किया।

'मेरे प्यारे दोस्त,' सी० पी० ने ग्रागे कहा, 'भारत में साक्षरता के सम्बन्ध में लार्ड मैकाले ने दूसरे दृष्टिकोण से बल दिया है और मैंने दूसरे से।

इसके वाद टाम ने सी० पी० से कोई प्रश्न नहीं पूछा।

नुछ महीने वाद युद्ध में संवाददाता टाम, जब ग्रपने पत्र 'लास एंजली टाइम्स' के लिए मध्य पूर्व में मित्र देशों की गतिविधियों का विवरण तैयार कर रहा था, मारा गया।° मैंने उसको वचन दिया था कि मैं उससे <sup>उसके</sup>

६. वाद में उन्होंने स्वतन्त्र दल की सदस्यता स्वीकार कर ली ।

७. इस प्रसंग में मुझे एक ब्रौर घटना याद ब्रा गई। सन् १९४५ में मेरा एक ग्रन्य मित्र विंग कमाण्डर 'जुम्बे।' मजूमदार—वायुयान-दुर्घटना में बीर गति हो प्राप्त हुआ । हमारा विचार था कि उसकी विशिष्ट युद्ध-सेवाओं को देखते हुए ग्रंप्रेट नगर लांस एंजल्स मिलने जाऊँगा। मौर वह, इस ससार को ही छोड़ कर जला गया।

मेजर जनरत रीय से मेरी दूबारा मुलाकात सन् १६४२ के उत्तराई मे हुई जब वह मध्य-पूर्व से सीट कर धारी थे । उन्होंने मुक्ते बतनाया कि जब यह अफीना में सोलन के पास इन्हेंच्डी के एक डिबीबन की कमान सँभाले हुए थे तो उन्हें धपने स्थान की प्रतिरक्षा स्वयं करने का बादेश मिला । किन्तु पर्याप्त युद-सामग्री के ग्रभाव में वह ऐसा करने में धनमर्थ थे भौर उन्होंने धपनी अनमर्थता साफ बता दी। इस पर उनके कोर कमाण्डर ने अत्रसन्न हो कर वहीं की कमान उनसे छीन नी । यद्यपि बाद की घटनायों ने रीस के कथन की पृष्टि की। किन्तु सह कोई पहली घटना नहीं थी कि अब एक बीर कमाण्डर को धनीचित्यपूर्वक दिवस किया गया हो। रीस की पदावनति कर के उन्हें ब्रिगेडियर बना दिया गया तथा यत-क्षेत्र से हटा कर दिल्ली-स्थित नेना मस्यालय में सैनिक सिध्वदी समिति (धार्मी एस्टेब्लिशर्मण्ड्स कमिटि) का ध्रम्यक्ष बना दिया गया । छन् १६४३ के पूर्वाई में उन्हें वेरसफोर्ड पीयरस के अधीन काम करने का अवसर मिला और बाद में, जब मदास में हो रहे शस्त्राच्याम के बीच एक मेजर जनरत की गोली लगने में मृत्यू हो गई, उन्हें १६ डिबीजन की कमान ही गई। जापानियों से महिले की पुनर्दस्तगत करते समय १६ डिबीजन के पुरोधान (धनले भाग) में रह कर रीस ने एक साहसी कमाण्डर का मादर्ध रूप सामने रामा। धव उनकी वीरता एव नेतृत्व-दावित किमी से छिपी न वही ।

रीम के बरमा जाने से कुछ पहले हमारी गोव्धियों किर हुए हो गई। इन गोव्धियों में, जो काफी देर रात तक बला करती थी, अपने पेते से सम्बय्यित प्रनेक सामलों दर चर्चा करते भगव रीस ने इम दात वर दक दिया कि हमें सफन कमाक्टों की जीवनियां अवस्य पृत्ती पाढ़िएँ। हर रात वह

क्राधिकारी एसकी मृद्यु की धोगण के समय एसकी प्रशंसा में कुछ कहेंगे। किन्तु व कर देस कर हमें बड़ी निराया हुई कि इस ओर किसी में स्थास ही मही दिया में कुछ कहने को निराय किया और वह भी आकाशवाणों हो। किसी भी सार्वजनिक भागल के पूर्व एकच मिरिकारियों से अप्रमित्त केने का विमान या और मुझे ऐसा दियाने कृति को आकाशवारी से सन्द्रमध्य की प्रदासति केने का विमान या और मुझे ऐसा दियाने में प्रमान आकाशवारी से सन्द्रमध्य की प्रसास में कुछ अस्त कहने का संकल्य कर दिया। ध्रम में प्रमान प्रसास कीन इंग्किया रेकियों के निदेशक औंक प्रमुख्य के सामने रास तो छन्द्रीने प्रसानतापूर्वक स्वीकृति देशे। खेलाक हमें पहले ही एसा या, मेरा भागन दिस्कीरियन अंग्राओं के मोनिट(एस सेक्शन में पब्लु विध्या दिस्सी में किसी मेरी सामने अप्तर्भाव के स्वीकृत चुनारी से और मुख से स्थान्टीकरण मोगा गया। मुफे किसी-न-किसी यशस्वी कमाण्डर के पराक्रम की गाया सुनाते थे ग्रीर एक रात उन्होंने निरक्षर चंगेज खान की जीवनी भी सुनाई जिसने तीन शक्तिशाली साम्राज्यों को पराजित किया था तथा ५० राष्ट्रों के लिए नियम संहिता का विधान किया था। किन्तु जिस समय उन्होंने लारेंस ग्रॉफ ग्ररेविया की जीवनी सुनाई तो में रोमांचित हो उटा।

रीस ने वतलाया कि लारेंस ने अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुरूप इति लिया था तथा अपनी चेतना के प्रति जितना वह व्यक्ति निष्ठावान था, उतना जावर ही कोई रहा हो। कहा जाता है कि युद्ध के उपरान्त जब उसे 'कमाँण्डर ग्राँफ दि बाथ' की उपाधि से विभूषित किया जाने वाला था तो उसने इस सम्मान को ठुकरा दिया, क्योंकि इंग्लैंण्ड की ओर से उसने जो वचन वीर अरवों को दिये थे, जब इंग्लैंण्ड उनको पूरा करने के लिए तैयार नहीं था तो लारेंस भी किसी प्रकार की उपाधि से विभूषित नहीं होना चाहता था। रीस ने लारेंस की विषय में कहा कि वह एक महान् विद्वान् था, उसका जीवन त्याग और उत्कर्ण का जीवन था, वह दृढ़ निश्चयी तथा असीम साहसी था, वह अनेक बार मृत्यु का ग्रास बनते-बनते बचा था तथा उसने वेदना को अपने जीवन में आत्मतात कर लिया था। अन्त में रीस ने कहा कि लारेंस के इन गुणों के कारण उसका नाम इतिहास में अमर हो गया था।

रीस का विश्वास था कि युद्ध में अन्य तत्त्वों के साथ-साथ भाग्य का भी काफी हाथ होता है। शायद भगवान भी अधिक शिवतशाली सेनाओं का ही पक्ष लेता है। उन्होंने वतलाया कि अपने सेनापितयों की पदोन्नित के सम्बन्ध में विचार करते समय नेपोलियन पूछा करता था, 'क्या वह भाग्यशाली है?' रीस के अनुसार युद्ध सम्भावनाओं की संगणना है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः जनरलों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अगले युद्ध की तैयारी न करके अन्तिम युद्ध की तैयारी किया करते हैं। किन्तु यह आरोप राजनीतिओं पर अधिक ठीक वैठता है क्योंकि वे किसी युद्ध की भी तैयारी नहीं करते। उन्होंने कहा कि सैनिक पेशे में वह गौरव का अनुभव करते थे क्योंकि इस पेशे का उद्देश है स्वदेश की अतिरक्षा में जीना और आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणभी न्योछावर कर देना।

सन् १६४३<sup>६</sup> में मुक्ते वरमा के ग्रराकान युद्ध-क्षेत्र में जाने का ग्रादेश मिला।

<sup>5.</sup> उनका ग्रन्थ 'सैवन पिलरज़ ऑफ विज्ञडम' अंग्रेज़ी भाषा के महान् ग्रन्थों में गिना जाता है।

सन् १९४३ में, वरमा जाने से पहले, ग्रागरा-स्थित केन्द्रीय कमान के मुख्या-

मैंने जस्दी-जस्दी धावस्यकता का छोटा-मोटा सामान बांधा और अपनी पत्नी एवं दोनों बन्त्रियों (प्रायु-तीन वर्ष धौर एक वर्ष) से विदा नी । कलकत्ता से चिटागोग की मात्रा एक लघु पोत द्वारा करनी थी। इस पोत पर प्रत्येक प्राणी उत्तेजित था। कुछ वो बाहर में धान्त थे किन्तु कुछ प्रपनी उत्तेजना को दबा नहीं पा रहेथे। ग्रीर चहल-कदमी कर ग्रहे थे। हम सब जानते थे कि हम किसी तफरीह पर नहीं जा रहे थे। अपनाह थी कि हमारे कई पीती को जापानी पनइब्बियों ने हुबा दिया था। इसलिए सागर के तल पर जब भी कोई काला षाया दिखलाई देता तो हम सोवत कि सन् की पनइन्वी था पहुँची।

मेरे एक युराने भित्र लेपटी० कर्नल 'ब्रह्म' कपूर भी इस पोत पर ये। एक प्रात:, जब हम बोनो पोत के ऊपरी डेंक पर लड़ें गम्भीर सामर को देश रहे थे तो लतरे का बिगुल वज उटा धौर हम सब अपने-अपने स्थानो पर जा डटे। शबु की एक पनदुब्बी हमारा पीछा कर रही थी। हमारे पीत पर निस्तब्धसा छा गई। हमारे रक्षक जलयान कार्य-ध्यस्त हो गए और फिर उस पमडुच्यी के दुबारा दर्शन नही हए।

चिटागोग उत्तर कर मैंने एक मोटर टास्पीट रेजीमैंट की कमान सँभाल थीं । मेरा एब्जुटेंट टामी नियोधीन, फौसीसी कनाडियन या और वड़ा चुस्त, कुशल एवं यच्छा व्यक्ति था। मेरे प्रयोग और भी कई पंत्रेज ग्रीवकारी थे। एक दक्षिण सफीकी मेजर को छोड़ कर कभी किसी ने मुक्ते कीई कट नहीं दिया । उसने बिना मुभसे बात किये, उच्च ग्रविकारियों से ग्यील की कि यह किसी भारतीय की कमान में काम नहीं करेगा। उच्च प्रधिकारियों ने धनु-गासन भंग करने के लिए उसे दण्ह तो दिया नहीं बल्कि उसकी ध्रपील स्वीकार कर के एक धंप्रेज प्रधिकारी की कमान में उसकी बदली कर दी । भारतीयी के प्रति भंग्रेजो का भेदमावपूर्ण व्यवहार मृद्ध-क्षेत्र में भी बाल था।

भगते काम के सम्बन्ध में प्रायः मुख्ये बुधिडोग, मोगडो तथा पृद्ध-रांत्र के इसरे भगले भागों मे जाना पड़ता था। एक दिन, जब में जीप से ब्रायकोग

जा रहा था को भने अपने सिर के ऊपर बायुयान की ग्रेज सुनी । नुख मार्ग पल कर सहक पर महते हुए मैंने देला कि एक आपानी 'खीरो' लहाक माय-

सय में, में कुछ महीनों का एक पाठवकम पूरा करने गया तो वहाँ मेरी मुलाकात विगेजियर विमगेट से हुई जो एस समय शत की सेना में दूर तक मार करने वाली अपनी रहस्यमय टुकड़ी 'चिडिट' को तैयार करने में लगे हुए थे। मैंने जब उनसे पूछा कि बना वह मुझे अपनी कमान में साथ से वसंगे तो छन्होंने एचर दिया कि छनकी कमान में गोरसाओं के पुरुष के आतिरिक्त और कोई भारतीय गुरुष नहीं हा तथा गोरलाको की कमान भारतीय क्षीफ़िसरों के हात में देना मना हा। उनके एय हो वस एक ही भारतीय माफिसर जा रहा था और वह था धनका पी० मार० मो० कंप्टेन काटज् (जो कुछ समय बाद युद्ध क्षेत्र में वीर-गति की प्राप्त हाहा।)।

यान मेरी ग्रोर सीधा चला ग्रा रहा था। मैंने भटके से जीप रोकी ग्रीर में पास की भाड़ों में कूद गया। वायुयान ने बाज की तरह एक दो बार मुद्द पर भपट्टा मारा, उस की बंदूकों गरजीं ग्रीर यह समभ कर कि मैं समाज हो गया था, वह दूसरे शिकार की खोज में चला गया। एक दूसरे ग्रवसर पर मैं बुथिडोंग के निकट स्थित एच० क्यू० २६ डिबीजन की ग्रोर जा रहा श तो ग्रंग्रेजी तोपखाने द्वारा की जा रही जवाबी गोलाबारी में फँस गया ग्रीर गोलियाँ मेरे चारों ग्रोर सनसना ने लगीं।

कुछ दिनों वाद की घटना है कि मैं उस भू-खण्ड के खुरदरे मैदान है गुजर रहा था। इस मैदान में ग्रभी हुई लड़ाई के ताजे निशान मीजूद थे। ग्रभी सूर्य को ग्रस्त हुए केवल ग्राधा घण्टा वीता था। ग्रचानक मैदान के किंग्र ही से जापानियों ने बावा वोल दिया। इस भू-खण्ड से भली-भाँति परिकित होने के कारण गुप ग्रुँधेरे में जान बचाना मेरे लिए मुश्किल हो गया।

जब मैं मोंगडो पहुँचा, तो हमारे ग्रीर जापानियों के बीच डिंग-डोंग गुँ चल रहा था। वहां मेरी मुलाकात मेजर (स्वर्गीय जनरल) के० एस० तिमेंग से से हुई जो उस समय २५ इंफैण्ट्री डिवीज़न के एस० जी० ग्रो० २ थे।

प्राण नारंग और मैं कॉलेज में समकालीन थे। इस समय वह ग्रराकृत में हिल ४५५ के पास स्थित फ्रंटियर फोर्स वटालियन की एक कम्पनी ही कमान सँभाले हुए था। एक दिन शाम को हम दोनों में काफी देर तक वात चीत हुई। बीच में युद्ध की चर्चा भी ग्राई ग्रौर जीवन पर युद्ध का की प्रभाव पड़ता है, इस सम्बन्ध में भी वातचीत हुई। वीरता प्रदर्शन के लिए मिलने वाले पदकों के सम्बन्ध में हमने कहा कि वे सदा योग्यता के ग्राधार पर नहीं मिलते । कुछ नीली आँख वालों को तोये विना किसी परिश्रम के मिन जाते हैं जविक दूसरे श्रिधिकारी व्यक्तियों को भी इनके दर्शन नहीं होते। हैं कभी-कभार योग्यता भी पुरस्कृत हो जाती है। वार्ता का निष्कर्ष यह निकती कि यह सब संयोग पर निर्भर करता है। बीच में यह बात भी उठी कि बि लोगों ने युद्ध देखा है और युद्ध में वीरतापूर्ण नेतृत्व के लिए पदक प्राप्त कि हैं, वे तो शायद ही कभी डींग हाँकते हों किन्तु जिन लोगों ने युद्ध के दर्ग कभी नहीं किये और संयोगवश कुछ घंटिया (पदक) इकट्ठी कर ली हैं, वे उनको ऐसे इनदुनाते रहते हैं जैसे कि उन्होंने सचमुच तोप चलाई हो। भयंकर स्थितियों में पैदा होने वाले भय के मनोविज्ञान पर भी चर्चा हुई ग्रौर हैं दोनों इस वात पर एकमत थे कि मरने से, अंग-भंग होने से तथा पीड़ा है प्रत्येक व्यक्ति घवड़ाता है। कोर की भावना तथा पेशे की परम्पराग्नों ही

१०. जिनका भाई वोस के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द फ़ौज की ओर से हमीं

गीरव, निस्तन्वेह, भय की भावना पर विवय प्राप्त करने भे सहायक होते हैं। कुछ प्रपने उत्तर नियम्बय कर नेते हैं और भय की भावना को ध्यक्त नहीं होने देंते जबकि कुछ स्वयं पर नियम्बय नहीं क्वा पांते और भय का अदर्शन कर बैटते हैं। लेकिन को यह कहते हैं उन्हें भय ने कभी भताया ही नहीं, वे व्यक्त भी यातें करते हैं।

मेरे चलने से पहले उसने मुक्ते बताया कि कुछ दिनों के बाद पड़नें वाली सुर्दी की बहु बड़ी व्यवसा से प्रतीक्षा कर-पहा था जिस दिन इस कोनाहन से दूर बहु सपनी पत्नी के पास झान्ति से बैठ सकेगा। किन्तु जैसा कि धैने में कहा है:

> Our sincerest laughter with pain is fraught.

इस घटना को बीबीस घण्टे भी नहीं मीते ये कि हिन ४४१ के निए हुए युद्ध में प्राण की मृत्यू हो गई। घत न उसे किसी युद्ध में भाग मेना पा धीर न कोई हुद्दी चाहिए सी। किसाउडा और में मुक्तेवार न्यीरचन्य ने उसका शव-याह किया, निका स्थान की यात्रा कुछ दिनों बाद मेंने भी की भी।

प्रराकान में मुक्ते काभी कटिनाइयो तथा अन्य प्रश्निय स्थितियों का सामना भरना पड़ा जैसा कि सामान्यतः प्रत्येक समामिक क्षेत्र (आँपरेशनन एरिया) में होता है।

पराकान से लीट कर कुछ समय के लिए ये कलकतो रका तथा सन् १८४५ के उत्तराई में, जनरत सर रेगीनाव्ह सेवरी के प्रभीन सहायक एक्ट्रुटेंट जन-ति मिन्न हो कर बेलिक मुक्यान्य, शिमला वर्ष्ट्रेच जन-ति मिन्न हो कर बेलिक मुक्यान्य, शिमला वर्ष्ट्रेच वर्ष्ट कर मिन्न हो कर बेलिक पड़ स्थान हो साथी मानी ध्रवर्ष तक बेल में रह कर नेहक प्रभी बाहर निकते थे और मायस्याय से बावशीत करने के विश् वह शिमला धाने वाते थे। यह समावार जंगन की धान की भीति चारों धार केत गया। वनके धाने र जब माने वाते थे। यह समावार जंगन की धान है होने बर्धा नक्त प्रमान प्रवास वात-समूद्र एकड वा यद्यां उन्होंने होंगं भोड़ा-धा ही समय दिया क्योंकि प्रवास वाते की स्तर के प्रवास के प्यांक के प्रवास के प्यांक के प्रवास के प

हुए, वहाँ भारतीय प्रपने ही भारतीय भाइयों से लड़े थे। मैंने उन्हें बताया कि इस फीज में अधिकांश भारतीय तो देशभिनत की भावना से अनुप्राणित हो कर सम्मिलित हुए थे किन्तु कुछ इसके अपवाद भी थे। इस फीज के जवानीं की कितने कट्ट भेलने पड़े थे ग्रीर जापानियों द्वारा पर्याप्त युद्ध-सामग्री न मिलने पर भी वे किस वीरता के साथ मलाया से ग्रासाम तक विजय प्राप्त करते चले आये थे, इसका मैंने सविस्तार वर्णन उनके सामने किया। यद्यपि अन्त में उन्हें त्रिटिश एवं भारतीय सेनाग्रों से पराजित होना पड़ा या । किन्तु बोस की दिये वचन के अनुसार वे भारतीय भूमि—कोहिमा—पर पहुँच गए थे। आजार हिन्द फीज के एक भारतीय हविलदार (सारजण्ट) की मर्मस्पर्शी कथा,-जी मुफ्ते जनरल शाहनवाज ने सुनाई थी-मिने नेहरू को सुनाई। इस हविलदार ने सिंगापुर छोड़ने से पहले वोस को वचन दिया था कि एक दिन वह ग्र<sup>पती</sup> 'मुक्ति सेना' को ले कर भारतीय भूमि पर पदापण करेगा चाहे इस प्रयल में उसे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। बरमा से कोहिमा तक वह मार-काट करता चला आया किन्तु दुर्भाग्यवश कोहिमा के उपान्त (सिवाने) पर उसे एक वस का गोला लगा और वह गिर पड़ा। जिस समय मेजर जनरल शाहनवाज की नजर उस पर पड़ी, वह खून में लथपथ पड़ा था।

ग्रपने कमाण्डर को देखते ही वह कराहते हुए बोला, "ग्लर, ग्राप नेतार्जी सुभापचन्द्र बोस को वतला देना कि मैंने ग्रपना वचन पूरा कर दिया था।" इतना कह कर उसने ग्रपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमा ग्रौर शरीर छोड़ दिया। मैंने नेहरू को यह भी वतलाया कि ग्राजाद हिन्द फौज का सैनिक ग्रिम वादन था, 'जय हिन्द' तथा ग्रादर्श वाक्य था 'जीना है तो मरना सीखों'।

इस वर्णन को सुनकर नेहरू की ग्राँखे भर उठीं।

सन् १६४६ में, अंग्रेजों ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आजाद हिन्द फौज के तीन अधिकारियों —शाहनवाज, सहगल और ढिल्लन; एक मुसलमान एक हिन्दू और एक सिक्ख—पर राजद्रोह एवं राजा के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध करने का आरोप लगा कर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया।

त्राजाद हिन्द फौज<sup>94</sup> की नींव सुविख्यात भारतीय देशभक्त बोस<sup>93 ते</sup> डाली थी ताकि भारत से ग्रंग्रेजों को जल्दी-से-जल्दी खदेड़ कर देश की

१२. आज़ाद हिन्द फोज युद्ध-विन्दियों को मिलाकर वनाई गईथी। इन<sup>में से</sup> कुछ पर जापानियों ने काफी अत्याचार किये थे।

१३. कहा जाता है कि युद्ध के तुरन्त बाद एक वायु-दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वायीन किया जा सके। यदि किसी में नाम मात्र की भी मारतीयता है तो वह तोम और उनकी देशपांचिय में सन्देह नहीं कर सकता। उन्होंने देशपांचियों की भावनाओं के समझा, इसलिए देवापियों ने उनहें राष्ट्रीय नेता के पर प्रतिद्वार किया। जब उन्होंने सन् १६४३ में मनाया में 'कार्योनचिंही मारत संस्कार' की स्थापना की तो अधिकाण भारतीयों ने उनकी संफलता की मंगल कामनाएं की। (माजब हिन्द फीज एक स्वयुक्त परिवार में समान थी जिसमें हिन्दुर्स, मुसलमानों और ईसाइयों का एक बीका था। सेना में प्रणात कर यह सम्सलर नहीं सो पता है।)

बीस धीर उनके अनुपारियों के अनुवार प्राचार हिन्द फीज जन युड-यनियों का सगरन या जिन्हें उनके प्रयेख धिमकारी महाया में छोड़ कर भग्न धारे थे। उनके पनुसार रन गुडबन्दियों का संगिरित हो कर स्वरेश को धंभेचों की दासता से मुक्त कराते का प्रयत्न न तो सेना के अनुपासन का भंग करता या धौर न प्रयत्नी कर्तव्य-भावना से दिगाग। भारतीय सेना में मनेक लोग रस विषय से चिनित्र के । जनरन विषया का भार्द तथा हमारे मनेक सोन प्राचार हिन्द फीज मे थे। उन्होंने प्रयोख के स्वर्धारिय किए और हम पर पारोप नगाया कि जनकि थे भारतीय तिरंग के भीच इकट्ठे होकर भारत की स्वर्धीमता के निए अपने ग्राण उत्साने कर रहे थे, हम धंगेवों की पताका के नीचे युक कर रहे थे।

बीस प्रयम भारतीय नेता थे जिन्होंने भारतीय समस्य नेवा से एक भाग मा पुढ-थेन में नेन्छ किया था। जहीं तक इन्तेण के राजा के प्रति भारतीयों को स्वामिश्रीस का प्रस्त या, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह कोई ऐसी पीज नहीं स्वामिश्रीस का प्रस्त या, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह कोई ऐसी पीज सहिं भी जिसका प्रस्त में किया जा सकता ही। यह कह कर उन्होंने भारत में अवेश राज ने पत्त में देश जाने वाले पुरस तकों में हे एक का राज्यत कर विदाय ।। (दिल १६५५ में भारतीय जन तेना धीर वायु केना में हुए कियो ने मारतीय जन तेना धीर वायु केना में हुए कियो नी सकता के किया भी है के समक्ष पए कि मारतीय नाविकी, बातु वैनिको तथा स्वाम को की विदाय सा एक स्वाम को पत्ति का स्वाम को पत्ति का स्वाम को स्वाम को स्वाम को स्वाम को स्वाम तथा स्वाम का सा वायु केना की स्वाम का स्वाम को स्वाम की स्वाम स्वाम की स्वाम स्वाम की स्वाम की स्वाम स्वाम स्वाम

यदि इम्मेण्ड जैमा शक्तिशाली माझाज्य ससार के अत्येक क्षेत्र से महायता की यावना कर सकता है तो हमारे जैसे दासता की जबीरी थी तो मैंने हिम्मत को सलाह दी कि वह अपने भाएण में राष्ट्रीय पक्ष की वकालत करें। थोड़ा-वहुत तर्क करने के वाद वह सहमत हो गए और मुम्हें कहा कि क्या में उनके भाषण का प्राहप तैयार कर के दे दूँगा। यह प्राहप मैंने वड़ी प्रसन्नता के साथ कर दिया और उन्हें उनके भाषण का कई वार प्रम्या करा दिया। निश्चित तिथि पर उन्होंने साहस बटोर कर वही भाषण दे दिया। इससे अंग्रेजों की आँखें आश्चर्य से फटी-की-फटी रह गई और भारतीय राज नीतिक नेताओं एवं विधान सभा के अधिकांश भारतीय सदस्यों को बड़ी प्रसन्ता हुई। हिम्मत को कांग्रेसी नेताओं ने हृदय से वधाइयाँ दीं। उन्हें हिमाचल प्रशे का राज्यपाल नियुक्त किया गया तो उन्होंने एक पत्र लिख कर मुफे मेरी सलाह के लिए धन्यवाद दिया जिसके कारण उन्हों काफी सम्मान प्राप्त हुआ।

सर स्टेफर्ड किप्स, भारत की स्वाधीनता के एक समर्थक दिल्ली श्राये हुए थे। एक दिन शाम को नेहरू ने मुक्ते बुला कर पूछा कि क्या में उन्हें कुछ ऐसी विशेष बात बता सकता था जिस पर वह किप्स से चर्चा करें। (इसी प्रकार उन्होंने ग्रौर भी श्रनेक लोगों से सलाह ली होगी)। मैंने केवल एक सुभाव दिया कि जैसे ही श्रंग्रेज भारत छोड़ें, उसी समय भारतीय सेना का राष्ट्रीय करण हो जाना चाहिए।

सितम्बर १६४६ में जब नेहरू भारत की अन्तरिक सरकार के प्रधान मन्त्री बने तो १७ यार्क रोड में रहने लगे। ७ सितम्बर १६४६ को दिये अपने रेडियो॰ भाषण में उन्होंने भारत को भावी घरेलू एवं विदेश नीति, 'भारत के भूते विसरे सामान्य व्यक्ति' के रहन सहन के ऊँचे स्तर, साम्प्रदायिक एक हपता, अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, शक्तिशाली गुटों से तटस्थता, इंगलैण्ड तथा राष्ट्र मण्डल से सहकारी सम्बन्ध, अमरीका तथा रूस से मित्रता, अफीकी एवं एशियाई देशों से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध, तथा विश्व राष्ट्रमण्डल बनाने का सुदूर तस्य की रूपरेखा स्पष्ट की।

उन दिनों नेहरू ग्रनेक मामलों पर मुभसे श्रनीपचारिक रूप से परामशं तें लिया करते थे। जैसे-जैसे वह श्रपने काम में घिरते गए, ये ग्रवसर घटते गए। स्वतन्त्रता के बाद नेहरू कुछ कम सस्त हो गए थे। शायद दायित्व के भार तें उनमें यह परिवर्तन श्राया हो।

में कर्नल पिगाँट के अधीन था। वह सुद्ध अन्तः करण के व्यक्ति थे और सच वात कहने में कभी नहीं उरते थे। इन सद्गुणों ने उनको लाभ के बदले हानि पहुँचाई और वेचारे मेजर जनरल के पद से लुढ़कते-लुढ़कते कर्नल के पद तक आ पहुँचे थे। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखने वाले और अपने देश एवं अपनी सेना की अथक परिश्रम से सेवा करने वाले व्यक्ति के वर्ष

मूर्तिमान रूप थे । उनसे मैंने घनेक श्रच्छी बार्ते सीखी ।

नई दिल्ली ४ धन्द्रबर, ११४६

(माई डियर) प्रतिरक्षा मन्त्री,

क्यार्क प्रेशिकारों (विनाव्यक घोर प्रतिरक्षा मानी के बीच) के पद के लिए
मैं प्राप्को सेप्टी० कर्नान बी० एम० कील के नाम का सुभ्रम देता हूँ जो इस
मान जनता है, क्यार्टर्स में प्रसिक्टिंट एक्कुटेट जनर का नाम कर रहे हैं।
इस भॉजिसर ने स्टाफ कलिज का पाइयक्त भी पूरा दिला हुआ है, यह काफी
ग्रह्मिया एवं पर्योच्य प्रमुखी हैं। मेरे विनार से यह काफी प्रच्छे मॉरिकर
है तथा काफी उन्मादि करें। इस ग्रांकियर को धायके सम्पर्क प्रविकारी है
क्या में भी जाने से स्टाप्टर्स के स्टिक्स के स्टाप्टर्स स्टाप्टर्स मिति

भवदीय, ग्रॉजिनलेक फील्ड मार्शन

मेरा विचार है कि शाँचिनलेक भारतीय सेना के मित्र थे जिन्तु उन्हें गलत समभा गमा है। थी तो मैंने हिम्मत को सलाह दी कि वह ग्रपने भाषण में राष्ट्रीय पक्ष की वकालत करें। थोड़ा-वहुत तर्क करने के वाद वह सहमत हो गए ग्रीर मुम्हें कहा कि क्या मैं उनके भाषण का प्रारुप तैयार कर के दे दूँगा। यह प्रारुप मैंने वड़ी प्रसन्नता के साथ कर दिया ग्रीर उन्हें उनके भाषण का कई वार प्रम्याह करा दिया। निश्चित तिथि पर उन्होंने साहस वटोर कर वही भाषण दे दिया। इससे ग्रंग्रेजों की ग्रांखें ग्राश्चर्य से फटी-की-फटी रह गईं ग्रीर भारतीय राजनीतिक नेताग्रों एवं विवान सभा के ग्राधिकांश भारतीय सदस्यों को वड़ी प्रसन्ता हुई। हिम्मत को कांग्रेसी नेताग्रों ने हृदय से ववाइयाँ दीं। उन्हें हिमानल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया तो उन्होंने एक पत्र लिख कर मुक्ते मेरी सलाह के लिए घन्यवाद दिया जिसके कारण उन्हें काफी सम्मान प्राप्त हुग्रा।

सर स्टेफर्ड किप्स, भारत की स्वाचीनता के एक समर्थक दिल्ली आये हुए थे। एक दिन शाम को नेहरू ने मुफ्ते बुला कर पूछा कि क्या में उन्हें कुछ ऐसी विशेष बात बता सकता था जिस पर वह किप्स से चर्चा करें। (इसी प्रकार उन्होंने और भी अनेक लोगों से सलाह ली होगी)। मैंने केवल एक सुभाव दिया कि जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ें, उसी समय भारतीय सेना का राष्ट्रीय करण हो जाना चाहिए।

सितम्बर १६४६ में जब नेहरू भारत की ग्रन्तिरक सरकार के प्रधान मन्त्री को तो १७ यार्क रोड में रहने लगे। ७ सितम्बर १६४६ को दिये ग्रपने रेडियो भापण में उन्होंने भारत को भावी घरेलू एवं विदेश नीति, 'भारत के भूतें विसरे सामान्य व्यक्ति' के रहन सहन के ऊँचे स्तर, साम्प्रदायिक एक एक एकी, ग्रस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, शक्तिशाली गुटों से तटस्थता, इंगलैण्ड तथा राष्ट्र मण्डल से सहकारी सम्बन्ध, ग्रमरीका तथा रूस से मित्रता, ग्रम्भिकी एवं एशियाई देशों से ग्रधिक घनिष्ठ सम्बन्ध, तथा विश्व राष्ट्रमण्डल बनाने का सुदूर तक्ष्य की रूपरेखा स्पष्ट की।

उन दिनों नेहरू अनेक मामलों पर मुक्तसे अनौपचारिक रूप से परामशं ते लिया करते थे। जैसे-जैसे वह अपने काम में घिरते गए, ये अवसर घटते गए। स्वतन्त्रता के वाद नेहरू कुछ कम सख्त हो गए थे। शायद दायित्व के भार है उनमें यह परिवर्तन आया हो।

में कर्नल पिगाँट के अवीन था। वह शुद्ध अन्तःकरण के व्यक्ति थे और सच वात कहने में कभी नहीं डरते थे। इन सद्गुणों ने उनको लाभ के बदले हानि पहुँचाई और वेचारे भेजर जनरल के पद से लुढ़कते-लुढ़कते कर्नल के पद तक आ पहुँचे थे। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखने वाले और अपने देश एवं अपनी सेना की अथक परिश्रम से सेवा करने वाले व्यक्ति के वर्ढ

मृतिमान रूप थे। उनसे मैने घनेक श्रच्छी बातें सीखी।

भी अमरागय मा से मेरा अच्छा परिचय था। एक बार उनकी नजर मेरे उस लेल पर पड़ यह जिसमें मैंने क्यों सेना के व्यूट्ट-मेशन तथा जर्मांने विकट उसकी सफल यूट-मेशन पर जकाश डाला था। भा ने वह लें प्रभाविनक्तेक से दिख्या पर क्यांच डाला था। भा ने वह लें प्रभाविनकेक मेरे दिख्या पर क्यांच उसकी प्रभाविनकेक के लिए निमान्य के किए मोजिनके के लिए निमान्य किया और वह निमान के किए निमान्य के लिए निमान्य किया था। वाद में अब उन्होंने वह लेख सींनक गुरावप विमान के निदेशक को दिख्याया तो उचने उस पर काफी विरोधात्मक भीर प्रमान के निदेशक को दिख्याया तो उसने उस पर प्रमान के निर्मान के निद्धान के निद्धान के निद्धान के निद्धान के निद्धान के निद्धान के निर्माण के निद्धान के निर्माण के निर्म

नई दिल्ली ४ धन्द्रवर, १६४६

(माई डियर) प्रतिरक्षा मन्त्री,

समक प्रियकारी (वेनाध्यक्ष और प्रतिरक्षा मन्त्री के बीच) के उद के लिए मैं मापको नेपटी कर्मन और एमक कींच के नाम का सुआव देता हैं जो इस समय जरात हुं के बता समय जरात हुं के बता समय जरात हुं के बता रहे हैं। इस प्रांतिकार ने स्टाफ क्रांतिक का पाट्यक्ष में भी पूरा किया हुआ है, यह बताओ हुं बाता हुआ एक एमके प्रमुख में हैं। मेरे बिचार के यह कांची मन्द्री माणि करें। इस ब्रांतिकार के दिल्ला करेंगे मन्द्री माणि करेंगे। इस ब्रांतिकार को पाएको सम्पत्त प्रांतिकार के देवा कांची कांची कर पूर्व व्यक्तिवार कर से बहु अक्षनता होगी।

मबदीय, ब्रॉचिनलेक फील्ड मार्शन

मेरा विचार है कि धाँचिनलेक भारतीय सेना के मित्र ये किन्तु उन्हें गलन समक्षा गया है।

# तीन

# ग्रनेक भूमिकाएँ

दिसम्बर १९४६ में मैंने सशस्त्र सेना राष्ट्रीयकरण सिमिति के अध्यक्ष सर गोपालस्वामी आयंगर का सिचव पद सँभाल लिया। मेजर जनरल के० एस० तिमैया तथा प्रतिरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कुंजर, इस सिमिति के सदस्य थे। जून १९४८ तक अपनी सेना के तीनों पक्षों में अंग्रेज अधिकारियों को हटा कर उनके स्थान पर भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करना हमारा काम था।

इतना महत्त्वपूर्ण पद मैंने पहली वार सँभाला था और मैं इस विचार से रोमांचित हो उठता था कि निकट भविष्य में हमारी सेना पूर्णतः हमारे नियन्त्रण में होगी। अभी मैंने अपना काम प्रारम्भ भी नहीं किया था कि एक दिन नेहरू ने मुक्ते बुला भेजा और पूछा कि मेरे विचार से सशस्त्र सेना का राष्ट्रीयकरण कव तक सम्भव था। मैंने अपने पुराने उत्तर को ही दोहराया कि यद्यपि सैनिक दृष्टि से हमें अभी पूरा अनुभव नहीं था किन्तु राजनीतिक दृष्टि से यह राष्ट्रीयकरण तुरन्त होना चाहिए था ताकि हमारी सेना भी विदेशी दासता से तुरन्त मुक्त हो सके। यद्यपि कुछ महीने पहले नेहरू मेरे इस विचार से पूर्णतः सहमत थे कि भारत की स्वाधीनता के साथ-साथ अपनी सशस्त्र सेना का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए किन्तु इस समय कुछ बदले हुए से नगर आए। शायद इस अवधि में अनेक लोगों ने उनके मन में यह बात भर दी थी कि अभी हमारा सैनिक अनुभव परिपक्त और अग्रेजों के हाथों में रहनी चाहिए। मैंने इस बात पर वल दिया कि एक स्वाधीन देश की सशस्त्र सेना पर विदेशी नियंत्रण किसी भी रूप में वांछनीय नहीं था।

यनेक यंग्रेज यिवकारियों ने हमारी समिति के सामने वयान दिया कि यागामी यनेक वर्षों तक भारतीय इस योग्य नहीं हो पाएँगे कि अपनी तेनी की कमान स्वयं सँभाल सकें। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि सैनिक परिचालन तथा यासूचना (मिलिटरी याँपरेशन्स एण्ड. इंटैलिजैन्स) जैसे महत्त्वपूर्ण प्रशं को सँभानने की क्षमता तथा कुशलता भारतीयों में कभी नहीं या पाएगी क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि ही इसके यनुकूल नहीं थी। जब हम लोगों ने पूछा

कि यह पष्ठभूमि क्या है तो वे कोई संगत उत्तर न दे सके। जब कुंबर ने काफी जोर डाला तो उन्होंने अपना खोलना तक बापस से लिया। इस प्रकार को निरा-घार एवं सारहीन बातें, वे हमारी स्वतन्त्रता की धारा में गतिरोध उत्पन्त करने तथा पपने हासोन्मल साम्राज्य की रक्षा करने की दर्पट से कर रहे थे।

समिति के सामने बयान देने वाले अधिकाश भारतीय कौप रहे थे वयोकि उनको इस बात का पुरा विस्वास नही होता था कि अग्रेज भारत छोड़ कर मीध बसे जाएँथे। उन्होंने धर्मेजों के स्थर में स्वर मिला कर कहा कि प्रभी परेजों को कुछ वर्ष और रहना चाहिए। उन्होंने ग्रपनी स्थित को मुरक्षित रखने के लिए यह मध्य मार्ग अपनाया था। हाँ, इन भारतीयों में मेजर (मध लेपरी • जनरन ) जे • एस • हिल्लन तथा ले • कनेल (बाद में पाकिस्तान सेना में मेजर जनरत) झकबर खान जैसे अपबाद भी थे जिनका कि सेवा-रिकार्ड भी उत्तम था। इन्होने काफी जोरदार सब्दों में कहा कि सेना का राप्टीयकरण पुरत सम्भव था । समिति के सामने ध्यक्त इनके विचार भी दय, तर्वसमत तेया देशभवित से पूर्ण थे।

मंग्रेज गोरपों की कमान भारतीयों के हाथ में नहीं देते थे। भाँचिनलेक ने समिति को बताया कि ऐसा नेपाल के राजा एवं गोरला सैनिकों की इच्छा पर किया जाता था नयोकि उनका यह भाग्रह था कि गोरखो की कमान केवल परेंच मियनारियों के हाथ में होनी चाहिए। मेरी दिट में यह भारतीयों पर बहुत बड़ा लासन था और नेपाल की यह प्रवृत्ति (बदि सच थी) हमारी प्रतिप्टा के लिए अपमानजनक थी। मैंने नेहरू को सलाह दी कि वह इस सम्बन्ध में नेपाल के राजा से बाल करें। नेहरू भी यह सन कर काणी शुरुध हए मीर उन्होंने तरकालीन परराप्ट सचिव सर गिरजाशकर बाजपेयी को इस विषय पर भाग करने के लिए श्रविजम्ब काठमाण्ड भेजा । दो-तीन दिन बाद वाजपेयी भीट भाए और उन्होंने बतलाया कि नेपाल के राजा ने इस बसस्य का खण्डन किया या तथा उन्होंने श्रसन्दिम्ध भाषा में कहा था कि यदि गोरखों की कमान भारतीयों के हाथ में हो तो उन्हें बहुत प्रसन्तता होगी। ग्रॉबिनलेक को मलत मूचना मिली थी भीर उन्होंने उसे ठीक मान लिया था।

गोपालस्वामी भाषगर, मूं जह, तिमैया और मुसा समिति के शक्ति-स्तम्भ थे। मूना को मैंने प्रपना सहयोगी बनाने की इच्छा प्रकट की थी और वह

स्वीकार कर ली गई थी।

भारतीय सशस्य सेना का नियन्त्रण धीरे-धीरे ध्रयेजो के द्वाय से निकल कर भारतीयों के हाथ में का गया और भारतीय स्थल, जल और बाय सेना के

२. इष्टब्स् । युष्ठ ५९।

रे. उनको साक्षी शिवित है और बाज भी उपलब्ध है।

ीत प्रश्यनप्रका भागनीय हमाराप्यनासन्त्रीह तिपुत्त हो गा । भागत है राजनस्या सुप्राम के नत्यार पंदेश ने के सहस्राई

सरदार पटेल प्रोर नेहरू प्रनेक मामलों में एकनत नहीं हो पाउँ शें स्थार्थयादों थे जबिक नेहरू प्रादर्गवादों । दोनों के ही प्रनुपादिनें हो सम नहीं थी प्रोर दोनों की ही भूमिका काफी निर्पायक थी। मार्क दोनों की एक समान प्रावदयकता थी। नाजुक मामलों को सुतहनें सिद्धहरून थे। भारत की विशाल संस्वक रियासतों को एक साथ के संपटित भारत के निर्माण करने का श्रेय उनकी यथार्थवादी और विकित्त प्रयूति को ही है। इस राजनीतिक चमत्कार को दिखलाने में उन्हें तिक्र प्रयूति को ही है। इस राजनीतिक चमत्कार को दिखलाने में उन्हें तिक्र सिविल सेवकों—बी० पी० मेनन, विश्वनायन और वी० शंकर—वीक सहयोग मिला जिस प्रकार ग्रंथेजी राज्य से भारत को सतान्यकित एच० एम० पटेल तथा एच० वी० ग्रार० ग्रायंगर ने योग दिया पा

सितम्बर १६४८ में हैदराबाद पर 'पुलिस एक्सन' तेते स्वर्ग हों पटेल ने अपनी इसी निश्चयात्मक यथार्थवादी प्रवृत्ति का परिवर्ग हिंग जनरल युलर की चेतावनी के फलस्वरूप जो नेहरू को इस 'प्रवृत्ति हों रही थी, उसकी कोई परवाह नहीं की थी। पटेल तो पाक्ति भी कठोर नीति का ही पालन करना चाहते थे जबिक नेहरू नरम हों थे। हमारे अनेक नेता जहाँ पटेल का सम्मान करते थे वहाँ जों। ये, जबिक नेहरू का वे केवल सम्मान करते थे।

२३ मार्च १९४७ को दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। प्रथम, एडिटी सम्मेलन (एशियन रिलेशन्स कान्फ्रेंस), जो एशियाई क्रां<sup>ति हो</sup> सम्मेवन था, में भाग के कर नेहरू ने राजनीति के सन्तर्राष्ट्रीय भच पर प्रथम महत्त्वपुत्त स्वान वनाया तथा द्विवीय, रीक्षर एडमिसल दि बाइकाउच्छ भाउच्य- देवन ने विकास स्थान प्रहुच दिया। उनका वेदानयित्वानन का पुराना क्लिंग प्रकट्टा था कि दिशीय विवय पुद्ध में दिवाण पूर्व एविया कमान का उन्हें नवींच्य कमावद नियुक्त किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका काफी प्रमाव या स्थापिक चिंचल के उनका यनिष्ठ परिचय या तथा इन्लंड के पात्र को समाव या स्थापिक चिंचल के उनका यनिष्ठ परिचय या तथा इन्लंड के पात्र के महस्त्वस्थी थे। पत्रास वर्ष वे कम ब्राग्य के माजव्यदेशन की एटली ने २१ करवरी १९४७ को भारत का सन्तिय बायकराय नियुक्त किया या तालि बहु क्यानी देवारेल के कुछ संग्रेज हमाजवित नियुक्त किया या तालि बहु क्यानी देवारेल के वुष्ट संग्रेज हमाजवित की तीयारी (मिर्गरियन स्कटा) भी कहते हैं।

नाज्यस्व ने प्रपंते इस बदिल दायित्व को काफी बृद्धिमता, कुछलदा, काज्यस्व एवं सुक्त त्वरोक के पूरा किया। उनकी कार्य-ग्रदिति मीतिक शौर पहतापूर्त भी। प्रायंक एक पर्यट की बार्ला के बाद बहु एन हिमार उनकी कार्य-ग्रदिति है। उनकी कार्य-ग्रदिति है। उनकी कार्य-ग्रदित है। अपने कार्य-ग्रदित है। अपने कार्य-ग्रदित है। अपने कार्य-ग्रदित है। उनकी कार्य-ग्रदित है। अपने कार्य-ग्य-ग्रदित है। अपने कार्य-ग्रदित है

## वर्मा में मैंने उनके ऋधीन काम किया था।

माउण्टियेटन भारतीयों में काफी लोकप्रिय हो गए वे। १६४० में फ़ स्वतन्त्रता दिवस के श्रवसर पर लोगों ने 'पण्डित माउण्टिवेटन की जय' के जी लगा कर उनका श्रभिवादन किया था।

कुछ ऐसे भी अवसर आये जब नेहरू के भारतीय राजनीतिक साथी जर् कुछ सलाह देते और माउण्टवेटन उसके विपरीत सलाह देते। इत पर कां संघपं रहता और कई बार भड़प भी हो जाती। माउण्टवेटन नेहरू ने मस्तिष्क बन चुके थे और अनेक मामलों में उनके विचारों को वदल देते थे। इससे नये भारतीय प्रशासन में कुछ सुविधाएँ भी हुई तथा कुछ असुविधाएँ भी खड़ी हो गईं।

माउण्टवेटन की नेहरू से पहली मुलाकात १६४५-४६ में हुई और प्रम् परिचय में ही दोनों एक-दूसरे से काफी प्रभावित हुए। माउण्टवेटन वि बड़ा याकपंक व्यक्तित्व था। उन्होंने वहुत शीध्र यपने को भारतीय वातावति के यनुकूल ढाल लिया। इघर नेहरू के स्वभाव में भी ग्रंग्रेजियत थीं, इसिंग् दोनों की काफी गहरी छनने लगी। दोनों के परिवारों में घनिष्ठ मित्रता<sup>र होंने</sup> का कारण यह था कि दोनों ही सुन्दर, ग्राभिजात्य तथा बुद्धि-वैभव सम्बन्ध थे। लिडी माउण्टवेटन और नेहरू इसलिए निकट थे क्योंकि उन्होंने नेहरू के एकाकी जीवन की रिक्तता को भर दिया था।

माजण्टवेटन परिवार को विदा करते समय नेहरू ने उनकी का<sup>दी</sup> भावभीनी प्रशंसा की थी । माजण्टवेटन को सम्बोधित करते हुए उन्हों कहा था:

श्रीमन्, भारत त्राते समय ग्रापकी काफी प्रतिष्ठा थी किन्तु भालं में ग्रनेक लोग ग्रपनी प्रतिष्ठा गँवा गए। ग्रापने यहाँ काफी किं<sup>नाईपूर्व</sup> एवं संकट की स्थिति में काम किया लेकिन ग्रापकी प्रतिष्ठा उसी प्र<sup>कार</sup> सुरक्षित है। यह एक प्रशंसनीय चमस्कार है ....।

4. वाद के वर्षों में यह मित्रता अट्टट रही और परस्पर मिलते-जुलते रहें से जीवित रही। जब भी नेहरू या उनकी पुत्री इंग्लंग्ड गए अथवा माउण्टंदर पूर्व की ओर आए तो उन्होंने एक दूसरे की संगत में कुछ समय वितान का ध्यार रखा। एक वार जब लेडी माउण्टंबटन नेहरू के यहाँ उहरी हुई थीं तो मुझे भी भोजन के लिए आमन्त्रित किया गया। भोजन के मध्य किसी गम्भीर विषय पर वातचीत नहीं की गई। इस समय नेहरू असामान्य रूप से उपशान्त थे और उन्होंने मुझसे हँसी की वे घटनाएँ सुनाने को कहीं जो में उन्हें पहले सुना चुका थीं मेंने कुछ चुटकुले सुनाये तथा चैम्बस छिक्शनरी में दी हुई White Cap (सर्वें टोपी) की परिमापा—स्वगठित सतर्कता समिति का सदस्य जो समाज के नैिंटिं मूल्यों के शुद्धीकरण के वहाने उन लोगों के साथ हिंसक व्यवहार करते हैं जो उन्हों नापसन्द हैं—सुनाई।

लेडी माउण्टवेटन की सम्बोधित करते हुए नेहरू ने कहा :

माजण्टवेटन परिवार ने इंगलैण्ड भीर भागत की भनी प्रकार सेवा की।

षणने मूल पंग इन्हेंच्यों में, जिसमें पीने अपना सैनिक जीवन आरम्भ निया पा वस्ती कराने की आर-जार आर्थना कराने पर, सन् ११४५ में मुक्ते एक स्वर्धानिय की समान दोमानने के निवर पूता वामा । किन्तु देशी मनम मुफ्ते एक स्वर्धानिय की समान दोमाने के निवर पूता वामा । किन्तु देशी मनम मुफ्ते राष्ट्रीयकरण समिति का स्विचय पूता निया तथा थया कुछ समय वाद वार्गियटन में सैनिक एक्सारी (मिलिक्टी प्रतार्धे) वसा दिया प्रया । इस गमय मुफ्ते का सुध्यान में ने वनत्त सर आर्थर दिवस प्रया । इस गमय मुफ्ते का सुध्यान में ने वनत्त सर आर्थर दिवस को का किन्त वरत्त सराम, ने जुनाया थीर पुभते पूछा कि मैं एक इन्हेंच्यों वस्तिवन की कमान संभातना प्रवार करेगा। विकास प्रयास प्रवर्ध करेगा। विकास प्रयास प्रवर्ध के सिक्त यो इन्हेंच्यों करानियन की कमान संभातना प्रवर्ध करेगा। किन्तु इस्के नाह स्वेच स्वरो पर वर्ष हुई भीर मुक्ते मुचना सी मई कि राष्ट्रीयकरण समिति के स्वरम बान पूरा कर के मुक्ते साधारत्व जाता होगा। इस प्रकास विकास से स्विच रहता प्रवार प्रवर्ध पर प्रवेच में कि की स्वरार्भ की स्वर्ध की स्वरार्भ की स्वर्ध प्रवर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध प्रवर्ध पर प्रवर्ध की स्वर्ध प्रवर्ध प्रवर्ध प्रवर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध प्रवर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध

पून १६४७ में भारत छोड़ने से पहुंत में नेहुए से विदा तने पण हों मेरे प्रमरीका बाने वर उन्होंने हुएं स्वक्त किया । उन्होंने कहा कि स्वकत्तरा-बचान के बीच प्रमरीका उत्तर प्रदिश्च तिवाबन् स्वकृत का उन्हें समस्य वा भीर स्वतिष् उनकी यह १५७॥ भी कि स्वतन्त भारत आरोग के साथ प्रस्ते त्याप बनारे रहें । एक स्वहृत्वाधर-चूका कार्य आपीश में मेरे पा हुई , पर उन्होंने कुछ सन्द शिल कर नेरे प्रीत धूसवास्ताई प्रवर करें रे न श्रपनी पत्नी श्रीर दोनों लड़िकयों के साथ जुलाई १६४७ में एस० एस० कुइन मेरी से मैं न्यूयार्क पहुँचा श्रीर वहाँ की 'स्वाधीनता की प्रतिमा', गगन-चुम्बी भवन तथा तेज दौड़ती कारों को देख कर स्तब्ब रह गया। वहाँ से हम वाशिगटन पहुँचे।

जिस समय मैं वहाँ जमने में लगा हुआ था, उस समय भारत में काफी पहत्त्वपूर्ण घटनाएँ घट रही थीं। इससे पहले कि यहाँ किसी प्रकार की ग्रव्य-वस्था फैले, अंग्रेज यहाँ से वच कर निकल जाने की जल्दी में थे। नेहरू के सामने अनेक उलभनपूर्ण समस्याएँ मुँह वाये खड़ी थीं। उन्होंने अनिन्छा मे मुस्लिम लीग को इस वात पर सहमति दे दी थी कि पाकिस्तान एक पृथक् प्रभुराज्य वन सकता था वशर्ते कि वह भारत के उन भागों को ग्रपने में सिम्म-लित करने का प्रयत्न न करे जो उसमें नहीं मिलना चाहते थे। वे लोग जो जाति, संस्कृति ग्रौर भाषा की दृष्टि से एक थे, ग्रव दो पताकाग्रों के नीव ग्रलग-ग्रलग खड़े थे। इस निर्णय के फलस्वरूप होने वाले धार्मिक उपद्रवीं ग्रौर साम्प्रदायिक प्रचार के कारण पंजाब, वंगाल ग्रौर सिन्च के ग्रसंस्य लोग वेघरवार हो गए थे। इस प्रवास के कारण साम्प्रदायिक घृणा ग्रौर उत्तेजना फैल गई जिसके परिणामस्वरूप व्याप्त मानव-व्यथा और वेदना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन फगड़ों और हत्याओं के सम्बन्ध में सबसे दु:खद वात यह थी कि इस समय सब जगह ग्रांतरिक ग्रशान्ति फैली हुई थी। स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों के अपने आदर्शों तथा गाँधी की शिक्षा को विल्कुल भुला दिया। इस समय मानव जीवन और घन की कितनी हानि हुई, यह अनुमान लगाना असम्भव है। लोगों में चारों और उन्माद छाया हुआ था ग्रौर जगह-जगह शव विखरे पड़े थे । इसके लगभग एक वर्ष वाद नेहरू ने कहा था, '(विभाजन के लिए) हमने यह सोच कर हाँ की थी कि इस प्रकार शान्ति और सद्भावना वनी रहेगी, यद्यपि हमें इसकी कीमत काफी चुकानी पडी।'

यन्ततः, बहुप्रतीक्षित स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्त १६४७ को ग्राया ग्रीर अगस्त गे के वदले भारतीय तिरंगे को फहराया गया । इस प्रकार १५० वर्ष पुराने ग्रंग्रेजी राज का ग्रंत हुया ग्रीर भारत को गोरों के वन्वन से मुक्ति मिली। देश के नाम संदेश प्रसारित करते हुए इस दिन नेहरू ने भावोहे ित हो कर कहा:

निश्चित दिन या गया है—भाग्य द्वारा निश्चित दिन। काफी लम्बी निद्रा ग्रीर संघर्ष के बाद याज भारत उठा है—जागरूक, सजीव, स्वतन्त्र ग्रीर स्वाधीन। ग्रतीत हमसे ग्रभी भी चिपटा हुग्रा है ग्रीर ग्रपने किये गए वायदों को पूरा करने से पहले काफी कुछ करना है। फिर भी यह पतीत भीर वर्तमान के बीच की मन्तरेंखा है भीर यहाँ से मागे नवा इतिहास लिखा जाएगा। जैसा हम करेंगे, दूसरे वैसा इतिहास लिखेंगे...

इस दिन हम सबसे पहले इस स्वाधीनता के विस्थी राष्ट्रियता का प्रमिवादन करते हैं जो आरत की आबीन बात्या के मूर्व हम है, जिन्होंने स्वाधीनता के दीण को निरम्तर प्रकासमान रख कर हमारे बारों ग्रोर फेने ग्रंपकार को नष्ट किया...

## नई दिल्ली में सविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा :

स्रतंक वर्ष पहुंत हुमने सबुग्ट के रक्षंत कर सिए थे। हुमने बचन दिया था, सीगन्व ली थो। सब वह समय सा गया है जब हुम प्रपने दिए बचन को वेचन पूरा हो नहीं करना है धांपनु ठोठ वरीके से पूरा करना है। साथी राज के समय, जब सारी दुनिया सोई होगी, भारत स्वाधीनता भीर जीवन प्रान्त करेगा। यह वह सन है—जो माता तो है किन्तु बहुत कम—बब हुम पुराने को छोड़ कर नये में प्रवेश करते है—जब एक गुग समाप्त होता है और नम्बी धवांप से सर्वेश करते है—जब एक गुग समाप्त होता है और नम्बी धवांप से ही भारत प्रपनी सनन्त कोज में निकृत पड़ा सा धोर उनके बाद स्वाधिक्यों की स्वाधिक्यों हमने सम्बग्धे, सक्तनताओं की गाया से भरी हुई है।

(उसी दिन वाणिगटन-स्थित प्रवो द्वावास पर विरोधा फह्नपने और उसका प्रिस्वारन करने का सीमाध्य मुक्ते प्राप्त हुआ। जिस श्रव्य प्रप्तेन राष्ट्र-गीत की पुन वजी, मुफ्ते प्रश्निम सानद और गौरत की वरंगें फंडरत हो उठी। मैंने साथा की कि घव भारन का बताब्दियो पुराना धानस्य व उसकी जड़ता समादा हो नाएं वधा स्वाधीन होने के बाद एक नये साहसी भारत का उदय होगा.....)

इतिहास से पहली बार सम्मूर्ण देश, हिशानय से कल्या कुमारी तक-मे लोकतान्त्रिक, प्रमेनिरवेक्ष तथा संयोध सविधान पर प्राय्त सासन भारत्म हुमा जिसमे प्रायारभूत मानव प्रधिकारों को इस प्रकार मुरशित रखा गया:

६. कुमारसम्भव में कालिदास ने हिमालय का वर्णन इस प्रकार किया है— मारत के एतर में है हिमालय, पर्वताधिराज, वैश्वर की भीति आराध्य, जो पूर्व और पश्चिम में सागर तक फैला हुआ है और जी इस देश का शायदण्ड है।

- (ग्र) ग्रपने विचार प्रभित्र्यक्त करने की स्वतन्त्रता और इसमें सम्का-लीन सरकार की ग्रालोचना भी सम्मिलित है;
- (ग्रा) न्यायालय शासन के नियन्त्रण से मुक्त होंगे, उनका किसी राज-नीतिक दल से सम्बन्ध नहीं होगा, गरीव एवं ग्रमीर तथा निजी व्यक्ति एवं सरकारी ग्रधिकारी के ग्रन्तर को भूल कर सबके साथ समान न्याय करेंगे:
- (इ) सामान्य किसान या मजदूर को भी यह अधिकार होगा कि वह परिश्रम कर के अपना जीवनयापन कर सके और कोई उसका शोषण न करे।

पक्षी मानाश में गाते हुए प्रतीत होते थे। सूर्य का प्रकाश महितीय था। हमारी आँखों में एक चमक थी। हमने एक-दूसरे का ग्रिमवादन किया। मन में प्राशा की किरण फूटी कि ग्रब हम विश्व के स्वतन्त्र देशों के सामने सिर उठा कर चल सकेंगे। हमारे सब स्वप्न साकार हो उठेंगे। दूव ग्रीर दही की निदयाँ वह उठेंगी। हमारे समस्त कष्ट मिट जाएँगे। लगता था जैसे हमारा पुनर्जन्म हुमा हो। ग्रयने स्वामी हम स्वयं थे। ग्रव हम जो चाहेंगे, वह कह सकेंगे ग्रीर कर सकेंगे। शताब्दियों के बाद ग्रव स्वतन्त्रता की साँस ले सकेंगे; प्रपना काम हम स्वयं करेंगे; भूख, शिक्षा एवं परिवार-नियोजन की समस्याग्रों को चुटकी वजाते सुलभा देंगे; ग्रपनी नीति स्वयं निर्वारित करेंगे, किसी गृट के साथ नहीं मिलेंगे तथा विश्व के मामलों पर ग्रपना स्वतन्त्र मत देंगे। ग्रपने नैतिक ग्राचरण के मान स्वयं निर्वारित करेंगे। तिनक कल्पना कीजिए कि ये सब काम ग्रब हम स्वयं कर सकेंगे।

वे अंग्रेज, जिनके एक वायसराय लार्ड कर्जन ने निम्नलिखित डींग हाँकी थी, अन्ततः भारत से चले गए थे:

यह इंग्लैण्ड के लिए श्रेष्ठ, भारत के लिए श्रेष्ठतर तथा सम्पूर्ण प्रगिति शील सभ्य देशों के लिए श्रेष्ठतम होगा यदि यह बात प्रारम्भ में हा ठीक से समक्त ली जाए कि श्रपने श्रविकृत भारतीय प्रदेशों को मुक्त करने की हमारी तिनक भी इच्छा नहीं है श्रीर यह भी इतना ही श्रसम्भव है कि हमारे वंशज इस प्रकार की किसी बात पर विचार करने को तैयार होंगे।

वन्धनमुक्त एवं स्वतन्त्र होने के बाद हम ग्राधारशिला किस पर रहेंगे-

७. वुखरो विल्सन ने कहा था—'ग्रिभिन्यक्ति की स्वतन्त्रता सबसे वड़ी सुरक्षा है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसकी मूर्खता को प्रकाश में लाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करो।'

बानू पर या चट्टान पर, स्वप्न पर वा वधार्ष पर ? क्या हम हमित एव मुद्रासित होंगे ? प्रपंत चरित-निमित्त के सिए हम कीन-में कदम उठाएँगे ? त्या हम प्रपंते उपदेशों को व्यावहारिक रूप प्रवान करिये या केवन उपदेश दें? ? त्या स्वप्ते उपदेश करिये प्रपंता करिये या केवन उपदेश दें? ? त्या स्वप्ते हमें प्रपंता करपना के क्षेत्र में विचरण करेंगे ? त्या हम प्रपंत तक ही सीनित रहेंगे या सम्य देशों के मामनो में भी टांग अडाएँगे ? तथा हम प्रवास के साल प्यवहार करते हुए भी सुमसे श्रेष्ठ हूँ नी नीति व्याप्त स्वास्त हमें स्वाहम सिद्धान्तवादियों (विनक्षेत देश मरा प्रवाह है) को प्रोत्तमाहन हैंगे या व्यावहारिक नीतियों को प्रपनाएँगे ? क्या हम प्रपंती समन्यात्रों को सुत्तमाने के लिए टोल कदम उठाएँगे या जनकी मोर से माले बन्द किए रहेते ? वसा हम प्रपना मुत्याकन निप्पत दृष्टि से करेंगे या नयी-नयी सिनी साल के दरूभ में प्रवेश होंगे ये वे शक्त ये जिनका उत्तर प्रथम स्वतन्त्रता दिवस की निद्धा से मोगा था।

यह फितना बड़ा वसकार था कि न्वापीनवा मिनने के बाद हम भारतीयों के मन मे उन घंचें के प्रति, जिस्होंने पाण्कर के घनुसार एक बार
तीयों के मन मे उन घंचें के प्रति, जिस्होंने पाण्कर के घनुसार एक बार
गीवा को प्रवेश प्रीत्य करने की छोची थी तथा घोर न मानूस हम पर कितने
प्रत्याचार दाये थे, किसी प्रकार का विशोध नहीं था। वह गांधी और नेहर की
अदारहुक्तवा और सवाधगवा का गरिणाम था। इसरी आपी के
लिए की मान तरिक्वायों) का भी चा जिस्होंने भारत के नवनायण के
लिए चिक्के १४० वयों में बहुत कुछ किया था। बुनारी आपीन सहकृति के
पुरत्वार से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पूमिका थवा को थी। भारत की प्राचीन
निवाध में रिक्वेतिक बहुत बहुत कुछ किया था। बुनारी आपीन सहकृति के
पुरत्वार से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पूमिका थवा को थी। भारत की प्राचीन
निवाध में रिक्वेतिक होसाइटी प्रक्रियालां की स्वाचना की। (इन्होंने
कालियास के भीमान घानुन्तन का घटुनाव किया वा श्रु १२६७ में, क्रियेण
महिलक्त में भीमद्रभगवद्गीता का घटुनाव किया वा श्रु १२६७ में, क्रियेण
महिलक्त में भीमद्रभगवद्गीता का घटुनाव किया। वा श्रु १२६७ में, क्रियेण
महिलक्त में भीमद्रभगवद्गीता का घटुनाव किया। वा श्रु १२६७ में, क्रियेण
महिलों किया प्राचा पहिल्ल उनका धर्म इससे पहले कभी स्थय सम्बद्धी हो पाया
था। (मोहननोत्येह) निर्ण धान भी समक्त हो धा पाई है।

पुरातस्त क्षेत्र में बनरण करियम बीर वह बीन आयांत के माम तेने ही भाषी है। प्यान रहने की बात यह है कि ताई कर्चन (जो धपरे कुछ विचारों भीर कामों के लिए काफी बरनाम है) ने भारत में पुरावस्य योग को जीवन प्रतान क्या था। उसके बाद तस्तालीन आरत वरकार के तस्वावयान में यह

५. नेहरू ने ३,२६२ दिन बंबेजी राज की जेलों में विताये थे।

काम डॉ॰ वोगेल, डॉ॰ ब्लाख, सर ग्रॉरेल स्टीन सर जॉन मार्शल के, (दयाराम साहनी ग्रीर मजूमदार) जैसे सुयोग्य कत्तं व्यनिष्ठ विद्वानों के ग्रकथ परिश्रम ने हमारी सम्यता की प्राचीनता श्रीर निरन्तरता को स्थापित किया। उन्होंने हमें उद्योग तथा सिचाई व संचार के साधन ग्रीर निष्पक्ष न्याय विभाग भेंट किए। उन्होंने हमें एकाकी राजनीतिक राजनिष्ठा रखने वाली ग्राधुनिक सेना दी ग्रीर सुसंगठित सिविल प्रशासन दिया जिसे हमने ग्रीर विस्तृत कर लिया है। सब से महत्त्वपूर्ण देन उनकी यह है कि उन्होंने हमें दलबद्ध हो कर ग्रनु शासन के साथ काम करना सिखलाया।

यदि भारत में कूर ग्रीर कठोर ग्रंग्रेज प्रशासक ग्राए तो उदारहृदय ग्रीर कर्त्तव्यनिष्ठ ग्रंग्रेज भी ग्राए जिन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में हमारी ग्रमूल्य सेवा की। यदि ग्रंग्रेजों ने भारत को तलवार से जीता तो १९४७ में कलम से छोड भी दिया।

वर्षों पहले चिंचल ने कहा था, 'यदि हम ग्रतीत के भगड़ों को वर्तमान में ले कर बैठ जाएँ तो भविष्य के बिगड़ जाने की ग्राशंका है।' इसलिए जब हमने इंग्लेंण्ड के राष्ट्रमण्डल में बने रहने का निर्णय किया तो ग्रधिकांश भारतीयों के साथ मुभे भी प्रसन्तता हुई। नेहरू (जिनको ग्रतीत में ग्रंग्रेजों ने तेरह बार जेल में द्रँसा था) के लिए यह बराबर वालों का साभा या जो परस्पर तनाव को कम कर के शान्ति के प्रसार में सहायता कर सकता था। वह ग्रंग्रेजी सत्ता के प्रति राजनिष्ठा रखने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसका भी सन् १९५० में एक संगत समाधान निकाल लिया ग्रथित् राष्ट्रमण्डल में रहते हुए भी भारत को गणतन्त्र घोषित कर दिया।

यह मेरा दुर्भाग्य था कि जब देश में इतनी महत्त्वपूण घटनाएँ हो रही थीं तो मैं विदेश में बैठा हुआ था। धीरे-धीरे मैंने अपना काम समक्षना शुरू किया और वाशिगटन के अन्तर्राष्ट्रीय समाज में मैंने जान-पहचान बढ़ानी प्रारम्भ की। मैंने अपने निवास की समुचित न्यनस्था कर ली और अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल १९ में भर्ती करा दिया।

 इस साहसी विदान् ने विलोचिस्तान, ईरान तथा चीनो-तुर्किस्तान में भी काम किया था। कल्हण के प्रसिद्ध ग्रन्थ राजतरंगिणी में दिये ग्रनेक स्थानों को इन्होंने पहचाना था।

१०. हङ्प्पा ग्रीर मोहनजोदङ्गो में।

११. मेंने अपनी दोनों लड़िकयों को मैरेट स्कूल, एक फ्राँसीसी संस्था, में भर्ती करा दिया जिसमें अधिकांश वालक राजनियक समाज के थे। प्रथम सत्र के बाद, जब में अपनी वड़ी लड़की अनुराधा की प्रगति के सम्बन्ध में अपनी उत्सुकता मिटाने स्कूल की प्रधानाध्यापिका के पास गया तो मुझे यह जान कर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसे एक साथ दो कक्षा आगे चढ़ा दिया गया था।

कुछ दिन मैंने बेहट प्लाइंट स्थित प्रमरीकी वैनिक वकारमी में भी विजाए। वहीं मैंने इस महान् सस्या की वंदना कीर परम्पराधी का स्पथ्यन निया। उस स्थय इसके कमाइंट, जनरल मैंन्सवेन टेलर ये जो बाद के वर्षों में कांध्री महत्वपूर्ण सैनिक कीर राजनीयक व्यक्तित्व विद्य हुए। यह मजावी का बीभाग्य घा कि उसे इस महान् बैनिक का धनुष्रभाषूर्व नेतृत्व निता। वैनिक प्रशिक्ष कीर पीक्षिक विषयों के प्रोणों में मैंने जो कुछ नहीं देया, मैं उसमें स्वत प्रशिक्ष प्रशिक्ष विषयों

अपन बहुत प्राप्त अभावत हुए।

पोर्ट वेनिया (आर्निया) के इन्हें-क्ष्मी स्कूल ने वेनिक व्यायाम-कम पानृ गर

रना पा विसमे भाग तेने के लिए मैं भी बहु गया। इस इन्हें-क्ष्मी रूना के
कमान मेजर अनरत आरक्ष घोनोन के हाय में यो। एक दिन एक प्राप्त
विदेशी वेनिक सहुष्पारी ने, जिनको भी इस व्यायाय-कम में भाग लेने के लिए
प्राम्मिन्त किया गया था, इन्हर्ज ने एक भावण दिया घोर प्रमर्शिकयों की
काफी निन्दा की। इस पर मेरा उनते काफी बाद-विदाद हो गया, इसलिए
नहीं कि मैं प्रमरीका का कोई विदेश निज्ञ पा प्रमित्न दिवान की में इस वात
को विद्वान्तदः प्रमुख्त मानता था कि कि है प्रतिच प्रमृत ने वदान की निन्दा
को। जब घोनील को यह पटना मानून हुई वो उसने मुस्करा कर (शायव
वह पहली वार मुक्तराये थे) मेर प्रति प्राप्त प्रकट किया।

उस देश की एक बिरोधता यह है कि भीतर प्रमीकी काणी विनोदिय होता है। खताहरण के लिए, जब मैंने एक टैक्बी को रीक कर उसने बृहदर को विदेश विभाग चलने के लिए कहा तो उसने सास्वयं पूछा, 'विदेश विभाग ?'

मैंने उत्तर दिया, 'हां'।

'वेलो मिन, इस देखें में कोई विवेश विभाग नहीं है। वह लदन में हैं जहां हमारी विदेश नीति निर्धारित की जाती है, उसने व्यंग्यास्मक रूप से उत्तर विभा

एक बार की घटना है कि हम बाधिनटन से न्यूबार्क जा रहे थे। प्रम-रीकी स्कूल मे पुक्रे के कारण अब तक मेरी दोनों लड़कियों से बांकी (प्रमरीकों) ज्वारण सीता सिवा था। हम बादिन कार से भोजन कर रहे थे कि मेरी छोटी लड़की चित्रा, जो उस समय चार वर्ष को थी, की दृष्टि एक प्रमरीकी दम्पीत पर पढ़ी जो सलाद खा रहे थे। चित्रा को सलाद निक्कुल प्रच्या नहीं लगता था, हतिलए तसने बज़े मोलेपन से उनसे कहा, "भाग यह धात समें जा रहे है ?" बाद में वे दोनों सिन-पत्नी हुमारे घोतरट मित्र कर गए।

भीमती विकस तस्मी वहित (नेहरू की बहुन) ने पनेक प्रवसरों पर भारत का विरोगों में प्रतिनिधित्व किया है और कड़ी बुद्धिमता से एवं स्पद्धान्त्र हुमतता से पनने देश की स्थिति को प्रस्तुत किया है। उस वर्ष वह संयुक्त राष्ट्र संप में भारतीय अधियोजन की अध्यक्त भी। सक्त समय दी ० एन० कील उनके निजी सचिव थे। वह बड़ी गरिमा के साथ मञ्च पर पहुँची ग्रीर भारत तथा ग्रन्य ग्रल्पविकसित देशों के पक्ष में बड़ी पहुता के साथ बोलीं जिस पर सारे सदन में यहुत देर तक प्रशंसात्मक करतल-व्विन हुई। जिस प्रकार इस महिला ने, विश्व के चुने हुए बुद्धिमान लोगों से भरे हुए उस सदन की, ग्रपने भाषण-कौशल तथा सवल तकों द्वारा ग्रपने पक्ष में कर लिया, उसे देख कर मेरा मन गर्व से भर उठा। इसलिए, थोड़े दिन बाद घटी एक घटना से मुफे वड़ा विस्मय हुग्रा । एक प्रातःकाल उन्होंने मुक्ते वाशिगटन में टैलीफीन किया ग्रीर उस रात ग्रपने यहाँ न्यूयार्क में भोजन करने के लिए हम दोनों पित-पत्नी को ग्रामन्त्रित किया। उस रात उनके यहाँ भोजन करने ग्रमरीका के भनेक प्रसिद्ध व्यक्ति या रहे थे। इसलिए मैं और मेरी पत्नी वाशिगटन से न्यूयार्क की लम्बी यात्रा कर के वहाँ निश्चित समय पर पहुँच गए। जिस समय हम टी॰ एन० कौल के कमरे में प्रतीक्षा कर रहे थे तो श्रीमती पंडित ने सन्देश भिज-वाया कि हम दोनों कहीं और भोजन कर लें क्योंकि आखिरी मिनट पर उनको किसी अन्य दम्पत्ति को भोजन के लिए आमन्त्रित करना पड़ गया था और उनकी भोजन की मेज पर कोई स्थान खाली नहीं था। मैंने जवाव में उन्हें कहलवाया कि इसको मैं अपना अपमान समभता था और हमने वाशिगटन से न्यूयार्क की लम्बी यात्रा इसलिए नहीं की थी कि हम किसी ग्रन्य स्थान पर भोजन करते फिरें। किन्तु कुछ मिनट बाद क्या देखता हूँ कि श्रीमती पंडित सीढ़ियों से नीचे चली ग्रा रही हैं। उस समम वह काफी प्रफुल्ल चित्त थीं ग्रीर उन्होंने हमारा हृदय से स्वागत किया। उस समय के उन के व्यवहार से इस वात का कोई संकेत नहीं मिलता था कि थोड़ी देर पहले उन्होंने कोई अप्रिय सन्देश भिजवाया होगा। हाँ, भोजन के लिए अपना निमन्त्रण उन्होंने दोहरा दिया। उनकी इस व्यवहार-कुशलता पर हम ब्राश्चर्यचिकित रह गए। टी० एन० कौल इस घटना के साक्षी हैं। श्रीमती पंडित काफी श्रनुभवी राजनयज्ञ (डिप्लोमेट) हैं।

जब मुभे वाशिगटन में पता लगा कि पठान कवीलों ने पाकिस्तान से प्रेरणा पा कर २१ अक्टूबर १६४७ को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि उस समय मुभे विदेश में न हो कर कश्मीर में होना चाहिए था। इसलिए मैंने भारत के उच्चाधिकारियों से इस संबंध में निवेदन किया। कुछ समय बाद मुभे नेहरू के कहने पर उत्तर भेजा गया कि मैं तुरत भारत लौट आऊँ। जैसे ही मैं दिल्ली पहुँचा, नेहरू ने मुभे सूचना दी कि अगले दिन वह पुंछ जा रहे थे क्योंकि वहां की दुर्ग-सेना (गेरीसन) खतरे में थी और उन्होंने मुभे भी साथ चलने के लिए कहा। उस समय कश्मीर-युढ जोरों पर या और पुंछ में घमासान लड़ाई हो रही थी।

धगते दिन सुबह प्रधान मन्त्री का दल, जिसमे घर गोपानस्वामी धार्वगर, शेख यम्बल्ला, ग्रंग्रेज परामर्श्वदाता जनरल रसल, जनरल करिश्रपा तथा एव० यी । प्रारं प्रायनर थे, वायुवान से रवाना हुए। वन्यू उत्तरने पर हमारी मुनाकात लेफ्टी • जनरल कलवन्त बिंह से हुई जिन्होंने वहीं की संवामिक स्थित में हमें परिनित कराया । यानी के बीच इस सम्यावना पर काफी विचार किया गया कि क्या डोमल का पूल उड़ाया जा सकता था जिससे श्राकमणकारियों का पीछें ते कोई सम्पन्न न रहे । इस काम के लिए मैंने स्वयं को आगे कर दिया । इस बाद-विवास को नेहरू काफी ज्यान से मुन रहे थे । काफी विचार-विमर्श से बाद यह निर्णय हुमा कि इस मामले को वही छोड़ दिया आए । जब हम पुंछ पहुँचे तो नेहरू को सैनिक प्रथिकारियो ने बतलाया कि उत

समय उस दुर्ग-सेना की रक्षा करना सम्भव नहीं था, इसनिए उसको छोड देने 044 अब दुन्तमा का रदा करना सम्मव नहां या, हवानए उनका छात्र को में ही कत्याण था। इतना सुनते हो नेहरू लाजनीन हो गए मीर उन सैनिक मंपिनारियों को स्मरण कराया कि आरत ने वहाँ के रहने वानों को यह सपन दिया था कि संदि वे प्रपत्ते स्थान पर इटे रहे तो आरत हर कीमत पर उनकी रक्षा करेगा। प्रज्ञ जबकि उन्होंने आरत का पिरवास किया था धीर वे पुंछ से एक कदम भी इधर-उधर नहीं हुए तो यह भारत का कर्तव्य था कि वह अपना वचन पूरा करें। इसलिए उन्होंने बसदिग्य राज्यों में सेना को प्रारंग दिया कि वह हर कीमत पर पुंछ की रक्षा करें। आदर्श के प्रति नेहरू का यह सापन बडा ही प्रेरणादायक था।

पुरा हो प्रभावावन था।

कुछ दिनों साद में जालंपर गया सोर वहाँ से मैंने नेपटी० कर्नन मूसा को,

मो उम समय पाकिस्तानी लेगा में के धीर साहौर में मीजूद के, टेसीडीन
क्या। मेंने उन्हें मूचमा थी कि मैं उनसे मिनना बाहता या और एमेलिए कहे एपा प्रथम कर दें कि मैं मारताना सीमा को यार कर उनके पास पुढ़ेन आई। उन्होंने मुक्ते याद दिलाया कि सब हम दोनों दो मिनन नेनासों में से भी उन वसन दरवर दुड कर रही थी और डविविष् मुक्ते भीमा पार करने का कोई मयल नहीं करना चाहिए। किनु मैंने उनकी बनाह पर कोई प्यान नहीं दिया और में घटारी नामक चीकी पर बहुँच गया। पाक्सिनो राकत ने मुक्ते हैं यह सर्पाम दिवालों को कहा जिनके बना पर मैं उनकी औमा में प्रदेश कर है यह सर्पामद दिवालों को कहा जिनके बना पर मैं उनकी औमा में प्रदेश कर त्र पुरिपारी दिस्तान का कहा त्याक बन पर पा जनशा वाचा न अद्या कर एरा था। धभी मैं परिनाद न होने का कोई विश्वसनीय कारण सोच ही रहा या कि नहीं का इचार्ज जूनियर कमीराष्ट्र क्योंग्रेजर नहीं था गया और मुक्ते देश कर उसके पेट्रे पर पूर्व परिचित मुस्तान विरक उठी। हम रोनों ने हुए येप रहेंने एक साथ काम किया था और रक्षनिए वह बेरे प्रति निव-माव र रहा । एक ताल काल ताला वा जार राजान्त्र यह कर बाउ । नार नार र रहा रहा भा । सारक हमारी भोमा पर उस दिन नोई मंदिक रेख-मान नही भी, रहानिए उत्तने सुन्दे बिना किमी कहा-सुनी के सीमा के उस मेर जाने रिचा। मेरे उसे मह बतना दिया था कि मैं सेपटी॰ कर्नन मुना से मिनते जा

रहा था ग्रीर यह वह जानता था कि मूसा ग्रीर में ग्रच्छे मित्र थे। शायर इसलिए उसने मेरी वात का तुरन्त विक्वास कर लिया होगा। उन िताँ भारतीयों और पाकिस्तानियों की वर्दी एक ही थी, इसलिए जब मैं पूरे ग्रात विश्वास के साथ लाहौर के सेना मुख्यालय में घुसा तो वेचारे पाकिस्तानी संतरी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि मैं भारतीय सेना से संवन्धित था। पाकि स्तानी ग्रॉफ़िसरों जैसी वर्दी पहने हुए ग्रौर उसी प्रकार के वैज लगाये हुए देव कर उस संतरी ने मुभे पाकिस्तानी श्रांकिसर समभा श्रौर वड़ी फुरती से मुभे सेल्यूट दिया । श्रव इसके पहले कि मैं कोई पूछताछ करूँ, मैं क्या देखता हूं कि मैं मुसा के कमरे में खड़ा हुआ हूं। उन दिनों उस क्षेत्र की कमान मेजर जनल मोहम्मद इिम्तिखार खान के हाथ में थी और वह वरावर के कमरे में वैश हुआ था। मुभ्रे देख कर मूसा वड़े असमंजस में पड़ गया। यह ठीक था कि वह मेरा घनिष्ठ मित्र था किंतु ग्रव वह पाकिस्तानी सेना में था ग्रौर इस सम्प दोनों सेनाग्रों में घमासान लड़ाई हो रही थी। यद्यपि उसने मुक्ते ग्राने से काफी मना किया था किंतु अब क्या किया जाए जविक मैं सशरीर उसके सामने खड़ हुम्रा था । उसने मुभसे वड़ी दृढ़ता से कहा कि विना ग्रधिकार के पाकिस्ता<sup>न में</sup> मेरा कोई काम नहीं था स्रौर मुभ्रे तुरन्त भारत लौट जाना चाहिए था। वह चाहता तो मुभे गिरफ्तार कर सकता था। इसके बदले में उसने मुभे एक जीप में विठाया श्रीर कुछ रक्षकों की देखभाल में फिरोजपुर के लिए खाना कर दिया ताकि मैं जल्दी से जल्दी भारतीय सीमा में पहुँच जाऊँ। उससे तर्क करना वेकार था, इसलिए में चला ग्राया। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं विल्कुल सुरक्षित भ्रपनी सीमा में लौट श्राया ।

एक सप्ताह बाद बलदेव सिंह ने मुक्त से कहा कि मैं पंजाब की सीमा पर दस हजार अनियमित गुरिल्ले (छापामार) तैनात कर दूँ। यह उस समय बहुत जरूरी था। विना किसी विलम्ब के मैं इस काम में जुट गया और इस काम में आजाद हिंद फ़ौज के सुविख्यात जनरल मोहन सिंह ने मेरी बहुत सहायता की। किंतु उच्चाधिकारी इस सेना को शस्त्र देने में हिचिकचा रहें थे। दूसरी ओर मेरी दृष्टि में नि:शस्त्र सेना का कोई लाभ नहीं था। मैं इस बात पर आगे चर्चा चलाने ही वाला था कि मुक्ते दिल्ली से नेहरू का बुलावा आ गया। उन्होंने मुक्ते कहा कि मैं दो दिन कें भीतर-भीतर तैयार हो कर सर गोपालस्वामी आयंगर का सैनिक परामर्श्वदाता बन कर उनके साथ सुरक्षा परिपद् चला जाऊँ। गोपालस्वामी आयंगर सुरक्षा परिपद् में कश्मीर के मामले पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। नेहरू ने कही

१२. उन दिनों विगेखियर के० उमराव सिंह फिरोज़पुर में एक विगेख की

कि जहाँ मैं करमीर में युद्ध करके देश की मेवा कर सकता था, वहाँ स्रयुक्त एप्टू संघ में प्राने प्रतिनिधि मण्डल को कश्मीर के मामले पर परामर्श दे कर प्रधिक सेवा कर सकता था। इसलिए जनवरी १६४० में, में ग्रानिस्टा से मगरीका के लिए स्वाका हो गया ।

मेरे बामिगटन रवाना होने से जुछ पहले (जस समय तक करमीर को लड़ाई को बलते हुए दीन महोने बीत चुके में) नेहरू ने मुक्ते और एयर वाक्स मार्गल एस॰ मुक्जी को एक बाम अपने पर खुलाया। उन्होंने मुक्जी से हुई अपनी बार्ता का सार बतताते हुए मुक्ते कहा कि मैं समरीका जा कर मध्यम 'मार्गकेल बनवार वायुवान' व्हरिद्धने की सम्भावना का पता करूँ। यह वात मुभे प्राज तक समक मही आई कि यह काम वाश्विगटन में प्रपने राजदूत ग्रासिफ प्रकी को न सीप कर मफी बयों सीपा गया !

प्रमरीका पहुँचने पर सरकारी रूप से किसी प्रकार की पूठताछ करने के फिले मैं इस सम्बन्ध में खुड जॉलसन <sup>18</sup> को मिला। छन्होंने मेरा हुदय से स्वागत किया और अपनी जान-पहचान के बल पर कुछ ऐसे बमवारों की वित्री का प्रवत्य करा दिया। किन्तु न मानूम किस प्रकार यह समाचार विदेश विभाग सक पहुँच गया और साथ ही इग्लैंड मे भी इसकी सूचना हो गई। फलतः समरीका के प्रतिनिधि वरित्त अंशिस्त्रव और सुरक्षा परिषद् में इंग्लैंड के प्रतिनिधि मंडल के में निक परामर्शदाता लाडे इस्मे<sup>श्र</sup>ने इस सम्बन्ध में मुक्त में बात की । लाडे . जान राजायवाया शांव इसमः व इस सम्बन्ध म सुफ्त म बात की । बाह इसमें में सुभते कहा कि बारत और इतर्शंद के परस्पर सम्बन्धों को देवते हैं पृष्ठ पच्छा रहेता यदि भारत इंस्केंड से छीनक सहायता कीग्रजा । हुसरी घोर बरित मॉस्टिम ने मुभसे पूछा कि यह वया बारण था कि मैंने या हमारे प्रवृद्धि ने वे बमबार बायुयान खरीदने के शिए बहां के बिदेश विभाग के माम्यम से धातवीत नहीं की । मैने उन्हें उत्तर दिवा कि सरकारी स्तर पर काम करने में देर हो जाने की आदांका थी जबकि हमें इनकी बहुत जस्दी धावस्यकता थी इतिष् मैंने यह मार्ग पकड़ा । ब्रास्टिन ने मुक्ते सखेद मुचना दी कि प्रमरीकी सरकार इस व्यावसाधिक तेमदेन वर प्रतिबन्ध एका देवी । शन्यिवत रूप से मैंने पुर जॉनसन की भी फैसा दिया था बगोकि धमरीका के लिए तो भारत

१३. १९४२ में वह राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विशेष सन्देशवाहक वन कर भारत कार वे कोर तव उन्होंने स्वतन्त्रवा संग्राम में लो हुए भारत का पक्ष लिया या। कमरीका में उनका काफ़ी प्रभाव या खोर बाद में वह प्रतिरक्षा सचिव हो गए ये।

१४. घरमे १९४७-४८ में दिल्ली में लार्ड भाजग्टबेटन के चीफ ऑफ स्टॉक थे।

श्रीर पाकिस्तान के बीच कोई भेद था नहीं। मैंने तक दिया कि जब हमारे देश में श्रीर पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था तो श्रपने देश की रक्षा करने के लिए हम सब प्रकार के उपाय काम में लाने के लिए स्वतन्त्र थे। मैंने उन्हें यह भी बतलाया कि यह बड़े दु:ख की बात थी कि सामान्य से शिष्टाचार के पूरे न होने के कारण हमारा काम रोक दिया गया। किन्तु इतना कहने पर भी बाँरेन श्रांस्टिन के ब्यवहार में कोई श्रन्तर नहीं श्राया था श्रीर हमें कोई वायु-यान नहीं मिला।

श्रायंगर के उद्घाटन-भाषण के लिए सामग्री तैयार करने में, मैं तथा विदेश सेवा के 'वव्वू' हकसर रात भर लगे रहे जविक श्रायंगर ने भाषण वेते समय श्राँकड़े श्रादि तो छोड़ दिये श्रीर एक विद्वत्तापूर्ण भाषण भाड़ दिया जिसका उस निर्देय अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कोई प्रभाव न पड़ा। दूसरी श्रीर पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के नेता सर जफ़रुल्ला खान ने प्रत्युत्तर में श्राँकड़े पेश किये श्रीर इसका काफी प्रभाव पड़ा। जव हमने श्रायंगर से कहा कि वह जफ़रुल्ला के भाषण में कही गई गलत वातों का खण्डन करें तो उन्होंने जवाव दिया कि वह बदले में किसी प्रकार की कीचड़ उछालने के लिए तैयार नहीं थे श्रीर भारत की प्रतिष्ठा १४ के श्रमुरूप जफ़रुल्ला के खोखले तथ्यों का कोई जवाव नहीं देंगे।

ग्रोमिको, जो उस समय सुरक्षा परिषद् में रूस के प्रमुख प्रवक्ता थे, से मिलने की मैंने प्रार्थना की। उन्होंने मुफे १६ ग्रपने यहाँ भोजन पर निमन्ति किया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह रूस की ग्रोर से कश्मीर के मामले में हमारा समर्थन करेंगे तो उन्होंने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया कि जब ग्रंग्रेज जैसे चतुर लोग दो सौ वर्ष तक भारत में रहने के बाद भी भारत की समस्याग्रों को ठीक से न समक्ष पाये तब उनका देश जिसे ग्रभी कुछ दिन पहले ही भारत से परिचय प्राप्त करने का ग्रवसर मिला था, किस प्रकार कश्मीर जैसे मामले पर कोई ठोस कदम उठा सकता था। काफी लम्बी वातचीत के बाद, जिसमें ग्रोमिको सामान्यतः बहुत सावधान रहे, उन्होंने कहा कि रूसी प्रतिनिधि मंडल न तो इसका समर्थन करेगा ग्रौर न विरोध विक जिस दिन सुरक्षा परिषद् में कश्मीर के मामले पर मतदान होगा, वह ग्रनु परिथत हो जाएगा। (वास्तव में रूस ग्रौर ग्रमरीका, दोनों ही कश्मीर के

१५. एक वार और ऐसा ही हुआ जव १९६५ में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मन्त्री भुट्टो ने सुरक्षा परिपद् में हमें गालियाँ दीं तो हमने सिर्फ 'वाक आउट' कर के ही सन्तोप कर लिया और उससे कोई प्रभावशाली वदला नहीं लिया।

१६. शेख अब्दुल्ला, जो उस समय तक प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य के से ग्रोमिको के यहाँ भोजन पर मेरे साथ गए थे।

सम्बन्ध में कोई विदित्तत धारधा स्थिर नहीं कर पाए थे।)।

मेर घरहुन्ना ने कस्मीर के मामने पर मुख्या परिपर्द में कई बार बीजने ना प्रवान किया किन्तु धानवर ने उन्हें दशकी धनुमिन नहीं भी । 'मेरे कस्मीर' पर कियी प्रकार ना बरना नगाना उनको कहीं सहन हो सकता था, स्वाचिए नियम हो कर वह प्रकास करने का उप्पातन व्यवसर सौजने नमें । करवारों में, धरहुन्ता ने किया किया तैयारी के बस्मीर के मामने को वह सजीव धीर महीनोप्ती देश से प्रमुचन कर के हुन सबको धारवर्षणित कर दिया । गांकरनाम को सम्बीधात कर। हुए उन्होंने कहा :

बार हुमारी स्वापीनवा के बील्यन कव से हो गए? मुक्ते स्मरण है कि यन १६४६ ने जब मैंने 'करमीर छोड़ों' का नारा बुलव्द किया था तो पारिस्तान के महान् नेवा मोहम्मद बनी जिला ने मेरे दह बारपोलन का विरोप करने हुए बहु। या कि यह बाल्योनन तो कुछ भगोडों का प्रान्तीनन बा और रामील्य उनका दखते कोई सम्बन्ध नहीं था.....!

नेद्दर के संदर्भ में अम्बुत्ता ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व था कि नेद्दर नेता महान् ध्वित उन्हें अथवा निज कह कर पुकारता था। उन्होंने भागे कहा कि मासिर हो यह भी करमीरी थे और भूव पानी से पाडा होता है।

यह गामना नढड़ा उदा। दोनों झोर से धनेक बक्त्य दिये गए मिन्तु इन मार्ग्ह का कोई निर्माण नही हुआ। अगरमन बार महीने कह सुरक्षा परिषद् में रहेके का बहु एक बात हुने स्थय्ट कर से समक बाई कि बहु राजनीति का प्रकार बहुत प्रदिनका से फ्रेंज हुआ बा और निय्यंत बात कोई भी नहीं कहता था। सहुत गांद्र संघं का बार्टर बड़ा सबस्थ और अग्रेसनीय बा किन्दु इसका प्रमान नहीं हो या रहा था। इसका एम यह निकता कि कस्मीर में सामानता को भीड़े हुन के निर्मा किसी ने नहीं कहा।

तीय पनवरी १६४८ को मैं मुखाई के होटल के प्रथम कपरे म धाराम है सी रहा था कि बहु के एक समाददाना ने टेमीप्रोन द्वारा मुफे मुक्ता दी कि दिल्ली में महारामा नीधी को हत्या कर दी गई थी। दस समाचार से मैं बीक एका, में ही नहीं सारी होनिया चीक पड़ी थी। इस सामाचार से मैं बीक पड़ा, में ही नहीं सारी होनिया चीक पड़ी थी। इस प्रामित दूत की, जो देशा मोही के बाद मनसे महान व्यक्ति था, और हमारे देश को स्वाधीन रुगमे याना था, हमारा पट्टिला था, उसी के देशवामियों में से एक ने मोसी मार दी थी। जब यह स्वाधिन कर देने वाना समाचार प्रस्वस्य प्रामंगर की निमा तो वह समामा मुख्या हो। तप्

सुरक्षा परिधद ने भी दो मिनट का मौन धारण कर के गांधी के प्रति

सम्मान प्रकट किया । उनकी दृष्टि में गाँची के भी वही ग्रादर्श वे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के थे । इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों का गाँवी की मृत्यु के प्रभाव में बौनों की तरह श्रद्धा से भुके होना ग्रपने में एक ग्रभूतपूर्व दृश्य था ।

भारत में सार्वजनीन शोक मनाया गया, गाँवी के प्रति भावभरी श्रद्धा-ञ्जलियाँ ग्रापित की गई। श्रवरुद्ध वाणी श्रीर श्रश्नुभरी ग्राँखों से नेहरू ने कहा:

दोस्तो ग्रीर साथियो ! हमारी जिन्दगी से रोशनी निकल गई है ग्रीर चारों ग्रोर ग्रॅंथेरा छा गया है। मुक्ते यह समक्त नहीं ग्राता कि ग्रापको क्या बताऊँ ग्रीर कैसे बताऊँ .....हमारा प्यारा नेता ग्रव नहीं रहा....।

इसके बाद मैंने भारत लौटने के लिए हाय-पैर मारने शुरू कर दिए। ग्राखिरकार ग्रायंगर ने ग्रपनी स्वीकृति दे दी ग्रौर मैं एस० एस० कुइन एलिजावेथ
पर सवार हो कर भारत के लिए चल पड़ा। किन्तु रास्ते में नेहरू के प्रमुख
निजी सचिव एच० वी० ग्रार० ग्रायंगर का केवल (समुद्री तार) मिला कि
प्रधान मन्त्री की इच्छा थी कि मैं थोड़े दिन ग्रौर ग्रमरीका में ग्रपने प्रतिनिधि
मण्डल के साथ ठहरूँ। ग्रव मेरे सामने कोई चारा न था, इसलिए जलयान से
उतर कर मैं लेक सक्सैस (जहाँ मैं ठहरा हुग्रा था) वापस चला गया। दिल्ली
लौटने के लिए मैंने ग्रपने प्रयत्न जारी रखे ग्रौर एक दिन मुक्ते लौटने की ग्रनुमित मिल गई। कश्मीर पहुँचने के लिए मैं दिल्ली रवाना हो गया।

यहाँ मैं थोड़ी-सी कश्मीर की चर्चा कर दूँ और कुछ उन घटनाओं को जो इस बीच यहाँ घटी थीं। कश्मीर ५१ हजार वर्गमील के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसकी जनसंख्या ४० लाख से ऊपर है जिसमें तीन-चौथाई मुसलमान हैं और एक-चौथाई हिन्दू। इसमें दो नगर हैं, ४० लाख कस्वे हैं और ६००० गाँव हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह प्रदेश काफी घनी है और यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेतीवारी है।

अग्रेजों के भारत से जाने से पहले, ५६५ भारतीय रियासतों पर उनका आविपत्य था। अब इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में मिलना था। अब तक तो इनकी सुरक्षा और प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर थी किन्तु नए संविधान के अनुसार जो रियासतें भारत में मिलेंगी, वे भारत की अविभाज्य अंग वन जाएँगी और जो पाकिस्तान में मिलेंगी, वे उसका अविभाज्य अंग वन जाएँगी। जम्मू तथा कश्मीर की रियासत ने अपना निर्णय करने में देर दी और १२ अगस्त १६४७ को भारत और पाक के बीच हुए समफौते के

ग्रनसार इस प्रदेश की स्थिति को 'जैसी है वैसी ही' स्वीकार कर लिया गया। पाकिस्तान ने इस समभौते का उल्लंघन किया और कश्मीर को भूखो भारने के लिए बहां तेल. चीनी, मिटटी का तेल, समक और खाद्यान्न भेजना वन्द कर दिया । पाकिस्तान इस प्रकार दवाव डाल कर कब्मीर को ध्रपने में मिलाना वाहता था। किन्तु अब उसकी यह वाल व्यर्थ गई तो उसने दूसरा रास्ता भूपनाया । पाकिस्तान ने भूपनी सेना के नियमित सैनिको को छुटरी दी तथा उत्तर पश्चिम सीमान्त के कवीले वालों को भड़का कर तथा उन्हें प्राध्निक शस्त्रों में सन्नद कर 'मंकी धरीफ' के पीर और पाकिस्तानी सैना के अधि-नारियों के नैतरव में कक्सीर" पर शायमण करने के लिए भेजा। इस मिली-जुली मेना की कमान त्रिगेडियर शक्बर लान ने जनरल 'तारीख' के उपनाम में सँभाली थी। २१ बन्दवर को घात:काल वे लोग मुजपकराबाद में घुस गाये भीर उन्होंने ग्रविवेकपूर्ण ढंग से हत्या और सुटमार शुरू कर दी। रियासत के सैनिक इस प्राकृत्मिक प्राव्यमण को न सँभाव सके शौर समाप्त कर दिये गए। भाकनणकारी २३ तारीख को विनारी पहुँच गए और २४ तारीख को उडी, २७ तारील तक तो वे रामपूर भीर बारामूला 16 में थे। उन्होंने वहाँ के गिरजा-घर को तोड-पोड दिया. मैट जोसफ कान्वेण्ट की ननो (भिक्षणियो) के साथ बलारकार मिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। कर्नल डाइनस सपनी पत्नी तथा छोटे बच्चों के साथ यहां छुट्टी पर गये हुए ये, उन सवकी हत्या कर दी गई। सारामूला से वे लोग गुनमर्ग सथा धीतगर की झोर अडे मीर रास्ते मे लूटमार, हत्या, बलात्कार ग्रादि घृणित और नृश्चस कर्म करते चले गए। इन दुर्घटनाओं से कड़बीर के लोगों में, जिनमें में भी एक बा, पानिस्तान के प्रति मृणा की भावना जाग्रत हो गई। श्रेख शब्दुल्ला के नेतृत्व में कस्मीर नेगनल कार्यों ने महाराजा हरिसिंह को समभा-बुभा कर भारत ने सैनिक सद्दीयता प्राप्त करने के लिए तैयार किया । फलत: २७ धक्तवर १६४७ को महाराजा हरिसिंह ने भारत से प्रार्थना की कि कह कड़मीर को इपने में मिला में तथा भावनणकारियों को पीछे धकेलने के लिए अपनी सेना भेजे । भारत के गर्नर जनरल ने जनकी यह धपील स्वीकार कर ली जिसके फलस्यरूप कस्मीर

एक. माजनगजरी क्यायविद्यां को प्रण्डस्तान ने सांव य सहायता थे, इस बात को मागित करने के हिए पर्योप्त प्रमाण मोजूद हैं। १९४५ में तो पाहिस्तान ने मी स्वीकर कर दिवार या कि एक समय की खड़ाई में इसके सेनानृत्य करनीर में मोजूद वें। जिस समय मई १९४५ में एको युन्त में पाहिस्तान की फ्रिटियर को सी प्रांत कर सिंप पर प्रमाण कर कर मारे से मोजूद वें। जिस समय मई १९४५ में एको युन्त मुंग मुंजिस्यान की फ्रिटियर कोस प्रांत कर सिंप एक तम मार्ग में स्वयं वार्ष ता।

१८. जहां नवयुवक मोहम्मद मकबूल दौरवानी का स्मारक (मेमोरियल) बना हमा है. जो सनेक स्थानीय नागरिकों के साथ आक्रममकारियों की वर्वरता का विकार बना था।

भारत का श्रविभाज्य श्रंग वन गया, यह उसका संवैद्यानिक राज्य वन गया। हाँ, कश्मीर को यह भी कहा गया कि जब वहाँ कानून की मर्यादा स्थापित हो जाएगी श्रीर उसकी पिवत्र भूमि से श्राक्रमणकारी है को हटा दिया जाएगा तो वहाँ के लोगों को श्रपनी इच्छा व्यक्त करने का श्रवसर दिया जाएगा। इसके बाद भारत ने श्रविलम्ब श्रपनी सेना वायुमार्ग से वहाँ भेजी श्रीर श्रीनगर में बढ़ते हुए श्राक्रमणकारियों के नर-संहार को रोका। बारामूला द नवम्बर को पुनहंस्तगत किया गया श्रीर उड़ी ११ नवम्बर को।

प्रायः पाकिस्तान यह तर्क देता है कि क्योंकि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रपने राजा के निर्णय के विरोध में विद्रोह किया। यदि ऐसा ही था तो जो थोड़े से भारतीय दस्ते अन्दूवर १६४८ में श्रीनगर में उतरे, वे वहाँ नहीं उतर सकते ये श्रीर पीछे से श्रपना सम्पर्क नहीं बनाए रख सकते थे। साथ ही पाकिस्तानी ग्राक्रमणकारियों का खुले दिल से स्वागत होना चाहिए था जविक कश्मीर के लोगों ने श्रपनी नाग-रिक सेना (militia) तैयार कर के पाकिस्तान का विरोध किया। भारत ने पाकिस्तान से वार-वार अपील की कि वह उन आक्रमणकारियों को किसी प्रकार की सहायतान दे किन्तु इस प्रार्थना पर कोई घ्यान न दिया गया। य<sup>दि</sup> भारत इन आक्रमणकारियों के मूल अड्डों पर, जो पाकिस्तान में थे, आकृमण करता तो पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ जाती (जैसा कि १६६५ में हुआ) । कुछ समय बाद भारत ने पाकिस्तान को दृढ़ शब्दों में कह दिया कि यदि वह ग्राक मणकारियों को सहायता देना बन्द नहीं करेगा और उन्हें अपनी सीमा का उपयोग करने से नहीं रोकेगा तो भारत को इस प्रकार का कदम उठाने पर विवश होना पड़ेगा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के ग्रनुरूप था क्योंकि अपने हितों की रक्षा करने के लिए कोई भी उचित कदम उठाना उसका एक ग्रधिकार था। पाकिस्तान ने इसका भी कोई जवाव नहीं दिया। तव भारत ने सुरक्षा परिपद् के पास श्रीपचारिक रूप से शिकायत की ।

(पाकिस्तान ने बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा कि इसने उस आक्रमण में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया था। सुरक्षा परिपद् ने एक सीधा-सार्वा प्रस्ताव पारित कर दिया कि दोनों पक्ष जिस प्रकार चाहें, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। इसने एक कमीशन (ग्रायोग) भी भारत और पाकिस्तान भेजा जो यहाँ जुलाई १९४५ में पहुँवा। कमीशन को पाकिस्तान से यह सुन कर बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा कि उसनी नियमित सेना जम्मू और कश्मीर में मई से युद्ध कर रही थी। जबिं सचाई यह है कि यह सेना बहुत दिन पहले लड़ाई में उतर ग्राई थी। बार

१९. ये शर्ते आज तक पूरी नहीं की गई हैं।

में भारत पोर पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि सर ब्रॉवन डिक्सन ने कहा:

२० बरद्वर १६४७ को उपहबकारियो द्वारा अन्यू धीर करमीर की सीया का उल्लंघन करना प्रन्तर्गद्वीय नियम के विरुद्ध था भीर बाद में पाकिस्तानी सेना की नियमित हुकड़ियों का अम्यू धीर करमीर में प्रदेश करना भी धन्तर्गद्वीय नियम का उल्लंघन था।

भारत का कहना यह है कि जन्मू भीर कश्मीर में पाकिस्तान रें आकानता है भीर इसे वहां से हट जाना चाहिए। दूसरे सारे तक ससगत हैं।)

भग्नेल १६४० में धमरीका से लीट कर जब में गेना मुख्यालय से सैनिक सचिव मेजर अनरात बीठ एन० थापर के पास पहुँचा तो उन्होंने मुक्ते सूचना ना प्राप्त कर पुरुष पारंद का पश्चा वा उप्या वा उप्या वुक्त पूचा वी कि जम्मू और कश्मीर की नड़ाई में व्यस्त एक इन्कैंप्ट्री बटॉलियन की कमान मुक्ते सैमालनी थी। इसके बो-तीन दिन के बाद थापर ने मुक्ते बताया कि जम्म धीर क्स्मीर की सरकार ने मेरा नाम ले कर कहा था कि मैं उनकी नागरिक सेना (मिलिछा) का नेतल्य सँभात लें बौर इस है लिए प्रधान मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्री ने व्यपनी सहसति देवी थी। यापर ने यह भी बतलाबा कि इस कमान में धनेक खनियमित इन्फ्रेंच्डी मिलिशा (नागरिक सेना) बढालियनें थीं घोर ये सब मिल कर एक नियमित इंग्फेटी बटालियन कवात के बराबर मानी जाएँगी। धार्मिं से मिनद तक मैंने यह प्रयत्न किया कि किसी प्रकार मैं इन चक्कर से बच जाऊँ और मुर्क नियमित बटासियन की कमान मिल जाए। इसके लिए में नेहरू से मिलने उनके घर पहुँचा और उनको यह सम-भाषा कि एक पंधेयर सैनिक के लिए इन्फ्रेंग्ट्री बटॉलियन को कमान करना कितना मनिवार्य होता है। दिन भर के थके-मोदे नेहरू ने मुस्ते तेजी से उत्तर दिया कि चाहे भेरे मत में कितनी भी सैनिक बातें हों किन्तु वह इस बात से चतुष्ट ये कि मेरा कदमीर जा कर इस नागरिक सेना की कमान की सेभानना देश के हित में था। मेरी चोर से दिये गए तर्क किसी काम न ग्राए और बही हेमा जो होता द्या ।<sup>६५</sup>

२०. वह देश जिसके प्रथम और अप्रत्यक्ष चुनाव स्वतन्त्रता के १७ वर्ष शद वेड़ी सन्देहपूर्ण परिस्थितियों में ही पाए हैं।

डेड वर्ष में यह दूसरा ज्ञवसर था जब राष्ट्रीय हित को महत्त्व दे कर
 में इन्केंग्ट्री बटालियन की कमान संमालने से त्वित रक्षा गया।

## १०० 🔾 ग्रनकही कहानी

२५ यप्रेल को मैं दिल्ली में कश्मीर के लिए चल पड़ा । मेजर जनति तिमैया भी उसी वायुयान में मेरे साथ थे। वह जम्मू ग्रीर कश्मीर में हमारी सेना की कमान सँभालने जा रहे थे। दो दिन वाद में तिमैया के साय पूर्ड पहुँचा। इस दुर्ग मेना तक वायुयान की यात्रा बड़ी संकटपूर्ण है, वायुयान की पहले तो एक घाटी के उत्पर से बड़ा चक्करदार मोड़ लेना पड़ता है ग्रीर किर एक कृटिल रास्ते पर उतरना होता है। वहाँ पास ही शत्रु की चौकियाँ में हैं जिनसे वायुयान पर मार भी की जा सकती है। वास्तव में यह यात्रा तो राम भरोसे की जाती है।

तिमैया को पता लगा कि वड़ी संख्या में विरोधी पुँछ के निकट ही जिले (कवायली परिपद्) का अधिवेशन बुलाने वाले थे। उन्होंने यह महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्ली सेना ग्रीर वायुसेना के मुख्यालयों को पहुँचाई ग्रीर उन्हें सलाह वी कि इन कवायलियों पर हवाई ग्राकमण कर दिया जाए। जनरल वृशर ग्रीर जनत ग्रेसी, कमशः भारत ग्रौर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, ने एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित किया श्रीर भगवान् जाने, क्या-क्या बातें करते रहे। श्रांखिर में बुशर ने हमारी सरकार को चेतावनी दी कि यदि पठानों पर हवाई आक्रम किया गया तो पाकिस्तान हमारी इस प्रतिहिंसात्मक कार्रवाई को पृह की घोपणा समभोगा। (जैसे कि हम ताश खेल रहे थे!) इस प्रकार ये पठीन सुरक्षित वच गए ताकि अपनी इच्छानुसार हमसे युद्ध कर सकें। विचित्र विवि यह है कि अपने जनरलों, करिअप्पा या तिमैया, के बदले विदेशी जनरल की परामर्श लेना श्रेयस्कर समभा। (इस विषय पर चर्चा करते हुए एक बार मैंने नेहरू को सलाह दी कि हमें पाकिस्तान के ग्रड्डों को नष्ट कर ही चाहिए। नेहरू ने उत्तर दिया कि वह इस देश के विरुद्ध संग्रामिक कार्रवाइमें को बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उनके परामर्शदाताम्रों ने उन्हें विश्वास विलाग था कि कुछ महीनों बाद पाकिस्तान की ग्राधिक स्थित डावाँडोल हो जाएगी क्योंकि उसकी चरमराती ग्रर्थव्यवस्था युद्ध का भारी व्यय सहन नहीं कर पाएगी। मुभे ग्रच्छी तरह स्मरण है कि मैंने नेहरू को समक्षाया था कि बी शक्ति गुटों में से कोई एक पाकिस्तान की ग्राधिक सहायता के लिए ग्रागे हैं। त्राएगा । किसी भी देश को, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, ग्रांभिक किताइयों के कारण मिटने नहीं दिया जाता क्योंकि कोई-न-कोई बड़ी शिन अपने हित-साधन के लिए उसकी ग्राधिक सहायता कर देती है। बाद

२२. इस मामले में तिमैया ने नेहरू पर काफी जोर खाला किन्तु उसकी कीई फल न निकला। वृशर के तर्क के खोखलेपन की त्रोर ध्यान न देकर नेहरू ने उने स्वीकार कर लिया त्रोर तिमैया के तर्क की व्यावहारिकता को समझने का प्रकृति किया।

घटनाएँ स्त बात का प्रमाण है कि अर्थाभाव में पाकिस्तान मिटा नहीं प्रपितु प्रिक्त सक्तिसान्त्री हो गया ।)

हम उड़ी कारहे थे और मै तिसैया की जीप चला रहाया । हवा मे टंरक भी घौर चारों भोर धनानास की स्वन्य फैल रही भी। अब हम माहूरा पहुँचे तो वहाँ के स्थानीय कमाण्डर ने हमें शार्व बढ़ने में रोका और बनलाया कि राषु दूसरी कोर ने सड़क काट रहा है। यहाँ भीतियर कमाण्डर के लिए यह जरूरी था कि वह व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि में बस्तरवस्द कार (लोहे की रक्षात्मक चादरो बाली बार) में यात्रा करें। किन्तु तिर्मया का विचार था कि कमाण्डर को इन प्रकार धुमना-फिरना चाहिए कि वह प्रपने भावमियो को दिसलाई देला गई । इमलिए इसने अपनी यात्रा जीप में ही चाल रखी । जब हम एक मोड़ पर पहुँचे तो एक दक्षिण भारतीय सैनिक भागता हुआ श्राया श्रीर उसने हमारा शस्ता शेक तिया । वह नयं सिर था, हाँक रहा था, घव-ड़ाया हुआ था भीर निकट ही तैनात महास बटालियन में मम्बन्धित था। जनने मूचना दी कि उसका कथाण्डिंग आंफिसर लेपटी । कर्नल मेनन कुछ देर पहुंचे भनुषी के हाथ से मारा गया। उसने विवरण देते हुए बतलाया कि उस दिन सरेरे एक 'बाकरवाल' (सानाबदोबा, नायावर) जो वास्तव में बानु पश की घोर था किन्तु उपर ने हमारा मित्र बना हथा था, ने सा कर सुचना दी कि रात-ही-रात में पाकिस्थानी हमारे सैनिक महयासय तक घस प्राए थे और क स्तिहारात में पानिकाशा हमार बानने भुवशास्त कर पुत्र आए पे आर्र पे जार कहा कि कहोंने निकट ही पडाव दावा हमा था। नाय ही उसने यह भी कहा कि यदि कतंत्र वाहे तो वह उसके माय चल कर वह जगह दिखा सकता था। वह बीर और जिनासु कर्नत पुरस्त तैयार हो गया। उसने सोचा कि वह चुप्के से पहुंच कर अपने शमु को धर दशोषेणा। वे मुक्किस से कुछ सौ गज मार्ग वह होने कि वह बाकरवाल स्वयं तो एक विसालखण्ड के पीछे छिए गया धीर उनने मेनन को प्रांगे बढने का सबेत कर दिया। मेनन बिना किसी प्रकार का मन्देह किये आगे बढता गया और शत्र के जाल में फूँग गया तथा भपने भारिमयो समेत उड़ा दिया गया । केवल वह सैतिक ही यह गाया कहने में तिए बचा था। तिसैया श्रीर में, यह करण गोषा सुनते ही, जीप से कूब पढ़े भीर घटना-स्थल की ओर भाग हुटे। बायद यह कोई धवलमन्दी का काम नहीं चा स्वीकि मेनन की भवित होने भी बाब वुड़ा सकता था किन्तु युड़ में हैर काम वी प्रकारने को नहीं होता ! तिमैसा उक्त स्थान के दर्धन करता पाइता या जहां उसके एक प्रधीनस्य ब्रॉफिसर ने घपने प्राप्त उत्तर्यों कर के ग्रादशं स्वाधित विज्ञा छ ।

जब मैं पहली बार श्रीनगर पहुँचा तो शब्दत्ता ने नागरिक सेना को 🖫 -

कर के गरा उनसे परिचय कराया। यृद्धुल्ला ने मुफ्ते बतलाया कि पाकिस्तान के याक्रमण करने पर यह सेना कितनी जल्दी में इकट्ठी की गई थी और उन्होंने कितनी वीरता के काम किये थे। उसने जैंडू की कथा भी सुनाई जिसने टिथवाल के निकट देश के लिए अपने प्राण विलदान कर दिये थे। मैंने अनुभव किया कि इस सैन्य दल को अनुशासन, युद्ध-कला और निशानेवाजी में सुवारत पड़ेगा। इसलिए मैंने इसका सैनिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए अविलम्ब कदम उठाए। (यह तो मानना पड़ेगा कि कश्मीर के नेताओं ने बहुत कम समय में इतना विशाल [नागरिक] सैन्य दल इकट्ठा कर के प्रशंसा का काम किया था।)

सैनिक हाई कमान ने शत्रु पर दुहरी मार करने की सोची—एक, उड़ी की श्रोर से तथा दूसरी, हँडवारा की श्रोर से। दोनों सेनाश्रों को सफलता प्राप्त कर के डोमल-मुजपफरावाद के पास मिलना था। इस संग्राम के लिए मुफे नाग रिक सैन्य दल की दो बटॉलियनें देनी थीं। समय की कमी को देखते हुए मैंने जल्दी-जल्दी दो बटॉलियनें तैयार कीं। यद्यपि कुछ शारीरिक रूप से निर्वल थे, कुछ ठीक से शस्त्र चलाना नहीं जानते थे तथा कुछ युद्ध-कौशल से अपरिचित थे किन्तु श्रागे तो उन्हें जाना ही था, इसलिए उन्हें उंड़ी में १६१ ब्रिगेड तथा हैंडवारा में १६३ ब्रिगेड के हवाले कर दिया गया।

तिमैया श्रौर मैं १६३ त्रिगेड के नागी पिकेट<sup>२3</sup> पर पहुँचे जिसकी कमान त्रिगेडियर (श्रव लेफ्टी॰ जनरल) हरवस्त्रसिंह के हाथ में थी। यह पि<sup>केट एक</sup> पहाड़ी पर था जो श्राधी हमारे श्रधिकार में थी तथा श्राधी शत्रु के श्र<sup>धिकार</sup> में। पहाड़ी पर चढ़ कर हम वहाँ पहुँचे।

हँ डवारा में संग्राम १६ मई से हुआ। एक दिन पहले नाजिर, जो पहले वन अधिकारी था किन्तु अब सेना में था, वेश बदल कर शत्रु के ग्रगले मोर्चों की टोह लेने गया। अपनी जान खतरे में डाल कर उसने वहाँ शत्रु के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण ग्रासूचना (इण्टेलीजैंस) इकट्ठी की और अगले दिन लीट आया। तब हरबख्श अपना बिगेड ले कर शत्रु पर टूट पड़ा और उसे टिथवाल तक खदेड़ता ले गया। १६ और १७ तारीख को मैं हरबख्श के साथ था क्योंकि मेरी एक नागरिक सेना वटाँलियन इस बिगेड के साथ थी। यदि हमारे पास गणना विषयक सूचनाएँ पूरी होतीं तो हरबख्श और सफलता प्राप्त करता।

१८ मई को मैं उड़ी पहुँचा। १६१ त्रिगेड का काम था कि इस्लामावाद के उस भाग पर श्रविकार कर के, जो उस समय शत्रु के श्रविकार में था, डोमल की श्रोर बढ़े। श्रासूचना मिली की शत्रु रात के समय इस्लामावाद के उस

२३. नागी, जिसके नाम पर इस पिकेट का नाम पड़ा था. एक ज़्नियर कमीशण्ड ऋाँफ़िसर था ऋोर कुछ देर पहले तक यहाँ दृद्रतापूर्वक ऋड़ा रहा थी

भाग को छोड़ कर नीचे बतान में उतर जाता था। इसतिए तय किया गया कि रात के समय प्रयानक पाना बोल कर नहीं अधिकार कर लिया जाए श्रीर यह काम 'सीकन्य डोगराज' को भीण गया।

धात्रमण ने एक दिन पहले जब मैं उड़ें? हैं पहुँचा, तो देखा कि हमारे धादमी गत्रु की गोलावारी के जिकार हुए थे तथा उसमें काफी हानि हुई थी। जब विगेड कमाण्डर घोर में 'फोर्ड' नामक क्षेत्र में शत्र की चीकियों की टोह लगाने का प्रयत्न कर रहे थे तो अग्रारी नाको से कारतम का पन्नी पन रहा था। 'ही है' (धात्रमण करने का दिन) को डीगरा चयचाय उड़ी के पूल के पास इकट्ठे हो गए धीर सांस शोक कर अपनी घडियाँ देखते रहे । उस समय वहाँ रमधान की सी नीरवता थी और वालावरण में उत्तेजना की नघ। 'एच प्रावर' (बाक्सण करने का समय), जो रात के दस बजे का था, होते ही वे अपने . छिपे स्थानो में निकले घोर पंजों के बस विशाल इस्लामाबाद की घोर बढ़ने लगे। बोजना यह थी कि भोर ने पहले पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाया जाए घीर गन को प्रनजान में घर दवामा जाए। किन्त हमारे भादिमयों को ऊपर पहुँ-वन में थोड़ा ज्यादा समय लग गया और इस बीच शत्र की शायमण की गध मिल गई तथा उसने हमारा स्वागत करने के लिए अपना मोर्ची सँभाल लिया। जब डोगरों की सहाई करनी यह गई तो विगेड कमाण्डर ने स्थिति सँभालने में लिए ६/६ राजपूताना राइपत्स को भेजा। यदि इस्लामाबाद की पहाडी को अधिकृत करने में हमें देर न लगती और सारा काम हमारी योजना के भनुसार हो जाता तो क्षत्र भाग निकलता और हम कभी के ओमल पहेंच गए दीते । किन्तु घव उने हमारी टीह मिल गई. उसने हमारी भावी योजना का भनुमान लगा लिया भीर धनतः हमे निरामा हाथ लगी ।

पहली रात, राजपुताना राइपहल के स्थिति संभावते से पहले, बिगेड कागहर और में, सारी रात छण्ड में सिकुड़ते हुए सपले मोचें पर बेटे रहे के मीर यह सोचन रहे के कि र होगरा कितनी प्रमति कर यह होगी। क्यारिक्य भीरिक्त तो पपने प्राथमियों के मोनो दूर बैठा हुमा था और उसलिए होगरों की प्रगति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना देना उसले वस की बात नहीं थी। जभी रात हमने हाली पीर वरें पर बहुत सी शेसनियों देखी और उसले हमें काफी उसमन हुई। बसा यह हमारे बाजू से या पीछे से हमारे पान पहुँच प्या पा या वह कही और जा रहा था? बाद में पढ़ा चला कि हमारा ध्यान बढ़ाने के सिए यह सम की एक चाल थी।

भगते तीन दिन में डिय-डोंग युद्ध में फैसा रहा। प्रमुख सड़क के उस

२४. यहाँ भी मेरी एक मिलिशा बटांशियन थी। मैं एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर जा कर यह देखता फिर रहां या कि मेरी बटांशियनें कुँसा काम कर रही थी। सत्य था।

पार शत्रु ने अपनी स्थिति काफी मजत्रूत कर ली थी। लेपटी० कर्नन कि मेजर जनरल) 'स्पैरो' राजिन्द्र सिंह ग्रीर में उस स्थान पर खड़े हुए पेडि पर थोड़ी देर पहले अत्रुका प्रकोग हुटा था कि तिमैया के मुख्यालय से गीर खाग्रों के लेपटी कर्नन श्रोबरोय ग्राए ग्रीर उन्होंने विगेड कमाण्डर के कि में पूछा क्योंकि वह उसके लिए एक महत्त्वपूर्ण सन्देश लाये थे। हमने इं वतलाया कि ब्रिगेडियर वहाँ से थोड़ी दूर पर एक भोंपड़ी के पास थे पर क्योंकि उस समय शत्रु की मशीन-गर्ने आग उगल रहीं थीं, इसलिए हमने उर् सलाह दी कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करना अच्छा था ग्रीर फिर हम सब साव है चलेंगे। ग्रोबरोय ने इस सलाह पर हमारा मजाक उड़ाया ग्रीर ग्रागे वड़ गरा वीरता के नशे में राजिन्द्रसिंह और मैं भी उनके पीछे हो लिये। सड़क प हम कुछ गज चल पाये होंगे कि मशीन-गन की गोलियाँ सनसनाती हुई हिर्हा पास से निकल गईं। हम तुरन्त जमीन पर लेट गए ताकि गोलियाँ इस

७ सिक्ख को ग्रादेश दिया गया कि वह २१ मई की रात को ग्राठ वी सड़क की वायीं श्रोर से श्रागे वढ़े श्रौर एक विशेष ऊँचाई पर पहुँच कर ग्राप अधिकार कर ले। शत्रु ने उन पर काफी गोलियाँ वरसाई और वे कोई ज्या त्रागे न बढ़ सके। सड़क पर भी हमारा काफी सख्त प्रतिरोध हुआ। हमारी वि स्रोर की कुमायुनी सेना लेफ्टी० कर्नल (स्रव लेपटी०जन रल) खन्ना के नेतृ में सही सलामत आगे बढ़ गई किन्तु उसे इसलिए रोक देना पड़ा कि व्यूह-संगणना विगड़ जाने से उन पर कोई ग्राँच न ग्रा जाए । थोड़ी देर व्यर्थ लड़ाई के बाद सारा विगेड ही शिथिल पड़ गया और हम कुल मिला क

से गुजर जाएँ। श्रोवरोय ने श्रव स्वीकार किया कि हमारी चेतावनी में कृ

उड़ी-डोमल रोड पर ५-वें मील के पत्थर के पास पहुँच पाए। तिमैया ने डोमल पहुँचने का वीरतापूर्ण प्रयास किया। वह स्वयं भी गर् नेता थे और उनके कुछ ग्रधीनस्य ग्रॉफ़िसर भी वहादुरी से लड़े किन्तु किर वह अपने लक्ष्य तक पहुँचने में असफल रहे।

यगस्त में लेह के गेरीसन कमाण्डर लेपटी कर्नल पृथी चन्द से एक प्र विक्षुट्य-सा सांकेतिक सन्देश मिला कि यद्यपि उन्हें ग्राखरी दम तक लड़ते श्रादेश मिला था किन्तु उनके पास पर्याप्त साघन नहीं थे। संदेश में उन्हें यह भी कहा कि जब तक उन्हें पर्याप्त हथियार, राशन, कपड़े ग्रादि नहीं मि तब तक लेह की चौकी को सँभाले रखना उनके बूते के बाहर की वात क्योंकि शत्रु का जोर प्रति क्षण बढ़ता जा रहा था। तिमैया को भ्रपने हैं

ययीनस्य ग्रॉफ़िसरों के साथ सहानुभूति थी ग्रौर उस समय विशेष रूप से

होई मुसीवत में फेंसा हो । उनको यह सन्देश मिला ही वा कि किमी धन्य राम से में उनके पास पहुँच गया। अब उन्होंने यह सन्देश पढ़ कर मुक्ते सुनाया भो मैंने सुभाषा कि में स्वयं जा कर लेह की स्थिति का अवलोकन करें और न्यन्हें रिपोर्ट हूँ। उन्होने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली भौर अगले दिन मैं . होह के लिए चल पड़ा। लहाख पहुँचने का बायु मार्ग जोजी लास था ग्रीर

द्यनक भामकाए 💵 ४०५

वोबी ला प्रभी भी शत्रु के हाथ में था। अब हमारा डकौता उस दरें के ऊपर कि उड़ रहा था तो शबु की मसीन-वर्ने हम पर गरजी और हमारे वायुवान का एक पल तीड दिया किन्त चालक (पाइसट) ने कुगलता से नायुगान को नीचे व्यतार निया। ें। लेह ११,५०० फूट की जैवाई पर या और उसमें चारो भीर १६,००० पुट की ऊँचाई तक पिकेट (रक्षक सैन्यदम) पड़े हुए थे। उन दिनो जय हुमारे

वायुपान लेह में उतरते वे तो अपना इजिन इस भय से बन्द नहीं करते थे कि र नहीं वह ठण्डा न पड़ जाए सौर फिर चालू न हो । वे अधिक-से-प्रधिक पन्द्रह निनद वहाँ रुक्ते थे और शीनगर वापस चले वाते थे। नहास की राजधानी पहुँच कर मैं लेफ्टो॰ कर्नल पृथी चन्द से मिला ा जिन्होंने लेह का ऊपरी भाग महिया के शुरू में ही अपने प्रधिकार में कर लिया ्षा। यह एक थीर और हैंसमुख सैनिक थे। यहाँ हमारे लगभग ४०० सैनिक ाय जबकि शत्रु के १३०० थे। २/४ गोरखाकी दो कम्पनियां भी तथा ( रियासत में कुछ सिपाही थे जो पहले पाकिस्तान और कारियन में थे किन्तु नाद में बचे-पुचे यहाँ इकट्ठे हो गए थे। इस दुर्ग सेना (गेरीसन) के पास

युद-सामग्री, लाग्रान्त तथा वस्त्रों का नितान्त ग्रभाव था, पानी गर्म करना धीर मोजन पकाना यहाँ सचमुच एक समस्या थी । सैनिक प्रपने परिवारी के विषय में विन्तित ये स्वीकि उन्हें महीनों से कोई पत्र नहीं मिटा या ह्या टीक दलाज न हो पाने के कारण उनके पाव विपानत हो गए थे। किन्तु वे बीर रन प्रतिकूल परिस्थितियों में भैदान में डटे हुए थे और उनका साहस देखने योग्य था। यहाँ में भेजर हरिवन्द से भी मिना जो २/८ गोरधा कम्पनी की कमान सैमान हुए मे । वह एक निर्मीक सैनिक मे जिनकी बीरता की धनेक गांघाएँ प्रचलित थी। हमारी दुर्ग सेना के वास में बोड़े-ने सस्त्र थे तथा भोड़ी-सी बाहद जबकि शत्रु ३'७ इच वाली तीप को भी यहाँ पसीट साया पा सीर उन मीन पर नगा दिया या। हरिचन्द ने मुक्ते प्राक्ष्तामन दिलाया कि उस

वीप को वो वह बेकार कर देशा और उनने धपना वचन पूरा कर के दिना दिया। एक रात को वह धपना गुरम से कर मीते शमु पर टूट पड़ा धीर वाप को बेकार कर दिया तथा तीपवियों को बान में बार दिया। उसके इन बीरतापूर्ण कार्य क्षमा प्रत्य कार्यों के लिए मैंने तिसंगा से लिफारिया नी कि

उसे महावीर चक प्रदान किया जाए। तिर्मया ने यह सिफारिश उच्च ग्रीक कारियों के पास भेजी ग्रीर हरिचन्द की यह पदक मिला। सूबेदार भीमचन्द थाह में था जो लेह से भी बारह मील ग्रागे था। मैं

उसमे वहाँ मिलने गया। वह वहाँ ग्रामीगों में देवता के समान पूजा जाता प क्योंकि उसने उन्हें शत्रु के कत्ले-ग्राम से वचाया था। एक दिन उसे वकर

मिली कि उसके दो छोटे-छोटे बच्चों को ग्रीर उसे छोड़ कर उसकी पत्ती इस संसार से विदा हो गई। इस समाचार को पा कर वह काफी परेशान हुंग्र ग्रीर उसने कुछ दिन की छुट्टी माँगी। छुट्टी तो तुरन्त मंजूर हो गई किलु गाँव वालों ने ग्रपने प्राण-रक्षक को चारों ग्रोर से घेर लिया ग्रीर उससे प्रायंता की कि वह उन्हें छोड़ कर न जाए क्योंकि शत्रु दूसरे नर-संहार का कुचक रव रहा था ग्रीर जिससे उसके ग्रतिरिक्त उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। वह विचारा बड़ी द्विविधा में फँस गया कि वह ग्रपने मातृविहीन बच्चों के पास पहुँचे या इन निरीह गाँव वालों की रक्षा में डटा रहे। काफी सोच-विचार व वाद उसने थाफ एकने का निर्णय किया ग्रीर ग्रपनी चौकी पर जम गया। बाद की लड़ाई में उसने ग्रपने ग्राश्रितों के विश्वास की रक्षा की। उसके इन वीरतापूर्ण कार्यों के लिए मैंने सिफारिश की कि उसे बीर चक्र प्रदान किया जाए ग्रीर उच्च ग्रविकारियों ने मेरी सिफारिश मान कर भीमचन्द को वीर चक्र है

विभूषित किया। इस घिरी हुई दुर्ग सेना की विषम स्थिति का निरीक्षण कर के मैं हैडक्वा टंर्स १६ डिवीजन लोट श्राया ग्रौर सारी स्थिति से मेजर जनरल तिमैया को श्रवगत कराया।

कुछ खानावदोश रामवन के निकट के सुम्वल गाँव की दो युवा डोगरी लड़िक्यों— सीता और सुखनु— को उड़ा ले गए। जब उनके पिता ने विनहति में स्थित राजपूत बटॉलियन के कमाण्डिंग श्रॉफिसर लेफ्टी॰ कर्नल राबीर सिंह से सहायता माँगी तो उस वीर राजपूत ने उन लड़िक्यों को खोज कर लाने के लिए सैनिकों का एक दल तुरन्त रवाना कर दिया। श्रपनी खोज के वीच उनकी सशस्त्र खानावदोशों से मुठभेड़ हो गई और लड़िक्यों को छुड़ाने के बदले वे त्वयं बन्दी हो गए। इस पर दिल्ली से श्रादेश दिया गया कि इस मामले की पूरी छानवीन की जाए और सम्बन्धित जाँच सिमिति को प्रभे श्रव्यक्ष नियुक्त किया गया। श्रव्युल्ला ने कई बार इस सिमिति को प्रभी सहयोग नहीं दिया। कुछ गवाहों के मिलने में भी काफी श्रसुविधा रही। श्रव्युल्ला ने इस मामले को राजनीतिक रूप देना चाहा। उन्होंने पदत्याग करने की धमकी दी और नेहरू से कहा कि जब तक भारतीय सेना के कुछ लोगों के

विरद्ध सस्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो (क्टमीर की जनता में इनकी काणी गम्भीर प्रतिष्ठिया होते की आर्थका थी)। उन सीनकों के विरद्ध नगाये गए मारोप कभी प्रमाणित नहीं हो गाए तथा यह धमकी घटनुल्ना की शिव धमकी थीं वो वह समय-नमस पर देते रहते थे। किन्तु आरत सरकार ने अपनी जांच वालू रही।

. भारोप यह स्यामा गया कि उन दोनो सड़कियो को गाँव से भगा कर 'पीर पवल' पर्वत-धेणी में इधर-उधर पैदल ने जाया गया और कई जानावदीशों से उतका विवाह किया गया । मुक्ते मुचना मिली कि एक शम्भुनाय नाम के भादमी को भी धब्दुल्ता ने श्रीनगर में कैंद कर रखा था। उन दिनो धब्दुल्ता ने एक नया तरीका अपनाया था कि जो लोग उन्हें पसन्द नहीं थे, उन पर राष्ट्रीय सेवक संघ<sup>82</sup> के कार्यकर्ता होने का भारीप लगा कर वह उन्हें कैंद कर ऐंने थे। किसी प्रकार हम शम्भूनाय की गवाह के रूप में प्राप्त कर पाए पौर तव उसकी हृदय-विदारक कहानी सुनते को मिली । उसने बतलाया कि वह वेरीनाग नेशनल कान्कोंस का अध्यक्ष था और क्योंकि उसने सडकियो की लोन में भारतीय सैनिकों के मार्गदर्शक के रूप में काम किया था, इसलिए उसे राष्ट्रीय सेवक संघ का कार्यकर्ता बता कर जेल मे डाल दिया गया था। उसने वहां था कि उसे हथकड़ियाँ पहना कर पैदल धुमाया गया था। शम्भूनाथ ने कहा कि मधिकारियों ने उसकी काफी पिटाई की थी ताकि वह अपने ऊपर नगाए गए भूठे बारोपो को स्वीकार कर ले। अपने कथन की पुष्टि में बपने गरीर पर घनेक बोटों के निशान दिखलाए। मुक्ते लगा कि जैसे मैं मध्य पुग की कहानी मन रहा था। यह मामला मैंने अनीपचारिक रूप से सरदार पटेल को वतलाया। जब सम्भूताय को छोड़ा गबातो उसे भय या कि धन्दुल्ला उसका जीवन ले कर छोड़िया । तब मैंने उसे दिल्ली के निकट एक पैक्टरी में नौकरी दिलवाई और एक सैनिक लारी में छिया कर दिल्ली भिजवा दिया। इस मामले के सम्बन्ध में मैंने एक कड़ी रिपोर्ट लिख कर सरकार के पास नेजी। पता समा कि धन्दुल्ला ने जनरल बुझर से सहायता करने को कहा। बुगर ने मेरी रिपोर्ट की अवहेलना कर के उल्टे राजपूत बटारियन के सैनिकों पर मारोप लगा दिये । खैर, बाद में इन लोगों को प्रमाण के सभाव में छोड दिया गया । प्रव्युत्ता को सन्दुष्ट करने के लिए बुगर ने लेपटी॰ कर्नन रनबीर मिह और ब्रिगेडियर (बाद में लेपटी॰ जनरल) विकससिंह के प्रति भी प्रति-घोषात्मक व्यवहार धपनाया था।

२५. मुस्लिम लीग का प्रतिरूप (काउण्टरपार्ट)।

भारत के कमाण्डर-इन-चीफ के पद पर जनरत बुशर की नियुक्ति का भारतीय सेना में कोई स्वागत नहीं हुया था । लोखार्ट ब्रोर रसल जैसे सुवित्यात श्रंग्रेज अधिकारी शायद इसलिए नियुक्त नहीं किये गए क्योंकि वे स्पष्ट क्ला श्रीर स्वतन्त्र विचारों के थे । दूसरी श्रोर बुशर का सैनिक रिकार्ड भी साधारण सा था श्रीर उन्हें कमान करने का भी कोई विशेष अनुभव नहीं था।

एक मन्त्रणा में भाग लेने के लिए मैं कश्मीर से दिल्ली आया था और नेहरू के साय नाश्ता कर रहा था। सामान्य वातचीत के बाद मैंने क्षमायाचना करते हुए एक नाजुक मामले पर बात छोड़ दी कि जिस समय भारत ग्रीर पाक में युद्ध छिड़ा हुआ था, उसमें भारत के कमाण्डर-इन-चीफ के पर पर काम करते हुए रॉय वुशर का पाकिस्तान के कमाण्डर-इन-चीफ ग्रेसी को समय-समय पर टेलीफोन करना, संग्रामिक सूचनाग्रों का परस्पर ग्रादान-प्रदान करना तथा अनेक महत्त्वपूर्ण संग्रामिक मामलों पर वातचीत करना कहाँ तक संगत था ? यह कसा युद्ध था जिसमें दोनों विरोधी कमाण्डर-इन-चीफों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी ? मैंने यह भी पूछा कि पुँछ क्षेत्र में इसके लड़ाकू पठानों पर वायु-स्राक्रमण के लिए मना करने में वुशर का क्या हित था जबिक वे ही पठान बाद में हमारे लिए मुसीवत का कारण बनने वाले थे ? चाहे ऐसा न करने का कोई भी कारण रहा हो किन्तु क्या युद्ध में शत्रु को छोड़ देना वृद्धि मत्ता का काम था और वह भी यह जानते हुए कि कुछ दिन बाद वह हमें मारने का आयोजन कर रहा था। अन्त में मैंने कहा कि वुशर की नती भारतीय सेना में ही कोई प्रतिप्ठा थी और न ही ब्रिटिश बार ऑफिस में ही उनकी कोई पूछ थी। तब उनका जीवन में लक्ष्य क्या था। मैंने यह भी कह दिया कि मैंने सुना था कि वह कुछ सैनिक सामग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे किन्तु मुभे पहले ही यह मालूम था कि वहाँ से वह खाली हाय लौटेंगे क्योंकि इंग्लैंड में उनका किसी पर इतना प्रभाव नहीं था कि वह इतना महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न करा लाएँ।

वुशर के प्रति मेरे ये निन्दा-वाक्य नेहरू को वहुत बुरे लगे ग्रौर उन्होंने इस विषय पर वात करने से मुक्ते निरुत्साहित किया। जब भी उनको कोई विषय प्रप्रिय लगता था तो वह इसी प्रकार का रुख ग्रपनाते थे। वाद में मुक्ते सूचना मिली कि यद्यपि बुशर भारतीय सेना के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करने गए तो थे इंग्लैंड किन्तु लौटे वहाँ से खाली हाथ ही। जब मैंने नेहरू से पूछा कि वुशर इंग्लैंड में क्या कर के ग्राए तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह कोई काम नहीं कर के ग्राए। कुछ महीने वाद जब वुशर चले गए ग्रौर करिग्रप्पा भारतीय सेना के कमाण्डर-इन-चीफ वने तो भारतीय सेना ने इस परिवर्तन का हृदय में स्वागत किया।

जव मैंने देखा कि मेरी कमान की नागरिक सेना (मिलिशा) में ग्रव्दुल्ता

टीम प्रवाने थे मो मेरी जनसे काफी कहा-मूनी हुई। पदोन्नति एव प्रमुतासन से सम्बन्धित सामनों में अनुचित दवाव आधा जामा था। किन् में किसी फकार का हत्यांथ स्वीकार नहीं करता था, दसनिए प्रवुक्ता की दृष्टि में प्रमान्य व्यक्ति (प्रयंत मान ग्रेटा) वन यसा था। एक बार की बात है कि मैं दें के दिन सिक्ती संप्राप्तिक सोने पर क्या हुआ था। इसने कुछ दिन पहले मेरी ही नागरिक सेना के एक सीनक की अपनक अपराय के ब्रारोध में गिरफार किया गया था भी रह ज पर सैनिक न्यायात्य में मुक्तमा चनाया जाने वाला था। पर्या था भीर दल पर सैनिक न्यायात्य में मुक्तमा चनाया जाने वाला था। पर्या था भीर दल पर सैनिक न्यायात्य में मुक्तमा चनाया जाने वाला था। पर्या था भीर की के प्रयंत्र के आदेश दिया कि उस परिच दिवा के उपलक्ष में उस ब्राव्यों को सोवंजनिक क्षमा प्रवान की जाए। याद में पता जना कि उस धायाव्यक्त को अपकर एष्ट देने के बदले पुलिस मिन्युनित कित गई। मैंने काणी सोर मचाया किन्तु मेरी हिन्ती ने न सुनी। सैनिक क्षेत्र में भी राजनीतिक सा साइव्य या।

यामियों भी बात है, एक दिन अन्तुत्सा ने मुझे बुना कर कहा कि किरतवर में मान्यवायिक तमान कीना हुमा था, द्वासिए मैं जे एक कें वूनित के मुख्य हैं निक (एक विचिच्छ संप्रवास के) ने कर वहीं को को मोर बहीं के क्यानीय निवासियों का निवस्त प्राप्त कहें। मैंने उन्हें बतनाया कि मारतीय नेना में सीनिक रासों का नामिकत सम्प्रवान के सामार पर नहीं होता, प्रसिद्ध को सिकाय नुत्त होगा, उसे के कर में किरनवर पहुँच जाजेगा। प्रस्तुत्वना ने सम्प्रवास के सामार पर नहीं होता, प्रसिद्ध को सिकाय किया की स्वास होगा होगा, उसे के कर में किरनवर पहुँच जाजेगा। प्रस्तुत्वना ने सम्प्रवास का स्वास होगा होगा होगा, उसे के स्वास की स्वास की की कोई सपरास किया

था—ग्रीरं मुभरो तर इ-तरह के स्पष्टीकरण मांगे गए। किन्तु जब उन्हें बाल विक स्थिति का बोध हुग्रा कि एक साबारण-सी बात को साम्प्रदायिक पृ दिया जा रहा था तो उन्होंने मेरे मामलों में हस्तक्षेप करना बन्द कर दिया।

मुफे पता चला कि ग्रदालत खान को जो पहले जे एण्ड के सेना में लेग्दी। कर्नल या किन्तु विभाजन के बाद पाकिस्तान जा बसा था, ग्रव्हुला ने पाकिस्तान से बापस बुला कर किस्तवर का ग्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) वन दिया था। नेहरू के घर में श्रीमती कृष्णा मेहता नामक एक महिला क्षम करती थीं जिनके पिता किस्तवर में रहते थे, उन्होंने किस्तवर का जो चित्र मेरे सामने प्रस्तुत किया, वह ग्रव्हुल्ला की कहानी से भिन्न था।

मैंने बटोट से १/२ पंजाब पैराट्र परस के लगभग एक सौ सैनिक साव लिये और ढाई दिन तक मूसलाबार वर्षा में ६५ मील का सफर तय कर के किश्तवर पहुँच गया। लेफ्टी० कर्नल (ग्रव विगेडियर) 'किम' यादव उत समय वहाँ नागरिक सेना की एक बटॉलियन की कमान सँभाले हुए थे। वह एक ग्रसाधारण योग्यता के ग्रॉफिसर थे और १६४६-४७ में लार्ड लुई माउन्ट वेटन के परिसहायक (ए डी सी) भी रह चुके थे। किश्तवर में काफी ग्रसंतीय फैला हुआ था और उसका कारण कोई साम्प्रदायिक तनाव न हो कर ग्रहावत खान के कारनामे थे।

वहाँ मैंने कुछ ग्रावश्यक एवं लाभप्रद कदम उठाए जिनसे जनता के विश्वीर की पुनर्प्रतिष्ठा हो गई। इसके बाद मैं पीर पंचल होता हुआ श्रीनगर लौट आया। कश्मीर की राजधानी वापस पहुँचने में मुभे तीन-चार दिन लग गए किलु ही वीच ग्रदालत खान की रिपोर्ट ग्रब्दुल्ला के पास पहले पहुँच गई जिसमें उसने मेरी किश्तवर यात्रा का विरोध करते हुए ग्रारोप लगाया कि मैंने वहीं वहीं कठोर व्यवहार किया था। ग्रपने कुप्रशासन की पोल खुल जाने पर उसने अपनी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया था। जब अब्दुल्ला ने यह आरीर मुक्ते बताया तो मैंने उत्तर दिया कि ये सब निराधार बातें थीं और मैंने ऐसी कुछ नहीं किया था जिसे अनुचित कहा जा सकता था। उन्होंने नमक-मिर्व मिला कर यह रिपोर्ट नेहरू के पास भेज दी और ग्रपनी बमकी भी दोहरा वी कि यदि इस प्रकार की घटनाएँ होती रहीं तो भारत को कश्मीर का राज नीतिक समर्थन न मिल सकेगा। साथ ही यह भी लिख दिया कि इस मामते से असन्तुष्ट हो कर उनके कुछ मन्त्री त्यागपत्र देने को तैयार वैठेथे। इस पर नेहरू का कोवित होना स्वामाविक ही था। उन्होंने मुभे तुरन्त दिल्ली वुलाग श्रीर विना मेरी वात सुने वह मुक्त पर उवल पड़े, "किश्तवर में श्रापने जो कुर्व किया है, अब्दुल्ला ने उसका सार मुभे लिख भेजा है। मुभे कुछ समभ ही नहीं याता । याप यपने यापको समभते क्या हैं ? यदि याप इसी प्रकार चते ते एक दिन कश्मीर हमारे हाय से निकल जाएगा।"

मैंने कहा, "सर, बना माप तथ्यों से परिचित है ?"

उन्होंने गुस्ते में सात-पीले पड़ कर कहा, "मेरे लिए इतना ही जानना वहुत क नुम प्रब्दुल्सा में भगड़ पड़े हो । हम उसके साथ भगड़ा नहीं कर सकते। त विचार था कि सौर लोगों की घपेक्षा तुम यह बात घच्छी तरह समफ्ते 'n

मैं चुप रहा। जब तथ्यों का चानना चरूरी नहीं भा और राजनीति ही व कुछ थी तो मेरे पास कहने को बचा ही क्या या।

"तुम दुछ थोतते क्यों नही ?" नेहरू ने कहा।

मैते विशुष्य स्वर में उत्तर दिया, "सर, यदि बाप तथ्यों को नहीं जानना गहुत और विता भेरी बात गुने ही घापने निर्णय कर निया है कि किस्तवर । मैंने जो कुछ किया, वह गतत था तो मेरा कुछ कहना ही व्यर्थ है।"

पहले तो नेहरू कुछ कहने बाले ये किन्तु फिर तैस भ था कर कमरे त

बाहर विकल गए ।

मगले दिन सुवह नेहरू ने मुफे फिर बुलाया । इस समय उन्होने मुस्करा कर मेरा स्यागत किया बीर किस्तवर मे मैंने जो कुछ देखा था, उन्हें बताने के निए कहा । इस समय बह कल से एकदम चदल हुए थे। ब्यायद किसी ने इस बीच कुछ कहा हो। मैंन उन्हें स्मरण दिलाया कि घेरे असरीका ने सीटने पर जम्मू तथा कस्मीर सरकार की प्रार्थना पर उन्होंने युक्ते राष्ट्र-हित को दृष्टि में रख कर करमीर भेजा था। किस्तवर में शब्दुल्ला के कहने से मया था और जो कुछ मैने वहां देखा, उससे मेरे रोगटे राड़े हो गए थ । उस दूरस्य जिले में हुप्रशासन का माझाज्य था, हमारी सैनिक राइफले धनिषकृत रूप से वहाँ के स्थानीय लोगों के पास बी जो उनका दुरुपयोग कर रहे थे, युवा लड़कियों की बनपूर्वक भगा ने जायर जाता था और श्राप्तय व्यक्तियों से उनका विवाह कर विया जाता था। और न मालूम कितने प्रपराध वहीं हो रहे थे। इस प्रकार कं मनेक मामले में घपनी रिपोर्ट में उच्चाधिकारियों के सामने रखने जा रहा पा और यदि परिस्थिति की देखते हुए उपयुक्त कदम न उठाया गया हो वह दिन दूर नहीं था जब अब्दुत्सा व हमें ही भीखें दिखानी मुक्त कर देंगे। इस भवतर पर मैंने नेहरू के सामने उन अनेक अस्पत एवं अनुभित कार-

बारमी का विवरण प्रस्तुत किया जो झब्दुत्ता के शासन में हो रही थीं। मेरी सारी वार्ने नेहरू ने शान्तिपूर्वक सुनी। इसके बाद उन्होने मुक्ते कश्मीर की जिंदत राजनीति भीर उसके भनेक उलभनपूर्ण पर्धों को समभाया नथा कहा

२६. मैंने नेहरू को समस्य दिलाया कि १९३७ तक ती अब्दुरला करमीर के दूर साम्प्रदायिक दलों के नेता वे और जब १९३म में प्रवन कांग्रेस मन्त्रि- मण्डल वने हो छन्होंने भविष्य को समझ कर रावो-शत राष्ट्रवादी का परिवेश धारण कर लिया था।

कि उस समय अब्दुल्ला में मित्र-भाव बनाये रसना बहुत ग्रनिवार्य था। स्साम्स श्रिय घटनाओं के विषय में जान कर उन्हें बहुत दु:ब हुग्र किन् इ समय किसी प्रकार का कदम उठाने में वह श्रसमर्थ थे। किर उन्होंने के बुलाने का जद्देश्य बतलाते हुए कहा कि अब्दुल्ला ने मुभे कश्मीर ते ह्या की मांग की थी क्योंकि में उनके काम में अड़चन डाल रहा था। नेहल ने कि यद्यपि में निर्दाष था किन्तु वह अब्दुल्ला की प्रार्थना को नहीं कृष सकते थे क्योंकि वह कश्मीर के प्रधान मन्त्री थे ग्रीर में उनसे भगड़ पड़ा पा उन्होंने श्रागे कहा कि अब्दुल्ला को हटाने के बदले मुभे (एक व्यक्ति की हटाना असरल था। साथ ही नेहल ने मुभे बतलाया कि यदि एक सक्षि अमुख श्रीर एक सामान्य व्यक्ति में संवर्ष हो जाए तो सामान्य व्यक्ति के प्रमुख श्रीर एक सामान्य व्यक्ति में संवर्ष हो जाए तो सामान्य व्यक्ति के प्रमुख श्रीर एक सामान्य व्यक्ति में संवर्ष हो जाए तो सामान्य व्यक्ति के प्रमुख श्रीर एक सामान्य व्यक्ति में संवर्ष हो जाए तो सामान्य व्यक्ति के प्रमुख श्रीर एक सामान्य व्यक्ति में संवर्ष हो जाए तो सामान्य व्यक्ति के प्रमुख श्रीर एक सामान्य व्यक्ति में संवर्ष हो जाए तो सामान्य व्यक्ति के प्रमुख श्रीर एक ता जाएगा कि मैं कश्मीर के श्रासपास ही खूँ। व उन्होंने अपने निर्णय की सूचना श्रामी चीफ को भेज दी ग्रीर उसकी कि पुमें। मैंने कश्मीर अबदूदर १६४८ में छोड़ा। मैंने वहाँ बहुत कुछ सी था—युद्ध के विषय में भी श्रीर राजनीति के विषय में भी।

कश्मीर से लौटने पर, अक्टूबर १६४६ में, मुक्ते जालंबर स्थित ११ इकंट्री विगेड की कमान सौंपी गई। अपने इस मूल अंग (पेरैंण्ट आर्म) से में कारी दिन अलग रहा था। यद्यपि वीच की अविच में रहा तो मैं सैनिक सेवा नी (आर्मी सिंवस कोप्सें) में था किन्तु अनुभव मैंने युद्ध-क्षेत्र में रह कर क्षित समालने का तथा अन्य क्षेत्रों का भी प्राप्त किया था। उदाहरण के लिए कोयटा स्टॉफ कॉलेज का पाठ्यक्रम कर लिया था, कराची के इंटैलीजेल किया या, सेना मुख्यालय में जन सम्पर्क का काम किया था स्टॉफ का काम भी किया था, सशस्त्र सेना राष्ट्रीयकरण समिति का सिंव दि था, वाशिंगटन में सैनिक सिंवव (मिलिटरी अटाशें) रहा था, सुरक्षा पिर्दि में अपने प्रतिनिधि मण्डल का सैनिक परामर्शदाता रहा था, (वर्मा संग्राम में) मोटर ट्रांसपोर्ट वटॉलियन का कमान किया था तथा जम्मू एवं कर्मीर संप्राम में मिलिशा (इन्फ्रेंण्ट्री) की अनेक वटॉलियनों की कमान सँभाती थी।

२७. किन्तु ऋव्दुल्ला को पाँच वय वाद राष्ट्र-विरोधी काय करने पर रिं दस्थ कर दिया गया था ।

२८. जम्मू तथा कश्मीर में १९८८ में जो कुछ घटा, उसके लिए र्व अब्दुल्ला जिम्मेदार थे, न कि वस्त्री गुलाम मोहम्मद । धीरे-धीरे दोनों में फूट वर्वे गई । अनेक मामलों में वस्त्रों को परिस्थितिवश अब्दुल्ला के सामने चुप रहें जिल् पड़ता था वैसे ऐसे मामले बहुत कम थे जिन पर दोनों सहमत रहे हों।

मेरे सपीन तपमप ४००० धादमी वे जिनमे २ मराठा, १ दोगरा, २ । १वल तथा घट्य धादमी थे। मेरा काम था किरोजपुर-पठानकोट के बीच में भारत-गक्त सीमा के एक भाग की प्रतिरक्षा करना। यह मेरे लिए वडी रजनता पीर गीरक का विषय था नवीकि धव मेरी कार पर पताका बहुगती भी भीर एक स्टार होता था।

सूछ महीने वाद मंजर जनरल सन्त सिंह ने, जिनके हाथ में बार इप्सैन्ट्री रिजीवन की कमान भी भीर में भी जिनके मधीन था, मुके कहा कि मैं भाने निवेद ने नदी पार करने का तथा इपयोशों से सुरग बनावें का प्रदर्शन कराउँ। यह सब कुछ बता ही रहा था कि ३१ दिसम्बर १९४८ की जम्मू तथा कमिर में पूड-विद्यान की भीषणा हो गई। साधद मह सोच कर इपने युड-विद्यान स्वी-कर निया पा कि इसने विद्य में हमारी प्रतिच्दा यहेंथी। प्रतिच्दा वी मगी, जी दिस्पर्य का साथ

नमा नहीं। है। एक अने बहद वह नेना ।

देश के विभाजन के समय हमें जन और धन की काफी हानि हुई थी, प्रसक्य तोग गारे गए व प्रसक्ष वेपरवार हो थए। मेना के अधिकारियों को तो हमने रहने के लिए ब्वार्टर सादि दे दिए ये किन्तु जवानी के लिए ऐसा कोई प्रवन्य

२९. अनुवासन, समारोह सम्बन्धी विद्वल, प्रवन्ध, सुविधाओं और सेलों की भोर मो मैंने विदेश प्रयान दिया ।

नहीं कर पाय थे और वे बेचारे अपने परिवार से दूर एकाकी जीवन व्यर्ति कर रहे थे। आँफिसरों और जवानों के बीच इस असमानता से मैं कारी चिन्तित था। एक बाम को में अपनी पत्नी और दोनों लड़िक्यों के साथ धूम रहा था कि एक जवान ने मुक्ते अभिवादन किया। मैंने रक कर उसने कृष्ट बातचीत की तथा उसके परिवार की कुशलता पूछी। उसने वतलाया कि उस की पत्नी और उसका बच्चा बहुत दूर गांव में रहते थे और पिछले सात वर्षे में वह कभी छोटी-मोटी छुट्टी पर ही वहाँ जा पाया था। द्वितीय विश्व युष्ट छिड़ने पर १६४० में वह मोर्चे पर पहुँच गया था और वहाँ से १६४७ में लौटा था।

उसकी दयनीय स्थित देख कर मेरा मन रो उठा। एक तो मैं या बो यपने परिवार के साथ ग्राराम से रह रहा था ग्रीर एक वह जवान था बो यपने वाल-वच्चों में दूर संग्रामिक मोर्चे पर वपों से ग्रकेला पड़ा हुग्रा था। एक रात को जब मैं लेटे हुए एन रेण्ड की पुस्तक 'फ़ाउण्टेनहैंड' पढ़ रहा था तो उसमें विणत एक वास्तुशिल्पी (ग्राच्टिक्ट) का संघर्ष पढ़ कर सोच में इव गया कि क्या मैं एक छोटी-सी कॉलोनी नहीं वना सकता था जिसमें मेरे जवान सपरिवार रह सकें। यद्यपि मुक्ते भवन-निर्माण का कोई ज्ञान नहीं था किल में ग्रपने खाली समय में इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया। जब हिसान किताव लगा कर देखा तो ग्रपेक्षित साधनों की विशाल मात्रा को देख कर मेरी ग्रांखें फटी-की-फटी रह गई। मैं सोचने लगा कि विना धन, विना ज्ञीत विना किसी ग्रन्य साधन के मैं ग्रपने विचार को व्यावहारिक रूप किस प्रकार दे सकूँगा? इस चिनता में मैं सारी रात सो न सका।

त्रगले दिन सुवह मैंने अपने सव कमाण्डिंग ऑफिसरों को इकट्टा किया और उनके सामने अपना विचार रखा। इससे तो वे भी सहमत थे कि इस दिशी में कुछ-न-कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने फैसला किया कि अपने मुस्यालय के निकट जो सरकारी जमीन वेकार पड़ी हुई थी, उस पर तुरन्त अधिकार कर लिया जाए। इसके वाद हमने सीमैंण्ट, ईट, कोयला, रेत, लकड़ी, शीशा आदि का प्रवन्य किया। अपने कमाण्डिंग ऑफिसरों में से कुछ का एक दल बना दिया और उनको इस निर्माण की देखभाल का काम सौंप दिया। उनके अपने परिश्रम और अनन्य सहयोग के विना यह पवित्र अनुष्ठान कभी सम्पन्न नहीं ही सकता था।

मेरे ब्रिगेड के जो श्रॉफ़िसर श्रौर जवान द्वितीय विश्व युद्ध में वीरगित की प्राप्त हुए थे, उनके सम्मान में इस नव-निर्मित कॉलोनी के प्रवेश-द्वार पर मैं ये शब्द लिखवा दिए:

TO THE MEMORY OF THOSE WHO DIED 50 THAT OTHERS MAY LIVE

(उनकी स्मृति में जिन्होंने अपना जीवन इसलिए बलिदान किया कि दूसरे नीवित रह सकें)।

ग्रुक्टर के दीन-ए-इसाही के भाषार पर मैंने इस कॉलोनी में सब धर्मी-हिन्दू, इस्लाम, सित्त तथा ईसाई-के निष् एक मिथित प्रार्थना-भवन वनवाया तथा अपने विषेट के मत्र सम्प्रदाय वालों में कहा कि वे एक-दूसरे के धार्मिक उत्तवों में समान रिच ने भाग लें। इस प्रकार वे सब लोग एक-दूसरे के काफी निकट था गए। इन ग्रवसरो पर सब धर्मों के पड़ित एक गाथ मिल कर प्राथंना किया करते थे और कि सब के बर्म एक एप हों और उनमें किसी प्रकार का कोई संघर्षन हो । इसके बीचोबीच मैने सब धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में प्रशोक स्तम्भ राष्ट्रा करवा दिया जो दिल्ली के एक विशेषत ने मुक्ते बना कर दिया था ।

इस परियोजना का नाम मैंने 'जवानावाद' रखा जिसका धर्य है साधारण सैंगिक का घर। में किनो को प्रधान करने हैं जी पर एक्स नामक बन है जी पर पनगीतित या उच्च सैनिक कमाण्डर के नाम पर रखने के निए तैयार नहीं पा, बैना कि सामान्यतः हमारे देस की प्रधा है। इस कॉबीनी की मडको के नाम भी मैने इस दिगेड के उन जवानो धीर कमाण्डरों के नाम पर रखें जिल्होंने वितीय विश्व युद्ध में अपना जीवन उत्सनं कर दिया था । विश्व स्वास्थ्य सगटन से परामशं गए के मैंने यहाँ एक कामचर तक शस्पताल भी गुलवा दिया साकि कों रोनी के बासी प्रपने परिचारों की निस्तुत्क चिकित्सा करा सकें। जीवन की मन्म सुविधाएँ जुटाने का भी मैंने भरतक ब्रयत्न किया जैने स्थिमिन पून तथा मोपन एवर थियेटर । मेरा सदय वेयल एक पा कि विना किसी प्रकार का व्यय किये उन्हें जीवन की कुछ सुविधाएँ प्राप्त ही आये। इस परियोजना को स्वावहारिक रूप देने में मेरे पान काफी बिल इकड़े

हो गए जिनके भगतान का प्रवस्थ भी करना था। इसके लिए मैने प्रत्येक सम्भव मार्ग प्रपताया जैने नाटक लिखना धौर उन्हें मच पर प्रस्तुत करना भारि। काफी परिक्रम करने के बाद तथ बिलो का भूगतान हो पासा भीर यह कॉनोनी

मपने में समर्थ कांगोली बन सकी।

पपना सैनिक दायित पूरा करने के साय-साथ इन परियोजना की पूरा किया गया । यदि कभी हमारी दिनवर्षों में इन कॉलोनी-निर्माण सोजना ने विमन पड़ा तो मैने प्रतिनिजन मनय तथा कर पतना करांच्य पूरा किया । पीप मरीने तक मोधी-पानी में हमने निरन्तर मधना बाम चानु रहार धौर बीज में एक मिना भी स्वयं न जाते दिया ।

रम पर्वाय में जिल लोगों का मैंने गांच दिया, उने सबका मैंने पामार मन्द्र किया। मुक्ते समस्य है कि इस परियोजना की प्रारम्य करने से पूर्व जब मैंने गरेष्ट के समय ४००० के जन-समूह ने पूछा कि उनके परिवारों के िए किये जाने वाले इस अनुष्ठान में क्या मैं उनके पूरे सहयोग की आशा कर सकती था तो उन्होंने अपनी राइफलें सिर से ऊँची उठा कर एक स्वर में उत्तर दिया, 'हाँ'। उनके इस आश्वासन से मुक्ते बहुत प्रोत्साहन मिला और पाँच महीने के मिले-जुले प्रयत्नों के बाद मैंने यह काँलोनी उन्हें अपित कर दी।

जवानावाद, यद्यपि ग्रविकांशतः कच्चा वना हुग्रा था, ११ इन्फ्रैण्ट्री क्रिंड के जवानों एवं कमाण्डरों के साहस, दृढ़ निश्चय, दलबद्ध हो कर काम करते की भावना तथा कर्नव्यनिष्ठा का साकार रूप था। इसमें सब जातियों एवं सर्व द्यमों के पुरुष, नारियां तथा बच्चे रहने वाले थे। इनका जीवन-स्तर अन्य भारतीयों के जीवन-स्तर के समान होगा। छोटे पैमाने पर मैंने भ्रपने भावी भारत का निर्माण करने का प्रयत्न किया था।

जब नेहरू को जवानावाद के विषय में पता चला तो वह सब धर्मों के एक प्रार्थना भवन के विषय में सुन कर वड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुक्ते भोजन के लिए निमन्त्रित किया और दूसरी वातों के साथ-साथ यह भी वतलाया कि हमारे लिए भारत के मुसलमानों के अतिरिक्त रूस, चीन, मध्य पूर्व, अफगानिस्ताल, इण्डोनेशिया तथा पाकिस्तान के मुसलमानों का भी विश्वास प्राप्त करना बहुत अनिवार्य था।

जालन्घर स्थित पाकिस्तान का डिपुटी हाई किमश्नर मेजर जनरल रहमान भेरी पुराना मित्र था। जब दोनों देशों में तनाव बढ़ने लगा तो उसका अपने परिवार की सुरक्षा के विषय में चिन्तित हो उठना स्वाभाविक ही था। उन्होंने मुम्ते पूछा कि क्या युद्ध छिड़ने की स्थित में मैं उनके परिवार के सुरक्षित पाकिस्तान पहुँचने का प्रबन्ध कर दूँगा। मैंने ऐसा करने का वचन दे दिया।

देश के विभाजन के समय अनेक स्त्रियाँ अपने परिवार से विछुड़ गई और सीमा पर परेशान होती रहीं। जितनी वे अपने घर पहुँचने के लिए व्याकुत थीं, उतने ही दोनों देश (भारत और पाक) भी उन्हें उनके घर पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील थे। किन्तु इस दिशा में प्रगति इतनी धीमी थीं कि वे महिलाएं बहुत अधिक घवड़ाने लगीं और उन्होंने रोना-धोना शुरू कर दिया।

एक दिन एक मेरे अधीनस्थ ऑफ़िसर मेरे पास आये और कहते लो हि उनकी युवा पत्नी पाकिस्तान में छूट गई है तथा क्या में उसे भारत लो है उनकी सहायता कर सकता था। जब सारे सरकारी तरीके असफल हो गए हैं मेंने अब्दुल रहमान से कहा कि क्या वह गैर-सरकारी रूप से इस मामले में मेरे सहायता करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जो कुछ भी सम्भव हो संकेंगे वह करेंगे किन्तु इस काम में कुछ समय लग जाएगा। मेजर जनरल अक्व खान, डी०-एस०-ओ०, जो सैण्डहर्स्ट में मेरा सहपाठी था और इस समय पार्क

स्तानी देना में चीफ प्रॉफ जनरस स्टॉफ था, के नाम एक पत्र निरा कर मैंने मनुत रहमान की दे दिया वाकि उनको मेरी सहायता करने में नरसता रहे । उत्त पत्र में मैंने उनने निदंदन किया था कि यह घटनुत रहमान की मनासम्भव सहायता करें।

बन्दुन रहसान धेरा पत्र से कर लाहीर यए किन्तु बकेवर सान में नहीं मिल पात्र क्योंकि उन्हें स्वतं पहले ही दिन वित्तव हारा पानित्वान की शोध ने नितिक सता पर स्थिकार करने का निष्कल प्रयत्न करने के सारोप ने गिरस्तार कर विद्या गया था। ब्रह्मुल रहुमान प्रवितान्व आवपर लीट प्रार्थ भीर मुखे पत्रकर सान की स्थिति संपरिचित कराते हुए कहा कि यह पत्र उन्होंने नष्ट कर दिया था। इन परिस्थितियों में मैं बस्दुल रहुमान पर भी इस काम के विद्य प्रीक्त कराव न बात सका।

इस परना के कुछ पहले एक विश्वहरू व्यक्ति ने मुक्ते वस्ताया था कि काफी सोचने-विचारने के बाद मेजर बनरत सकबर सान ने यह निष्कर्य निकास मा कि साकिस्तान की बढ़ती हुई समस्यामों को हरा करने का एक रास्त्रा पर मौर बहु मा सैनिक सानासाही का होना । जनरत 'तारील' के छम गम से कम्मीर युद्ध में पाणिस्तानों मेना का बीरासपूर्वक नेतृत्व करने के कारण बहु सार्वजनिक नेता बन गया था और काफी सोकप्रिय था। इसिनए उसने राज्य-विचाय करते की सोची। उसके काम करने का बग इस प्रकार था:

नना के धार्मिक्यों से धन्नीपनारिक बार्ता करते हुए बहु उनके सामने पाकिस्तान की बियम परिस्थितियों का तकीथ बिन प्रस्कुत करता था। वब जनमें से हुछ उतका पक्ष लेते और उसे ऐया लगदा कि वे उसके गुट में निक करेंगे तो बहु इन धोंकिनरों को धराने घर के एक 'पिबर्ग' करत में से जाता मीर यहाँ हैनका नाम धरानी सुनी में विस्तात। उस कर्फ का बातावरण

## ११६ © श्रनकही कहानी

किये जाने वाल इस अनुष्ठान में क्या मैं उन था तो उन्होंने अपनी राइफर्ले सिर से ऊँ 'हां'। उनके इस आस्वासन से मुफे बा मिले-जुले प्रयत्नों के बाद मैंने यह की जवानावाद, यद्याप अधिकांशन के जवानों एवं कमाण्डरों के साहर भावना तथा कर्नव्यनिष्ठा का क धर्मों के पुरुष, नारियाँ तथा भारतीयों के जीवन-स्तर के भारत का निर्माण करने क जब नेहरू को जवार प्रार्थना भवन के विषय निमन्त्रित किया और

लिए भारत के मुस इण्डोनेशिया तथा ग्रनिवार्य था।

जालन्धर ' पुराना ि की स् पूछा परे

जनकी सहाः.
मैंने अब्दुल रहमान ः
सहायता करेंगे । जन्होंने आरः.
वह करेंगे किन्तु इस काम में कुछ स
सान, जी०-एस०-भ्रो०, जो सैण्डहस्टं

THE REAL PROPERTY.

प्रतिरक्षा के बनुकून भी । भारो धोर फैनी पहाड़ी के गुद्ध के धनुकूल भाग इसके प्रधिकार में के ।

यह प्रोफ़ियर उन दर्गनेना में सैनिक धौर गैंग-सैनिक पक्षी का प्राप्यक्ष पा। इतका व्यवस्थार किसी के प्रति उदार नहीं था। जब उसके सैनिक दस्ते चारवों में तेट दूग राजु की गोलियों की बौछार गह रहें थे तो वह विलाग में हुवा हुमा था। जिस सन्तान में यह मॉफिसर दिका हुमा था, उसके पहले मानिक ने इसमें काफी नकद रुपया एवं जवाहरात गांडे हुए थे किन्त अचानक युद्ध छिड़ जाने के कारण यह उनकी अपने साथ नहीं से जा सका। जब इस मॉफ़िसर को इसका पता चला तो इसने जम सम्पत्ति की रक्षा करने के बदले इस मकान में धनुष्टित रचि लेगी शुरू कर दी। बाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियी के स्त्रागत में वह भोज का प्रवच्य करता और उन्हें भर पेट दाराव पिलाता।

ण त्याप्य म बहु भाज का अवस्य करता धार छन्हें मर एट घराव (पिनाता) ने तत घव बातों के प्रतिश्वित उत्तमें कुछ बन्य प्रानियमितवाएँ भी वरती थी। देव में इस बॉडिमर को, अनिहून वरिक्षितियों में, सुयोग्य व्यक्तियों भी, जिन पर प्रनेक का जीवन एवं सुन्दर्शन निर्भर था, की व्यान संभातने का स्वर्ण प्रसार प्रदान किया था। किन्तु यह उद्यते नाभ न उटा गका। बाद में उसकी भनेक भनियमितनाओं में ने एक के लिए उस पर सैनिक न्यायालय मे मुकदमा चला घीर उने पदक्यत (बर्खास्त) कर दिया गया ।

करमीर समस्या के कारण भारत और बाक के सम्बन्ध विगडते चले गए। छोटी-छोटी घटनाएँ भी पहाड का रूप धारण करने लगीं। यश्वपि अधिकांश देश घपने परेलू मनकों को ननुबत राष्ट्र सथ के सामने रखना पसन्द नही करने किन्तु भारत ने इसी मार्ग को धवनावा और कस्मीर समस्या को इस भारतिर्द्धित स्वास को तीप दिया । किन्तु इस धान्तरिद्धीय संव पर प्रहरप भारतिर्द्धिय स्वास को तीप दिया । किन्तु इस धान्तरिद्धीय संव पर प्रहरप विषय पाकित्तान झाध्नाता हैं को ती भूगा विषय गया और भारत एव पाकित्तान को समान मान कर, कक्षीर के श्राव को हल करने के नाम पर मनेक बहुसे छिड़ गई । इन सब बातों में हमारे पारस्परिक सम्बन्ध और कद हो गए।

सन् १६५१ में पाकिस्तान वे हमारी पंजाव-सीमा पर अपनी सशस्त्र सेना इयद्धी कर ली भौर बैसे ही उत्तेजक कदम उठाने गुरू कर दिए जैसे कि इसने कम्मीर में उठाए थे। उनका उद्देश्य या तो लड़ाई करना या भय का संचार करना प्रतित होता था। यदि इस यसण पाकिस्तान पहुन कर देता तो चेंग प्रारोम्मक राष्ट्रसता मिसती और उसकी होना अमृतसर मा उसके माप-पात पहुंच जाती। और यदि इस पहल करते तो यह हमारे लिए स्वर्ण प्रस्तर सिद होता जो अब वायद दुवारा न मिले। किन्तु हमारा दृष्टिकोण सदा प्रति-

वड़ा प्रेरणादायक और गम्भीर था, उगकी एक दीवार पर पाकिस्तान के राष्ट्रपिता जिन्ना का विद्यान नित्र टँगा हुआ या तथा उसके नीचे कुरान रही हुई
थी। उन आँफिमरों को जिन्ना के चित्र की छावा में कुरान को ज़म कर
निष्टा (गाथ देने) की सीगन्य खानी पड़ती थी। तब उन्हें अपने रकत में
सदस्य-रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ने थे। इसके बाद वे उस संगठ
के पूरे सदस्य बन जाने थे तथा बाहर जाते समय उन्हें लाल गुलाव का पूल
दिया जाता था। यह सारा कर्मकाण्ड बड़ा उत्तेजनामय था। किन्तु लोकतन्व
की शक्ति बड़ी निकली और जिस दिन बह महत्त्वाकांशी तानाशाह समस्त पाकि
स्तानी मन्त्रि-मण्डल को गिरपतार करना चाहता था, उससे कई दिन पहले उत्ते
स्वयं गिरपतार होना पड़ गया।

एक वरिष्ठ सैनिक ग्रॉफिसर के विरुद्ध लगाये गए ग्रारोगों की जाँच-पड़ताल करने के लिए एक जाँच-ग्रदालत नियुक्त की गई ग्रौर मुफे उसका एक सदस्य नियुक्त किया गया। उस ग्रॉफिसर पर यह ग्रारोप लगाया गयाथा कि कश्मीर संग्राम के समय उसने जो रिपोर्ट ग्रपने उच्च ग्रविकारियों को भेजी थीं, वे सत्य से दूर थीं तथा उनमें स्थिति का काफी वढ़ा-चढ़ा कर वर्णन किया गया था, जैसे कि उसकी दुगं सेना (गेरीसन) पर शत्रु चढ़ ग्राया था ग्रौर उसे काफी भयंकर लड़ाई करनी पड़ रही थी। एक रिपोर्ट अमें उसने कहा था कि उसने शत्रु को काफी नुकसान पहुँचाया था किन्तु उसके पास पर्याप्त सेना नहीं थी। क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा सुसंगठित नहीं थी ग्रौर इसलिए उसे ग्रौर सैनिक सहायता पहुँचाई जाए जविक वास्तविकता यह थी कि उसके पास शत्रु की ग्रपेक्षा ग्राधिक सेना थी जैसा कि उसने स्वयं भी पहले भेजी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया था। उसने ग्रपनी वीरता को बढ़ा-चढ़ा कर गाया था तथा ग्रपने ग्रभीनस्य लोगों की वीरता को कम करके दिखाया था।

यह दुर्ग सेना शत्रु के अनेक घातक आक्रमणों से इसलिए वची रही थी क्योंकि एक तो इसमें वड़े दुर्घर्ष वीर ऑफ़िसर थे तथा दूसरे इसकी स्थिति

<sup>39.</sup> मुझे यह वतलाते हुए संकोच हो रहा है कि ऐसे ग्रसंख्य उदाहरण हैं जिवक करमीर संग्राम के बीच ग्राफिसरों ने ग्रपने उच्च ग्रधिकारियों को भेजी रिपोटों में वढ़ा-चढ़ा कर तथ्यों को लिखा था। स्वयं श्रेय लेने के लिए छोटी-मोटी चीजों को वड़ा रूप दे दिया जाता था। कई बार ग्रपने कमाण्डरों से ग्रादेश मिलने पर उन्होंने उसका पालन नहीं किया ग्रीर ग्रपनी ग्रसफलता के कई झूठे-सच्चे बहाने गढ़ दिए। कई कमाण्डरों को मैंने राजनीति हों के इशारों पर नाचते हुए देखी जिससे सेना का काफी ग्रहित हुगा।

प्रतिरक्षा के अनुकूल भी । चारी और फैली पहाड़ी के युद्ध के अनुकूल भाग दक्षके अधिकार में थे।

यह प्रॉफिसर उस हुर्गमना से सैनिक धीर मैर-मैनिक पथी का प्रव्यक्ष मा 1 इसका व्यवहार किसी के प्रति उदार नहीं था 1 जब धर्मके सैनिक दर्भ-पारों में लेटे हुए ग्रामु की गोलियों की बीध्यर सह रहे थे तो वह विनास में हमा हुमा था 1 जिस महान में यह प्रॉफिसर दिका हुमा था, उसके प्रत्य-मालिक ने दशम काफी तक्व रुपया एवं व्यवहारत माडे हुए ये किन्नु प्रपानक युड छिड़ जाने के कारण वह उनकी अपने साम नहीं ने जा सका 1 जब इस मिंकिसर को इसका पता चला तो इसने उस राम्पति की रहा करने के दहत में स्वारत में बहु भोज का प्रवच्य करता और उन्हें यर पेट पाराव दिमाना। यन गव वातों से मिंतिरवत उसने बुछ सन्य मानियमितताएँ भी बरती यो।

देश ने इस सहित्यर को, प्रतिकृत परिस्पितियों से, सुवीम व्यक्तियों की, जिन पर प्रतेक का जीवन एवं सुबन्धन निर्मेर या, की कमान संभावने पा स्वर्ण भवतर प्रदान किया या किन्तु यह उसने लाग न उटा नका। यह म उसकी धनेक प्रतियमितताओं में से एक के लिए उस पर सैनिय न्यायान्य म

मुकारमा चला और उने यहच्युत (बर्धास्त) कर दिया गया ।

कस्मीर ममस्या के कारण भारत भीर शक के सम्बन्ध विगनने बले गा। ध्रिमें छोटी पटनाएँ भी शहाइ का रूप प्रारम करने समी। यदाप प्रिकास देस घरने परंतु अपन्नों को तंत्रका राष्ट्र संघ के सामने पत्ना प्रारम को तंत्रका राष्ट्र संघ के सामने पत्ना प्रारम नहीं करते अपना कर को होंग दिया। किन्तु एक सन्वर्गद्रीय संस्था को होंग दिया। किन्तु एक सन्वर्गद्रीय मंद पर पुरुष विपय 'गाकिरतान मानानत हैं की हो भूना दिया यदा और प्रारम एवं पाकिरतान मानानत हैं की हो भूना दिया यदा और प्रारम एवं पाकिरतान को समान मान कर, कस्मीर के अपने को हत करने के नाम पर सामने वहते छिड़ गई। इन सब बाठों में हमारे पारश्योरक सम्बन्ध और कट्ट हो पर ।

सत् १६४१ में प्रावितवान ने ह्यारी प्रवाय-पीता पर धपनी समस्य गेना हरूरी कर ती मीर बेंगे ही उत्तरेवक करम उठाने मुख कर हिए देंगे हिं इतरे क्यारीर में उठाए बें। उत्तरक उद्देश यहां तो नहाई करना दा भव पा हनार करना प्रतीत होता था। यदि श्य हमय पाक्रितान पहन कर हो। वो जेंगे प्रारम्भिक छण्नता मिनती भीर उठकी नेना धनुनन या उन्तर प्राप्त एस पहुँच पानी। चौर बहि हम पहन करते तो पह स्वार हिए स्वेच प्रस्त कर से प्रवाद निय होंगा यो घव धावद दुवार न मिन। हिन्तु हमारा हिएस्सोप परा प्राव- रक्षात्मक रहा श्रीर इसलिए फिरोजपुर से पठानकोट तक फैली हमारी केन श्रमनी श्रितरक्षा में ही व्यस्त रही श्रीर उसने श्रमनी सीमा से श्रामे एक करम भी नहीं बढ़ाया। यदि इस श्रवसर पर हम श्रामे बढ़ जाते (जिसके लिए काफी उत्तेजनात्मक कारण मीजूद थे) तो लाहीर को श्रमने श्रिधकार में कर लेन हमारे लिए एक साधारण बात थी श्रीर लाहीर रेल एवं सड़क परिवहन का केन्द्र था तथा राजनीतिक एवं श्राधिक दृष्टियों से काफी महत्त्वपूर्ण था। भारत-पाक की श्रटारी-वागाह नामक सीमान्त चौकियों से लाहीर श्रीर श्रमृतसर एक समान दूरी पर थे, लाहीर उत्तर में सोलह मील दूर था तथा श्रमृतसर दक्षिण में सोलह मील दूर। लड़ाई छिड़ने की दक्षा में दोनों सेनाशों को श्रपना-श्रपना प्रथम लक्ष्य (गन्तव्य) मालूम था। मेरा त्रिगेड श्रपने संग्रामिक विवल को निभाने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित श्रीर तैयार था।

हमारी सीमा के उत्तर में, वागाह ग्रीर लाहौर के बीच में, इछोगिल नाम की नहर थी। यदि परिस्थिति ऐसी ग्रा जाती कि हमें लाहौर की ग्रोर वढ़ना पड़ता तो इस नहर को पार करना ग्रनिवार्य था। इसलिए मैंने इस वाधा का पूर्ण श्रध्ययन करने का निश्चय किया ताकि समय पर कोई अप्रत्याशित समस्या न खड़ी हो जाए। इस नहर के विविध विवरण उपलब्ध थे, इसलिए में इस नहर के निकट स्थित रानियाँ गाँव (हमारी सीमा में) पहुँचा और वहाँ के निवासियों से इसकी जानकारी प्राप्त की । इस क्षेत्र से परिचित एजेण्टों की मैंने इस नहर की चौड़ाई, गहराई, वारा की गति, ढलान म्रादि की ठीक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। साथ ही उन्हें यह भी कह दिया कि वे यह भी पता कर ग्राएँ कि नहर का ढलान कंकरीट का बना हुम्रा था य किसी और चीज का तथा इसमें दोनों ओर और कौन-कौन सी वाधाएँ थीं। एक विदेशी पत्रिका में इस नहर का विवरण दिया था, उस पत्रिका को प्राप किया 'श्रीर उसका श्रध्ययन किया। इस प्रकार समस्त उपलब्ध सूचना के श्राधार पर ये तथ्य प्रकाश में श्राए कि इछोगिल नहर ११० से १२० फुट तक चौड़ी थी, लगभग १५ फुट गहरी थी, ढलानें खड़ी थीं और कंकरीट की बनी हुई थीं तथा इसमें घुसने श्रौर निकलने के चुने-चुने स्थानों के नीचे सुरंगे विधी हुई थीं । संगृहीत सूचना के आधार पर मैंने इस नहर के एक भाग का वृहदी कार मॉडल तैयार कराया और उसके अनुरूप एक सचमुच की नहर ग्रपन क्षेत्र के निकट खुदवाई तथा उसमें पास की नहर से पानी छुड़वाया । इछोगिल नहर की इस प्रतिकृति (नकल, रिपिलिका) को तैयार करने में मुक्ते तथा मेरे ब्रादिमियों को काफी दिन तक श्रथक परिश्रम करना पड़ा। उसके बाद ग्राव तक किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया है। यह परिश्रम इसलिए किया गया था ताकि सव सम्बन्धित व्यक्ति इस नहर की समस्याश्रों से परिचित हो जाएँ ग्रीर इसको लाँघने का अभ्यास कर सके। काग करने के बदले यथार्थ में

िट्सेंस करना कुछ धोर महस्व रसका है। हमने धमनी युद्ध मामपी, सहन मादि ने कर रसकी पार करने का कई बार धम्मास किया। उसने हमें मह ने विस्तास हो गया कि धननर पड़ने पर हम मिनटों में रम बावा को पार करने धनने सक्य की धोर बढ़ बसने । यह धान से पन्नह वर्ष पहुने की घटना है।

प्रशिक्षण के समय, रेत मोहक प्रत्यास (धैक्ट मोहक एनसरमाटज) में युक्ते प्रतिस्तान का कमाक्टर्डन-बीफ नियुक्त किया गया तथा पारिस्तान के रृष्टियोण ने संप्रामिक स्थिति की प्रात्तोचना करने के सिए कहा गया। उन युव्यियक मेलों में भाग सेने में मुक्ते वहा धानन्द घाता था जिनमें मुक्ते राजू-पम की प्रसिक्त पदा करवी पदारी थी।

षन् १६४२ में आरत एवं पाक के बीच बनाव कम हो गया। मेना की दुक्तिपूर्व सीमा से हटा सी गई और चारों और काश्वि छा गई। मेरे विगेड को कमीती, स्वास्थ्यप्रद प्रामुझे स्थान, भेज दिवा गया और मुक्ते मेना मुख्यालय में बुना लिया गया।

११ इम्फ्रीस्टरी क्रियेट कि कमान भेरे पास साई तीन वर्ष रही। मैने मयक परिश्वम कर के इसे मनुदासित, समस्टित एवं सक्षामिक दृष्टि से सुप्रसिक्षत कपारिमा पा तथा अस्पेक स्थिति से देशभन्ति की आवना कूट-पुट कर भर सी थी।

तेना मुख्यानय में मैंने, 'डॉइरेनटर झॉक सॉर्यनाएयंभन' का पर पेंभाला। जुछ महीने याद, मेजर जगरल कीधरी के छुट्टी जाने पर जब में जनकी जाते प्रहुदें जा तेन पर जम में जनकी जाते प्रहुदें हमें तेन पर के राज में जी जोने जीने जनता जाते हमें प्रहुदें हमें तेन पर के स्वाचार कि दिस्ती के एक साजाहिक पत्र में इंग्लियम नैवानक कांग्रेस के सम्बन्ध में व्यवस जनके विचारों को तोड़-मरोड कर प्रकाशित किया था, इसिल एन्होंने एक पर बहार ज उस सम्पादीक कर प्रकाशित किया था, इसिल एन्होंने एक पर बहार ज उस सम्पादीक की कर प्रवास जाते हमें प्रहुदें के प्रवास के स्वाचार के स्वाचार के स्वच्छा पर के मिसने का दूस हो रहा था क्योंकि सरकार चाहती थी कि वह (करिएएपा) जम साजाहिक पर मुक्दमा चलाएँ। यब जन्होंने समली समस्या मेरे सामने रखी कि वह या किसी प्रकार उस सावाहिक पर मुक्दमा चलाएँ। यब जन्होंने समली समस्या मेरे सामने रखी कि वह या किसी मान उस सावाहिक पर मुक्दमा चलाएँ। यह जन्होंने समली समस्या मेरे सामने रखी कि वह या किसी मान उस सावाहिक पर मुक्दमा चलाएँ।

4. इस अवधि के बीच जब सेना गुरुयाध्य में पेशायुट विशेष के लिए स्वयं-सेवक मीरी तो मैंने अपना नाम भेज दिया किन्तु वाद में कोई चवर नहीं मिला ।बाद में तत्कालीन चीच कार्य जबता स्वरूप एक पेता चित्र चुका पेता थी की प्रति से सेना मुख्याख्य में 'खाइरेक्टर आंण निशिव्हरी इन्टेसीजेंस' का पद पूसे लिसित कप में दिया किन्तु मैंने सक्टयायद मना कर दिया क्यों कि में आधिक सेन्सिक खबश तक संक्रिय किन्तु मैंने सहस्वाधाद आ सकता था ताकि वह सरकार की इच्छानुसार मुकदमा चला सकें। मैंने झ सगस्या को हल करने की सोची। मैंने पण्डित देवीदत्त और कैंग्टेन वेरियर के अपने साथ लिया और में उस साप्ताहिक के कार्यालय में पहुँच गया। सम्पाक तो कहीं गये हुए थे और उनकी कुर्सी पर बैठे हुए सच्जन ने वह पत्र त्रिना किली ही लहुज्जत के हमें लौटा दिया। सेना मुख्यालय लौट कर मैंने वह पत्र करिअप को दे दिया। इसके बाद उस साप्ताहिक के सम्पादक पर मुकदमा चलाया गया और कई पेशियों के बाद क्षमा माँगने पर उस सम्पादक को मुन्ति मिली।

ब्रिगेडियर ग्रार० बी० चोपड़ा कुशक रोड पर मेरे पड़ोसी थे। सन् १६५२ में वह सख्त बीमार पड़ गए। जब मैं सैनिक ग्रस्पताल में उन्हें देखने गया तो मैंने उनकी पत्नी को रोते हुए पाया । क्योंकि डॉक्टरों ने उनके पित को पूना के निकट श्रींय भेजने का निर्णय किया था जहां उनके फैफड़े के एक विपाल भाग को काटा जाना था। उनकी सांघातिक स्थिति हवाई-यात्रा के भटकों की सहन करने में ग्रसमर्थ थी, इसलिए उनको दिल्ली से वम्वई ग्रीर वम्वई से पूना ले जाने का निश्चय किया गया। किन्तु इसमें एक ग्रड़चन यह थी कि जिस समय दिल्ली से डाकगाड़ी वस्वई पहुँचती थी, उसके कुछ मिनट पहले पूना वाली डाकगाड़ी वहाँ से चल पड़ती थी और इसका अर्थ यह था कि अगली गाड़ी के जाने तक वहाँ प्रतीक्षा करना जविक चोपड़ा की चिन्ताजनक स्थिति को देखते हुए एक-एक मिनट मूल्यवान था। श्रीमती चोपड़ा को घवड़ाये हुए देख कर इस समस्या का समायान खोजने का दायित्व मैंने ग्रपने ऊपर ले लिया। नियमतः तो इसका कोई समाधान नहीं था क्योंकि रेल अधिकारी तो डाकगाड़ी को वम्बई पहले पहुँच जाने की अनुमति दे नहीं सकते थे। इसितए मैंने विगेडियर चोपड़ा को गाड़ी में सवार करा दिया और स्वयं इंजिन ड्राइबर के पास पहुँचा । उसे मैंने यह करुण स्थिति समकाई और सहायता करने को कहा तथा व्विस्की की बोतल के रूप में अपने धन्यवाद अग्रिम दे दिए। मैंने उसे सलाह दी कि नयोंकि इगतपुरी से बम्बई तक गाड़ी कहीं रकती नहीं थी, इसितए वहाँ वह गाड़ी इतनी तेज ले जाए कि वम्बई नियत समय से आधा घण्टा पहले पहुँच जाए। इस श्रसामान्य प्रार्थना को समभने में उसे कुछ देर लगी किन्तु समभते ही उसने हाँ कर ली। वह अपने वचन का पक्का निकला और बम्बई तीस मिनट पहले पहुँच गया। वहाँ स्थानीय एरिया कमाण्डर मेजर जनरल दौलतिसह को कह कर मैंने चौपड़ा को पूना वाली गाड़ी में चढ़वा दिया। चोपड़ा सक्शल • यात्रा कर के ग्रींघ समय पर पहुँच गए ग्रीर वहाँ सुविख्यात वक्ष शल्य-चिकित्सक (चैस्ट सर्जन) कर्नल चक<sup>33</sup> ने उसका सफल ग्रॉपरेशन कर दिया।

३३. सन् १९६२ में चक ने मेरे दामाद का भी वड़ी दक्षता से ऋषिरेशन था।

प्रभी मैं (कार्यवाही) एड्जुटेंट जनरन के रूप में काम कर रहा वा कि मुक्ते प्रविरक्षा मन्त्रालय से मन्देश मिला कि वह एक विकिप्ट ग्राफिसर का सेना के एक ग्रंग में दूसरे भ्रम में बदली<sup>38</sup> करना चाहता था। न्योंकि सम्बन्धित श्रॉफिसर के सेवा रिकार्ड में कुछ बाते ऐसी बी जो सन्तोपजनक नही थी, इसलिए मैंने उत्तर दे दिया कि ऐसा करना सम्भव नहीं था। ग्रगले दिन धार्मी चीफ राजिन्द्रसिंह जी ने मुभे बूला कर कहा कि उन्हें भी प्रतिरक्षा मन्त्रालय से वही सन्देश मिला था और क्या में इस मम्बन्ध में कछ कर सकता था। जब मैंने अपनी धसमधेता का कारण वतनाया तो उन्होंने वैसा करने के लिए मुक्त पर दराव नहीं डाला । अपनी छुद्रदी बिता कर अब चौधरी सौटे नो उन्हें भी प्रतिरक्षा मन्त्रालय का वही सन्देश मिला। उन्होने मुक्ते बुला कर पूछा कि क्या मैं इस सम्बन्ध में कुछ कर सकता था। सैनिक क्षेत्रों से चौधरी को सैने कई बार कहते मुना था कि उन्होंने सरकार की ऐसी कोई सिफाण्डि कभी नहीं मानी भी जो सैनिक सेवा के अनुकूल न हो । उनको उन्हीं का सिद्धान्त स्मरण कराते हुए मैंने कहा कि इस विषय मे मै भी किसी दवाव को स्वीकार नही कर सकता । इस पर उन्होंने साधिकार कहा कि वह गृहजुटेंट जनरत थे घौर मुर्फे उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए था। इस पर मैंने कापी जोरदार घल्यों में उत्तर दिया कि में भी एक जिम्मेदार पर पर या और वेदल उनकी 'मास्टर्स वॉयस' नही था. इसलिए में सेना के हित के विरुद्ध कोई काम करने को तैयार नहीं था। चौधरी ने इस मामले को बागे नहीं बढाया।

कुछ दिनो साद की घटना है जब बीचरी बीक प्रांक जनरत स्टाफ से । सार्ती बीक को सममा-युक्त कर उन्होंने सरकार के सावने प्रस्ताय रहा कि प्राने ये बन्तरवन्द शिगोडों में है हो एक रराना वाहिए (हमार पाछ कुछ मिता कर दो ही बनारवन शिके थे)। इसके कुछ बनत होने की सम्माना यी भीर उन दिनो शरकार भी हर बीज में बचत करने पर तुसी यी भीर ऐसे परातानों से प्रसन्त होती थी। उनके पपने मन में बाहे जिनने वस्त वर्ष रहे हैं। किन्तु सामेंई कीएंक स्वयंत सहसीययों को बहु स्व प्रस्ताव की संगठता कभी नहीं सम्मान पाए। बीचरी का कहना या कि तेना में हित में यह प्रस्ताव रहा गया था। किन्तु उन सांक्रिसरों को यह तर्क कभी सम्मान गरी पाया सिन्तु जनका कहना तो यह था कि स्व प्रस्ताव स्वारों में ना स्वरंत कर होती थी। उन्होंने वो यहांतक कहन कि घीचरी को पायंद की में में विस्तार करने का प्रस्ताव रसना पाहिए या मर्योर यह नेना का

३४. सेना के एक भ्रंग से दूसरे भ्रंग में किसी की बदलो करने के लिए एक्पुटेंट जनरत के कार्यालय से पूछना होता है। महत्त्वपूर्ण यंग था। (ग्रीर सचमुन १९६५ में हुए भारत-पाक युद्ध के समय इसका महत्त्व स्पष्ट हो गया।)

उम समय प्रतिरक्षा श्रीर वित्त मन्त्रालयों ने सैनिक राशन कम कर दिया वयोंकि मूल राशन में कलोरी श्रधिक थी। सेना ने इस कदम का विरोध किया। सैनिक हाई कमाण्ड को यह बात माननी ही नहीं चाहिए थी। (कुछ वर्ष बाद राशन फिर पहले जितना करना पड़ा।)

स्टेट्समैन के तत्कालीन कर्मचारी प्रेम भाटिया ने १६५३ में मुक्ते वृतलाया कि चौबरी स्टेट्समैन के सैनिक संवाददाता थे। जब मैने चौधरी ते हुं तो वह सकते की सी हालत में हो गए ग्रीर पूछने लगे कि मुक्ते किसने वताया था। जब मैंने प्रेम भाटिया का नाम वताया तो बोले, "भाटिया को तुहं नहीं वताना चाहिए था।"

ऊपर दिए उदाहरणों से स्पष्ट है कि १६५२-५४ में भी कुछ जनरह राज-नीतिज्ञों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रसन्न करने में लगे हुए भें और इसके लिये ऐसे-ऐसे काम भी करते थे जो सेना की परम्पराओं और उसके व्यावसासिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं थे।

श्रासिक श्रली से मेरा पुराना परिचय था श्रीर जव वह वाशिगटन में हमारे राजदूत थे तो मैंने उनके साथकाम भी किया था। उनके ग्रौर मेरे इस हिन्दा को देखते हुए उनकी शवयात्रा (दिल्ली में) के प्रवन्ध<sup>34</sup> में नेहरू हैं भेरा नाम भी रख दिया। राजधानी में उमड़े विशाल जन-समूह पर नियन्त्रण रखने के लिए मैंने भ्रनेक उपाय वरते श्रौर उनमें एक यह था कि एक विशिष्ट हिशा से म्राने वाली समस्त गाड़ियों को एक स्थान पर रोक दिया गया। इस में एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्ञ की कार भी रोक दी गई। मेरा ब्रादेश था कि इस नियम का उल्लंघन किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए हिंग लिए काफी कहने-सुनने के बाद भी उनकी कार को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस पर वह काफी गर्म हुए श्रीर कार से उतर कर भीड़ को चीर ते हुए मेरे पास पहुँचे तथा कहने लगे कि क्योंकि वह एक वहुत ज़रूरी काम रहे थे, इसलिए उनकी कार को तुरन्त निकल जाने दिया जाए। मैंने समभाया कि उस समय श्रासिफ अली की शवयात्रा से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण और कोई काम नहीं था श्रीर यदि उनकी कार को रास्ता दिया गया तो वहाँ शता जकता का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जीवन में दो प्रकार की अनुशासन-संहिताएँ चाहते हैं—एक दूसरों के लिए तथा

३५. वैसे तो यह प्रवन्ध दिल्ली के मुख्यायुक्त (चीफ कमिश्नर) के हाथ में शा

प्रमंते लिए। वे सोचते हैं कि प्रतिटिट्त व्यक्ति होने के कारण ने घनुवासन के बच्चन में मुनत हो चुन्ते हैं। बाद में जब नेहरू को इस पटना का पता चता नो उन्होंने टिप्पणों की कि वे लोग देश में फैनी घटनवस्था के प्रतिचिम्ब है धीर यह भी मम्मच नहीं है कि हम इन्हें देश से बाहर निकान दे तथा बटने में प्रच्छे प्रादमी मेंगबा नें, इसलिए हमें प्रचनी योध्यता से इनको संभाने रहना है।

१६५३ की घटना है कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री मोहम्मद ग्रली हमारे निमन्त्रण पर सपत्नी दिल्ली पधार रहे थे । नेहरूने इसकी घोषणा सार्वजनिक हुए में करने हुए प्राप्ता प्रकट की कि श्रतिथियों का स्थागत करने के निए हुवाई प्रइडे पर काफी लोग पहुँच जाएँग । इन सबसरो पर प्रबन्ध तो काफी किया जाता था किन्तु दर्शकों की धनुशामनहीनना के पत्तस्वरूप वह व्यर्थ मिद होता था। इस बार नेहरू ने सोचा कि वह प्रवन्य बिल्कुल नही बिगड़ने देंगे और जनता को अनुशासन का पालन करना सिखाएँगे। मुक्ते बूला कर उन्होंने कहा कि इस बार पालम पर में ऐसा प्रबन्ध करूँ कि अतिथियो को किसी प्रकार की परेशानी न हो । इस सम्बन्ध में मैंने नेहरू के सामने दो वानें रती कि एक तो सब निष्टजन (बी॰ बाई॰ पी॰) मीहम्मद बली के वायुवान के आने से इस मिनट पहले पालम पहुँच जाएँ और दूसरे, इन नियमों को किमी के लिए न तोड़ा जाए। नेहरू ने मेरी दोना बातें मान ली। इसलिए प्रवन्य में लगे प्रवने धादमियों को मैंने आदेश दिया कि पाक प्रधान मन्त्री के यान के उत्तरने के दस मिनट पहले तक जो आ जाए सो ठीक है किन्तु उसके बाद किसी को न आने दिया जाए। कारण बड़ा सीधा-सादा है कि यदि एक व्यक्ति को भी पुसने दिया जाए तो फिर भीड़ को सँभावना कटिन हो जाता है। मुभी पता था कि मन्त्रि-मण्डल के दो वरिष्ठ सदस्य ऐसे धवसरी पर नदा देर से श्रामा करते थे। मैंने सोचा कि देर में तो ने इस बार भी धाएँगे सौर पदि उन्हें आने के लिए स्थान दिया जाए तो फिर भीड नहीं सँभल सकेगी भीर सब किये-कराये पर वानी फिर जाएगा। इसलिए मैने अपने भादिमयो को विषेप रूप से समभा दिया कि नियम का उल्लंघन किसी भी स्थिति में न किया जाए । हमा भी ऐसा ही कि वेदो महोदय तब पहुँचे जब मोहस्मद सली का वायुवान उतर रहा था। नियमतः उन्हें बाहर रोक दिया गया। ऐसा करने में उन शिष्टजनों के प्रति किसी प्रकार का अनादर-भाव ध्यवत करना हमारा पक्ष्य नहीं या घषितु हम तो स्थिति को काबू में रखने के लिए यह सब कर रहे थे। किन्तु जब नेहरू की पता चला तो उन्होंने ब्रादेश दिया कि उन्हें (मित्रयों को) तुरन्त आने दिया जाए। किन्तु जैसे ही उन महानुभावा को याने दिया गया, भीड़ की सहर उसडी और हमारे घरे को लोडती हुई भीतर पुष गई। भव वहाँ भनियन्त्रण और सञ्चवस्था का साम्राज्य था धीर प्रवन्धको के प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करने पर भी शान्ति कीलाहल में परिणन हो गई।

ı

ı

भेजा ताकि वह उन्हें समभा-बुभा कर सीधे रास्ते पर ला सकें। उस कि ईर थी और श्रीनगर में य्रव्दुल्ला ने सार्वजनिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने भाल के विगद्ध बड़ी विद्रोहजनक ग्रीर शत्रुतापूर्ण वार्तें कहीं। इस भाषण से मौलान ग्राजाद को विश्वास हो। गया कि ग्रव्दुल्ला किसी। तर्कसंगत वात को सुनने के लिए नैयार नहीं थे ग्रीर वह दिल्ली लीट ग्राए।

जुलाई के मध्य में डी॰ पी॰ वर दिल्ली ग्राए ग्रीर उन्होंने कश्मीर में फैंले ग्रामान्तपूर्ण राजनीतिक वातावरण से प्रवान मन्त्री को परिचित कराया। नेहरू ने ग्रपने मन्त्रि-मण्डल के प्रभावशाली व्यक्ति रफ़ी ग्रहमद किदवई की फोन किया ग्रीर उन्हें डी॰ पी॰ वर से तुरन्त वात करने के लिए कहा। ग्रावे दिन सुवह किदवई ग्रीर वर की वातचीत हुई ग्रीर उस वार्ता के ग्रन में किदवई ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ लिखीं:

- (क) कश्मीर एक महत्त्वपूर्ण सीमान्त राज्य है ग्रीर उसकी वाग होर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक विशिष्ट गुट के हाव में नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जो कुछ वहाँ घटेगा, उसका प्रभाव सम्पूर्ण भारत पर पड़ेगा;
- (ख) शेख ग्रब्दुल्ला को हटाने का समय ग्रा गया है।

किदवई ने धर से पूछा कि यदि किदवई ग्रव्दुल्ला से मिलने के लिए लिखें तो ग्रव्दुल्ला की प्रतिकिया क्या होगी। डी० पी० घर ने उत्तर दिया कि वह भ्रव्दुल्ला की प्रतिक्रिया के विषय में तो कुछ नहीं कह सकते किन्तु इतनी सलिए अवश्य देंगे कि किदवई अब्दुल्ला को दिल्ली न बुला कर स्वयं कश्मीर जाएँ। किदवई ने यह सलाह मान ली और इस आशय का एक पत्र अवदुल्ला को लिख दिया जिसके उत्तर में अब्दुल्ला ने लिखा कि इस प्रकार की मुलाकात का कोई लान नहीं निकलेगा। साथ ही उन्होंने किदवई को यह सलाह दी कि इस मामले में वह बीच में न पड़ें अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा पर घट्या लग जाएगा। किदवई ने फीन करके ग्रव्दुल्ला को कहा कि वह उनकी प्रतिष्ठा की चिन्ता न करें तथा परस्पर मिल कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करें। किन्तु ग्रव्दुल्ला ने स्प्ट कह दिया कि वह मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे। ग्रव्हुल्ला के इस भृप्टतापूर्ण उत्तर पर किदवई को बहुत क्षोभ हुआ। २४ जुलाई के स्रास्पान डी० पी० घर उनको दिल्ली में फिर मिले और कश्मीर के विविध नेताओं क श्रापसी तनाव तथा राज्य की श्रसन्तोपजनक स्थिति से उन्हें श्रवगत कराया। वाद में घर, नेहरू ग्रौर किदवई ने एक साथ मिल कर इस समस्या पर विचार किया। नेहरू द्वारा पूछे जाने पर कि इस समस्या का सम्भावित समाधान वर्ग था, किदवई तो चुप रहे किन्तु वर ने उत्तर दिया कि इस समय सस्त कर्दन

उटाने की अरूरत थी। तब नेहरू ने बच्दुरुता का वह पत्र दिखलाया जो उन्हें उसी दिन मिला था। इस पत्र में बच्दुरुता ने निम्निसिस्त वार्ने कही थी:

- (ग्र) भारत कदमीर की स्वायत्त सत्ता को नष्ट कर ग्हा था धीर इससे कदमीरियों में काफी ग्रसन्तीय कैंसा हुआ था;
- (धा) उन समय वह बहुत व्यस्त वे तथा कश्मीर समस्या पर नेहरू में बातचीत करमें के लिए दिल्ली खाता उनके निए गम्भव नहीं था (नेहरू ने उन्हें दिल्ली खाने के लिए लिखा था),
- (इ) यद्यपि वह नेहरू का काफी सम्मान करने थे किंतु जीवन में कुछ ऐसे प्रवस्तर भी धाते हैं जब व्यक्तिगत सम्बन्धों की तुलता में राष्ट्रीय हिंत को महत्त्व देना पढ़ना है।

जब इस पत्र को पढ़ कर बी० पी० पर चुप रहे तो नेहरू ने यह पत्र फिरवर्ड को पत्रे के निए रिया और उनमें धमना विचार व्यवत करते को कहा। किरवर्ड ने नेहरू के कहा कि उन्हें धरुत्वता को धनाह के धरुनार काम करना चाहिए प्रधीर गड़-हित के सामने व्यवित का कोई महत्त्व नहीं है। (जिस का धर्य यह या कि नहीं के सामने व्यवित का कोई महत्त्व नहीं है। (जिस का धर्य यह या कि नहर प्रवृह्तका के साम सरकों ने पेश धार्य।)

नेहरू के यहीं में आने के बाद पर और विस्वर्ध में फिर बातचीन की और निषेश किया कि यदि बाबस्यकता पड़े तो कस्मीर में सब्दी बरती जाए। जब घर ने फिबर के का ब्यान क्ष ओर आकंपित किया कि इन मामलों में नेहरू नरकी ने काम लेना चाहते वे तो किदबई ने प्रास्वासन दिलाया कि प्रधान-मनी की बहु समम-दुमा लेगे।

का नहु पानित्युक्त किया है । बीठ वीठ पर ने पहुँची किरवाई में सीर बाद से नैहरू तो प्रार्थना की कि सम्बंद की स्थिति को निवन्यक में लाने के लिए उनकी दया उनने साधियों की सहामता के लिए पुने करनीर में का दिया जाए । नेहरू तो भर प्रार्थ स्विक्त के मनत्य से पहुँचे ही सार्विकत थे सोट जब उन्होंने मेरा नाम सुना तो उनके मन में यह भर पैदा हुआ कि हम तीनो मिल कर कही ऐसे मनमाने थीर एक-तदम काम न कर बैठें जो उनको पत्यन का थाएँ। इशकिए मेरा नाम सुन कर पहुँदें तो बहु हिल्लिकाए हिन्दु वब उध्याद करा-मूना गया तो मुस्ति स्तर मार्स्य हम के समिर फेजने के निए उन्होंने हों कर ती। इतना प्रवन्य करने के बाद बीठ पीठ धर करमीर को गए धीर वहीं की दिवति से किदवई की बराबर प्रवाद कराने हैं।

đ

ŧ

ć

À

ŧ

जुलाई १६५३ के बंतिम सप्ताह की बात है कि एक दिन, सारा दिन सगातार काम करने रहने के कारण मैं बहुत ब्रिक्ति थक गया या घोर जब्दी पर जाने की सोच रहा था कि फोन पर संदेव मिला कि प्रधान मण्डी महरूनपूर्ण भंग था। (भोर गनमुत्र १६६४ में हुए भारत-पाक गुढ़ के सम इसका महरून स्पाद हो गया।)

्य समय प्रतिस्ता प्रोर बित्त मन्त्रालयों ने सैनिक राशन कम कर खि वयोंकि मूल राजन में कलोरी प्रचिक्त थी। तेना ने इस कदम का विरोध किया। गैनिक हाई कमाण्ड को यह बात माननी ही नहीं चाहिए थी। (कुछ वर्ष बह राजन फिर पहले जिल्ला करना पड़ा।)

स्टेंड्समैन के सत्कालीन कमें नारी प्रेम भाटिया ने १६५३ में मुक्ते बनाव कि नीचरी स्टेंड्समैन के सैनिक संवाददाता थे। जब मैने चौधरी ते पूछा ते वह सकते की सी हालत में हो गए ग्रीर पूछने लगे कि मुक्ते किसने बनाव था। जब मैंने प्रेम भाटिया का नाम बताया तो बोले, "भाटिया को तुम्हें वहें बताना चाहिए था।"

जपर दिए उदाहरणों से स्पष्ट है कि १६५२-५४ में भी कुछ जनस्त सन् नीतिज्ञों तथा अन्य प्रभावदााली व्यक्तियों को प्रसन्न करने में लगे हुए थे और इसके लिये ऐसे-ऐसे काम भी करते थे जो सेना की परम्पराक्षों और उसने व्यावसासिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं थे।

श्रासिक श्रली से मेरा पुराना परिचय था श्रीर जव वह वाशिगटन में हमारे राजदूत थे तो मैंने उनके साथकाम भी किया था। उनके और मेरे इस सम्बन को देखते हुए जनकी शवयात्रा (दिल्ली में) के प्रवन्ध<sup>32</sup> में नेहरू ने मेर नाम भी रख दिया। राजधानी में उमड़े विशाल जन-समूह पर नियन्त्रण रखें के लिए मैंने भ्रनेक उपाय बरते और उनमें एक यह था कि एक विशिष्ट हिंगी से श्राने वाली समस्त गाड़ियों को एक स्थान पर रोक दिया गया। इस प्रक्री में एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्ञ की कार भी रोक दी गई। मेरा ग्रादेश पर था कि इस नियम का उल्लंघन किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, इस लिए काफी कहने-सुनने के बाद भी उनकी कार को आगे नहीं बढ़ने दिन गया। इस पर वह काफी गर्म हुए और कार से उतर कर भीड़ को चीरते हुए मेरे पास पहुँचे तथा कहने लगे कि क्योंकि वह एक बहुत जरूरी काम से जी रहे थे क्यांकि रहे थे, इसलिए उनकी कार को तुरन्त निकल जाने दिया जाए। मैंने उर्हें समभाया कि जाने किया जाए। मैंने उर्हें समभाया कि उस समय श्रासिफ अली की शवयात्रा से अधिक महत्त्वपूर्ण और कोई काम नहीं कर के अ कोई काम नहीं था और यदि उनकी कार को रास्ता दिया गया तो वहाँ ग्रर/ जकता का उत्तर प्रति उनकी कार को रास्ता दिया गया तो वहाँ ग्रर/ जकता का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जीवन में दो प्रकार की अनुशासन-संहिताएँ चाहते हैं—एक दूसरों के लिए तथा ए

३५. वेंसे तो यह प्रवन्ध दिल्ली के मुख्यायुक्त (चीफ कमिश्नर) के हां<sup>श में दी</sup>

परने लिए। वे सोचते हैं कि प्रतिस्टित ब्यक्ति होने के कारण वे अनुसासन के वन्तन में मुनत ही चुंके हैं। वाद में जब ने नेहरू को इस घटना का पता चना तो उन्होंने टिप्पणों की कि ये सोग देश में फैंबी अध्यवस्था के प्रतिविध्व है भीर पर भी सम्पन्न नहीं है कि हम इन्हें देश ने वाहर निकास दे तथा बचले में आपके पारमी पंगवा में, दसलिए हमें सप्ती योग्यता से प्रनको संभाज पहना है।

१६५३ की घटना है कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री मोहम्मद घली हमारे निमन्त्रण पर सपत्नी दिल्ली पदार रहे थे। नेहरूने इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से करने हुए प्राज्ञा प्रकट की कि भतिवियों का स्वागत करने के लिए हवाई भ्रष्ट्डे पर कापी लोग पहुँच जाएँग । इन भ्रवसरो पर प्रयन्थ नो कापी किया जाता था किन्तु दशकों की धनुसासमहीनता के प्रतस्वरण वह ध्ययं सिद्ध होता था। इस बार नेहरू ने सोचा कि वह प्रवस्य विस्कृत नहीं विगडने वैंगे भौर जनता को अनुशासन का पासन करना सिखाएँगे। मुक्ते बुता कर उन्होंने कहा कि इस बार पालम पर में ऐसा प्रवन्ध करूँ कि प्रतिथियों को किसी प्रकार की परेकानी न हो। इस सम्बन्ध में मैंने नेहरू के सामने दो बानें रखी कि एक तो सब शिष्टजन (बीठ आई० पी०) मोहम्मद धली के वायुपान के आने ने दस मिनट पहले पालम पहुँच जाएँ धीर दूसरे, इन नियमों की किसी के लिए न तोड़ा जाए । नेहरू ने मेरी दोनो बाते मान ली । इसलिए : प्रयन्य में लगे अपने आदिमयों को मैंने आदेश दिया कि पाक प्रधान मन्त्री के यान के उतरने के दस भिगट पहले तक जो का जाए सो ठीक है किन्तु उसके बाद किसी को त थाने दिया जाए। कारण बड़ा सीधा-सादा है कि यदि एक ध्यक्ति को भी भुसने दिया जाए तो फिर भीट को सँभालना कटिन हो जाता है। मुभी पता था कि मन्त्रि-मण्डल के दो बरिएठ सदस्य ऐसे श्रवसरो पर सदा वेर से प्राया करते थे। मैंने मोचा कि देर से तो वे इस बार भी घाएँगे भीर पदि उन्हें घाने के लिए स्थान दिया जाए तो किर भीड नहीं सँभल सरेगी भौर सब किये-कराये पर पानी फिर जाएगा। इसलिए बैंने अपने पादिमयों को विशेष रूप से समभा दिया कि नियम का उल्लंबन किसी भी स्थिति में म किया जाए । हुआ भी ऐसा ही कि वे दो महोदय तब पहुँचे जब मोहरमद अली का बागुमान उतर रहा था। नियमत: उन्हें बाहर रोक दिमा गया। ऐसा करने में उन निष्टनमों के प्रति किसी प्रकार का अनादर-भाव ध्यवत करना हमाग पथ्य नहीं या प्रिंगतु हम तो स्थिति की काबू में रखने के लिए यह सब कर रहें थे। किन्तु जब नेहरू को पता बलाती उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें (मित्रियों को) तुरन्त ग्राने दिया जाए । किन्तु जैसे ही उन महानुभावों को याने दिया गया, भीड़ की सहर जमडी और हमारे घेरे को लोड़ती हुई मीवर पुम गई। धव वहाँ अनियन्त्रण और बम्यवस्था का साम्राज्य था भीर प्रबन्धको के प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करने पर भी शान्ति कोलाहल में परिणत हो गई।

इस सम्बन्ध में एक रोचक वात यह है कि हमारे यहाँ भीड़ को कई बार यही पता नहीं होता कि वह क्यों इकट्ठी हुई है। जिस समय मोहम्मद ग्रती वागुयान से उत्तरे तो उनके स्वागत में कुछ तो चिल्लाये 'मोहम्मद ग्रती जिया वाद' श्रीर कुछ चिल्लाये 'लियाकत यली जिन्दावाद।' कितनी बड़ी विडम्बत थी कि मोहम्मद ग्रली के पूर्वाविकारी लियाकत श्रली की कुछ दिन पहले हुली कर दी गई थी श्रीर यहाँ लोग उनके 'जिन्दावाद' होने के नारे लगा रहे थे।

(१६६० में जब म् इचेव पचारे तो उनका भी अन्य सम्मानित प्रतिक्षीं के समान ही स्वागत-सत्कार किया गया। सचाई यह है कि जब भी किसी की का राष्ट्रपित या प्रधान मन्त्री भारत आता है तो हम लोग पालम से कर्नाट प्लेस कि तक, सड़क के दोनों ओर लाइन लगा कर, उनका स्वागत करते हैं। अतिथि अपनी इस लोकप्रियता को देख कर गद्गद हो उठता है। वेचारे की यह नहीं माल्म कि भीड़ तो हमारे यहाँ जरा-जरा सी वात पर इक्ट्री हो जाती है। १६६१ में जब श्रीमती जैकलीन कैनेडी भारत आई तो पालम पहुँचे लाती है। १६६१ में जब श्रीमती जैकलीन कैनेडी भारत आई तो पालम पहुँचे हुए एक ग्रामीण से मैंने उत्सुकतावश पूछा कि वह किसका स्वागत करने ग्रामी था। उसने वड़े भोलेपन से उत्तर दिया कि कोई विदेशी रानी भारत ग्राने वाली थीं। इसी प्रकार चाऊ-एन-लाई, ग्राइजनहावर तथा रानी एलिजावेथ का स्वागत करने के लिए अपार जन-समूह उमड़ पड़ा था। हमारे देश में जीवन इतना शिथल है कि इस प्रकार का अवसर भी अन्य तमाशों की तरह एक तमाशा है जिसमें थोड़ी-वहुत देर के लिए मन-वहलाव हो जाता है।

मुफे एक ग्रन्य जमघट में जाने का ग्रवसर मिला जहाँ एक राजनीित का भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्र थे। उनका विचार था कि नयी राष्ट्रीय सरकार की ग्रोर से वह नेता महोदय उन्हें कुछ नयी वातें वताएंगे कि उनकी सरकार जन-जीवन में सुधार करने के लिए कीन कीन से कदम उठाने जा रही थी। किन्तु उनका भाषण वही घिसा-पिटा पुराना भाषण था जो जनता ग्रनेक वार सुन चुकी थी कि प्रत्येक भारतीय की ग्रपनी सरकार से सहयोग करना चाहिए। भाषण समाप्त होने पर परम्पा के ग्रनुसार तालियाँ वजीं। इसके वाद भीड़ में से एक श्वेतकेशी वृद्ध लड़खड़ाते हुए खड़े हुए ग्रीर उन्होंने कहा कि ग्रपनी भारत सरकार के लिए वह प्रत्येक सहयोग देने को तैयार थे तथा वह तो ईश्वर से यह प्रार्थना करते थे कि देश की सेवा में उनका हाथ कटने पर भी उनकी तलवार चलती रहे। उन्होंने इस वात पर हुए प्रकट किया कि सरकार नागरिकों का सहयोग चाहती है किन्तु साथ ही यह भी कहा कि नागरिक भी ग्रपनी सरकार से कुछ ग्रपेक्षा रखते हैं। नेताजी से उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सरकार का नागरिकों के प्रति कोई

३६. इसी प्रकार वम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी।

क्तंया नहीं है ? बचा उसे उनके भोबन, बहन धीर निवास का प्रवस्य नहीं करना बाहिए ? गोबो में न बहुन थे, न धस्तान ये तथा न बहनें थी। में को उनके मुक्यून प्रावस्वकताएं भी विनका उनके धीवन में निवास्त धभाव था। धन्त में उन्होंने नेपासी की वासह दी कि वह जा कर प्रवानी मण्कार को यह बहु दें कि उस नक सरकार हम थीड़ों का प्रवस्य नहीं करेगी, जनता उसका साथ नहीं देगी। इसना यह कर यह जूद भीड़ में मो गए।

पपने मधीनस्य कर्मचारियों को बना कर उनके दृःश-मुश की वार्ने पूछना भौर दयाग्रित उनकी सहायना करना मैंने प्रपना नियम बना निया था। एक बार एक स्नकं ने मुक्ते अपनी दयनीय स्थिति बतलाई कि उसे बहुत थोड़ा बतन मिनता या जिसमे उसके बाल-बच्चों का टीक में मुखारा भी नहीं हो राता मा । उसकी पत्नी बहुव बीमार थी किन्तु न वह उसकी डॉनटर की दिगा पामा भा भीर न उर्ग कोई दबाई दिला गाया था। उसकी दो लडकियाँ स्कूल मे पहती थीं किन्तु उनकी पीछ न बहुँचने के कारण उनका नाम कट गया धातथा पन ने पर बटी हुई भीं। इस करूप गाथा को सुन कर मेरा हुदय रो उटा भीर मैने उगकी प्रविकास सहायता की । एक प्रपने परिचित वरिष्ठ सैनिक पिक्टिनक को इस बात के लिए तैयार किया कि वह आ कर उस राण स्त्री की चिकित्या करें और अपनी हिस्पैसरी में सरकारी सौपवियां उने वें 1 उन सन्त्रन बॉबटर ने ऐसा ही किया घीर यह स्त्री कुछ समय बाद स्वस्य ही गई। यह में मानता हूँ कि मैंने एफ-दो नियमों का उल्लंधन किया है किन्तु किसी भनुषित काम के लिए नहीं । फिर मैने 'जैस्टेटनरम' वामक पर्य में उस वनके की दोनो लड़कियों के प्रशिक्षण का प्रवस्थ कराया और प्रशिक्षण पूरा होने पर छन्दं नीकरियाँ दिलवा वीं। उस परिवार में एक बार फिर गुग्रहानी छा गई भीर जीवन मुख्यय हो गया।

छन् १६४२ में गेरा घरदुत्ता ने घरने निजी बनवत्यों में एक नयी बात कहनी पूर पर देश निवक्त आब यह था कि कस्मीर-समस्या को इस प्रकार हुल किया वाए कि मिल्म भारत, वाल धोर कस्मीर-, तीलो छन्तुर हो जाएँ। घव व्यहोंने पाविस्तान का नाम भी तेना शुरू कर दिया चार्चना पहुंत कभी नहीं किया था। दूसरे पत्तों में, उनके कहने का धात्माव यह था कि कस्मीर को स्वन्त वार्ता दे दो जाए। नाम हो घन्हुला में भारत के विकट धनेक भनगरत विकास कर वार्च है कर पत्ति का स्वन्त का स्वार पत्ति कर पत्ति का स्वन्त का स्वार पत्ति का स्वन्त कर प्रवार विकास कर किया चार पत्ति का स्वार विकास कर स्वार की स्वार कर स्वार का स्वार कर स्वार की स्व

भेजा ताकि वह उन्हें समका-बुक्ता कर सीवे रास्ते पर ला सकें। उस ति ई थी स्रीर शीनगर में स्रव्दुल्ला ने सार्वजनिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने भाल के विरुद्ध वड़ी विद्रोहजनक श्रीर शत्रुतापूर्ण वार्ते कहीं। इस भाषण से मौलान त्राज्ञाद को विश्वास हो गया कि ग्रव्दुल्ना किसी तर्कसंगत बात को सुनने हें लिए तैयार नहीं थे ग्रीर वह दिल्ली लीट ग्राए।

जुलाई के मध्य में डी० गी० घर दिल्ली आए और उन्होंने कश्मीर में फैले य्रशान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण से प्रवान मन्त्री को परिचित करागा। नेहरू ने ग्रपने मन्त्रि-मण्डल के प्रभावशाली व्यक्ति रफ़ी ग्रहमद किदवई को फोन किया ग्रीर उन्हें डी० पी० घर से तुरन्त वात करने के लिए कहा। ग्रांवे दिन सुबह किदबई ग्रीर घर की वातचीत हुई ग्रीर उस वार्ता के ग्रन में किदवई ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ लिखीं:

- (क) कश्मीर एक महत्त्वपूर्ण सीमान्त राज्य है ग्रीर उसकी वागडोर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक विशिष्ट गुट के हाप में नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जो कुछ वहाँ घटेगा, उसका प्रभाव सम्पूर्ण भारत पर पड़ेगा;
- (ख) शेख ग्रब्दुल्ला को हटाने का समय ग्रा गया है।

किदवई ने धर से पूछा कि यदि किदवई अब्दुल्ला से मिलने के लिए लिखें तो अन्दुल्ला की प्रतिक्रिया क्या होगी। डी॰ पी॰ घर ने उत्तर दिया कि वह अब्दुल्ला की प्रतिकिया के विषय में तो कुछ नहीं कह सकते किन्तु इतनी सलि अवश्य देंगे कि किदवई अब्दुल्ला को दिल्ली न बुला कर स्वयं कश्मीर जाएँ। किदवई ने यह सलाह मान ली और इस आशय का एक पत्र अब्दुल्ला को लिए दिया जिसके उत्तर में अब्दुल्ला ने लिखा कि इस प्रकार की मुलाकात का कोई लाभ नहीं निकलेगा । साथ ही उन्होंने किदवई को यह सलाह दी कि इस मामले में वह वीच में न पड़ें अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा पर घट्या लग जाएगा। किदवई ने फीन करके ब्रब्दुल्ला को कहा कि वह उनकी प्रतिष्ठा की चिन्ता न करें तथा परसर मिल कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करें। किन्तु ग्रव्हुल्ला ने स्पट कह दिया कि वह मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे। ग्रव्दुल्ला के इस धृप्टतापूर्ण उत्तर पर किदवई को बहुत क्षोभ हुग्रा। २४ जुलाई के ग्रासपात डी० पी० वर उनको दिल्ली में फिर मिले ग्रौर कश्मीर के विविध नेताग्रों के प्रापसी तनाव तथा राज्य की ग्रसन्तोपजनक स्थिति से उन्हें ग्रवगत कराया। एद में घर, नेहरू श्रीर किदवई ने एक साथ मिल कर इस समस्या पर विवार क्या। नेहरू द्वारा पूछे जाने पर कि इस समस्या का सम्भावित समावान वर्ण ा, किदवई तो चुप रहे किन्तु वर ने उत्तर दिया कि इस समय सस्त क<sup>दम</sup>

उटाने की जरूरत थी। तब नेहरू ने झब्दुस्मा का वह पत्र दिपलाया जो उन्हें उसी दिन मिला था। इस पत्र में श्रब्दुल्सा ने निम्नलिखित वार्ने कही थी:

(य) भारत कस्मीर की स्वायत मत्ता को नष्ट कर रहा था छोर इमसे कस्मीरियो में काफी धसन्तीय फैला हवा था;

(धा) उस समय वह वहुत व्यस्त थे तथा कश्मीर समस्या पर नेहरू से बातचीत करने के लिए दिल्ली खाना उनके लिए मम्भव नही था (मेहरू ने उन्हें दिल्ली धाने के लिए लिला था).

 यद्यपि वह नेहर का काफी सम्मान करने थे किंतु जीवन में कुछ ऐसे भवसर भी शांते हैं जब व्यक्तिगत सम्बन्धों की तुलना में

राप्टीय हित को महत्य देना पड़ना है।

जब इस पत्र को पढ़ कर डी० घो० घर चुप रहे तो नेहरू ने यह पत्र किरवर्ड को पढ़ने के निए दिया और उनने अपना विचार व्यवत करने की कहा। किरवर्ड ने नेहरू के कहा कि उन्हें अब्दुत्ता को सवाह के अनुसार काम करना चाहिए अर्थों राष्ट्र-हित के सामने व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं है। (जिस का अर्थ यह पा किर नहीं है। (जिस का अर्थ यह पा किरवुट अर्थुट्ट को अर्था साम करना चाहिए अर्थों स्वरूप नहीं है।

नेतृहरू के यहाँ में आने के बाद वर और किरवर्ड ने फिर बातचीन की धीर निवारिक स्वीद आवस्थकता पड़े तो कस्पीर में सबती बरती जाए। जब पर ने किरवर्ड को ध्यान इस बोर आक्रियत किया कि २न सामनो में नेहरू नामी से काम केना चाहते थे हो क्रियवर्ड ने बारवाहन दिलाया कि प्रधान-मन्धी

को बह समग्रा-बुभा लेथे।

डी० पी॰ पर ने पहले किटवई से और बाद से नेहरू में प्रार्थना की कि क्योंने को स्थित को निकारण में लाने से लिए उनकी बच्च उनके सामित्र के सिहारण के सिहारण के सिहारण में हैं से एक्ट से पर धोर निकारण में लाने में निकारण में कि प्राप्त कि कि से कि प्राप्त के मन्त्र से पहले ही प्राप्त कि हम ती कि से मन से यह भग पैदा हुमा कि हम तीनों मिन कर कही ऐसे मनमाने धोर एक-तरा काम ने कर देंडें जो उनकी चमत्न का हों। इस सिहार में से नाम ने कर पहले सो वह हम कि उनकी पहले करा हम ती हम कर पहले से कि एक से कि जो कि हम ती हम कि पहले से कि से कि

जुलाई १६५३ के सतिम सप्ताह की बात है कि एक दिन, साग पित सरातार काम करने रहने के कारण में बहुत सिंध थक गया या सौर करते पर जाने की सोच रहा था कि भीन पर सदेश मिना कि प्रधान मण्यो मुभ में तुरन्त मिलना चाहने थे। जब में उनसे विदेश मंत्रालय के कार्यालय में मिला तो उन्होंने कहा कि वह जो कुछ कहने जा रहे थे, यह व्यक्तिगत हम कह रहे थे और वह सरकारी रिकार्ड में नहीं होगा। फिर उन्होंने पूछ कि क्या मुभे कश्मीर की तत्कालीन स्थिति पता थी। मेंने उत्तर दिया कि जो कु मेंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था, उसके आचार पर कह सकता था कि वहाँ के स्थित काफी उलभनपूर्ण थी। उन्होंने इससे सहमत होते हुए कहा कि ज समय सबसे बड़ी समस्या थी कश्मीर को आग्तरिक हप से शक्तिशाती और सुस्थिर बनाने की वयोंकि ऐसा हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का बाही प्रभाव कश्मीर में भारत की स्थित को कमजोर नहीं कर पाएगा।

तव नेहरू ने कश्मीर की ग्रशान्तिपूर्ण स्थिति का विवरण देते हुए वतलागी कि युवराज, शेख अब्दुल्ला तथा वस्ती गुलाम मोहम्मद में आपस में काफी पूर पड़ी हुई थी। शेख अब्दुल्ला का भारत के प्रति रुख अचानक शत्रुतापूर्ण ही गया था। इस प्रकार की उद्धतता शेख ने पहले कभी नहीं दिखाई थी। हा समय अब्दुल्ला नये-नये प्रश्न उठा रहे थे। अन्त में उन्होंने कहा कि कुल मिता कर कश्मीर से बहुत अशान्तिपूर्ण समाचार मिल रहे थे। यद्यपि उनकी सामाय सिविल ऐजंसियाँ तो उन्हें प्रत्येक सूचना भेजती ही रहेंगी किन्तु उनकी इच्छा यह थी कि मैं कुछ दिन की छुट्टियाँ ले कर कश्मीर जाऊँ और वहाँ की घटनाओं से उन्हें सूचित करता रहें। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे संकट-काल में भेरा कश्मीर में माँजूद होना काफी अच्छा रहेगा।

मैंने ग्रामी चीफ से दस दिन की छुट्टी ली ग्रीर मैं श्रीनगर पहुँच ग्रा। भेरे पहुँचने की सूचना नेहरू ने सम्बन्धित व्यक्तियों को पहले ही फोन पर है

दी थी। मैं कश्मीर गैर-सरकारी रूप में गया था। वहाँ मैं भेजर जनति हीरालाल अटल के पास श्रीनगर में ठहरा। पहुँचते ही मैं शेख से मिलने गया। बातचीत के मध्य उन्होंने भारत के विरुद्ध अनेक शिकायतें बतलाई और कही कि कश्मीर का भाग्य कश्मीरियों के हाथ में छोड़ देना चाहिए जो न भारत के साथ मिलना चाहते थे और न पाक के, अपितु स्वतन्त्र रहना चाहते थे। मैंने

उनसे कहा कि यदि कश्मीर को स्वायत्त सत्ता दे दी गई तो भारत के शेप बार करोड़ मुसलमानों का क्या होगा ? इस पर उन्होंने कहा कि भारत से उनकी

39. कुछ दिन पहले नेहरू ने कहा था, "कश्मीर के सम्बन्ध में हमने प्रपति एख विल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं—इस सम्बग्ध में यह वाल हरेक को साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि हम किसी प्रकार के दबंद में आने वाले नहीं हैं।" और इसके कुछ दिन वाद मेनन ने कहा था, "यदि कश्मीर के सम्बन्ध में हमारा रुख किसी को समझ नहीं आया है तो इसके लिए हमारे संवरिं यन्त्र (ट्रांसिमशन एपरेटस) को दोप देना व्यर्थ है क्योंकि दोप उन लोगों के आदितं यन्त्र (रिसीविंग सेंट) में है।"

इछ नेना-रेना नहीं था। साथ ही उन्हों मान्तरिक मामनी में हस्तक्षेत्र करने से भा पे गाउनो दी कि यदि करमीर के भगनाने पहेंगे । धन्त में उन्होंने यह कहा कि उन्हें 'घेरे करमीर' बेकार के लिए नहीं

म नहीं परेगा तो उन्हें दगरे गस्ते ह भारत को यह नहीं भारता नाहिए भव मुके इसमें कोई सन्देह नहीं वैषार) मन्दुल्ता से बात कर रहा था। है (कहा जाना था।

पुत्र कि मैं युद्धोतन (युद्ध के निष् त्रिय नेता वे किन्तु प्रधासन में बहुत धरि क्ष समय या जब धब्दल्या जनता के मन्यायपूर्ण काम करते समा भाई-भवीज बनता के सामने उनका दूसरा ही रूप छम: कोपी कप अनुसा के शामने वा चौर अनुत्राद की प्रथम देने के नारण कर ि भाषा था। भव उनका ऋग्मीर बब दो तीय नेहरू हे भी बनसन्त होना व । को उनमें गोई विश्याम गरी था। कि नेहरू प्रवत्सा का समर्थन कर के निटी क्वों कर रहे के। शब्दुल्ला के व्यक्तियत है हो गए थे भीर जानना जाहने थे विश्व मनेक विकासों जनता के पास भी । में करमीरियों के जीयन से रिलियाड़

बनता के कप्टो एवं उनकी दरिवता के रेवहार सथा पक्षपानपूर्ण कामों के की कोई इच्छा भी और न उन्होंने इस घोर म्यान इस विधा से हटाने के लिए उन्होंने स निवारण करने की न तो प्रस्तुलना भीर कामीर के भारत में जिनने की 'सर्ता कीई ध्यान दिया था। जनता का भनीतिक उत्तभनें सदी कर दी थी वक्कं स्त विवार के शिल्धी बड़ी थे। नाक कहना समकर दिया था वरकार प्रदान की थी और १६४७ में भीमा नेनाक कहना बुक कर ।इया या भा, उसी वन-धक्ति ने सब्दुक्ता को कहम् ना जन-शक्ति ने देन को स्वायस भा, उसी वन-धक्ति ने सब्दुक्ता को कहम् **बनाया था।** सोगों ने मन्दुल्ला से बहु बा<sup>र्</sup>पार ने घाकमण को विकल किया हर की गरकार का प्रधान मन्त्री करेंगे भीर अपने दिये हुए वचनों की पूरा व मानी थी कि वह प्रदेश में स्थार नाते यह सब उनकी जिम्मेदारी भी तथा उनके द्वाद में थे । किन्तु घटनाओं ने इसक हैंगे । सरकार का प्रमुख होने के मण्डुल्या भपने दायित्व की पूरा करने में असंहितको पूरा करने के सब साधन भाविक स्विति को भीर विगाद कर रख दिय उल्टा ही चित्र अस्तुत किया। में उपमुचन में वह पूर्णकर्मन असफल ही नहीं किन रहे थे तथा उन्होंने लोगो की भाषा में भीर कने-फूले। भूमि-मुधार की विशेषा। पूतानीरी भीर प्रध्यापार पाए तथा कृपकों की स्थिति और दयनीय दिए धपितु ये दोनो उनकी छत्र-साधारण के ग्रीक्षक और सांस्कृतिक जीवन क्या में वह कोई कदम नहीं उटा मि गई थी। वहीं उन्होंने जन-या। मीग सब भी उतने ही निरक्षर थे, सन्नी स्वतन्त्रता मिलने से पहले । सगता या जैसे ही मुधारने का कोईश्रायास किया

क्नी ही नहीं थी। स्तनी अपसमपूर्ण और का

के धन्धकार में थे जितने कि नके लिए कोई स्वायत्त गरकार

<sup>1</sup>तमायक्त पष्ठभूमि ही क्या कम

मुक्त से तुरन्त मिलना चाहने थे। जब में उनसे विदेश मंत्रालय के कार्यालय में मिला तो उन्होंने कहा कि वह जो कुछ कहने जा रहे थे, यह व्यक्तियत हम कह रहे थे और वह सरकारी रिकार्ड में नहीं होगा। किर उन्होंने पूछ कि क्या मुक्ते कश्मीर की तत्कालीन स्थिति पता थी। मैंने उत्तर दिया कि जो कु मेंने समाचार-पत्नों में पढ़ा था, उसके आधार पर कह सकता था कि वहाँ ने स्थिति काकी उनक्षनपूर्ण थी। उन्होंने इससे सहमत होते हुए कहा कि ज समय सबने बड़ी समस्या थी कश्मीर को आन्तरिक रूप से शक्तिशाली और सुस्थिर बनाने की क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव कश्मीर में भारत की स्थित को कमजोर नहीं कर पाएगा।

तव नेहरू ने कश्मीर की ग्रशान्तिपूर्ण स्थित का विवरण देते हुए बतलाग कि युवराज, शेख ग्रव्हुल्ला तथा वहशी गुलाम मोहम्मद में ग्रापस में काफी पूर पड़ी हुई थी। शेख ग्रव्हुल्ला का भारत के प्रति रुख ग्रवानक शत्रुतापूर्ण ही गया था। इस प्रकार की उद्धतता शेख ने पहले कभी नहीं दिखाई थी। स समय ग्रव्हुल्ला नये-नये प्रश्न उठा रहे थे। ग्रन्त में उन्होंने कहा कि कुल किता कर कश्मीर से बहुत ग्रशान्तिपूर्ण समाचार मिल रहे थे। यद्यपि उनकी सामाय सिविल ऐजंसियाँ तो उन्हें प्रत्येक सूचना भेजती ही रहेंगी किन्तु उनकी इन्छा यह थी कि में कुछ दिन की छुट्टियाँ ले कर कश्मीर जाऊँ ग्रीर वहाँ की घटनाग्रें से उन्हें सूचित करता रहूँ। उन्होंने ग्रागे कहा कि ऐसे संकट-काल में मेरा कश्मीर में मौजूद होना काफी ग्रव्छा रहेगा।

मैंने आर्मी चीफ से दस दिन की छुट्टी ली और में श्रीनगर पहुँच ग्या। गरे पहुँचने की सूचना नेहरू ने सम्बन्धित व्यक्तियों को पहले ही फोन पर दे दी थी। मैं कश्मीर गैर-सरकारी रूप में गया था। वहाँ मैं मेजर जनत ही रालाल अटल के पास श्रीनगर में ठहरा। पहुँचते ही मैं शेख से मिलने ग्या। बातचीत के मध्य उन्होंने भारत के विरुद्ध अनेक शिकायतें बतलाई और कही कि कश्मीर का भाग्य कश्मीरियों के हाथ में छोड़ देना चाहिए जो न भारत के साथ मिलना चाहते थे और न पाक के, अपितु स्वतन्त्र रहना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि यदि कश्मीर को स्वायत्त सत्ता दे दी गई तो भारत के शेप वार करोड़ मुसलमानों का क्या होगा ? इस पर उन्होंने कहा कि भारत से उनकी

३७. कुछ दिन पहले नेहरू ने कहा था, "कश्मीर के सम्बन्ध में हमने प्रणी रख विल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं—इस सम्बन्ध में यह वात हरेक को साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि हम किसी प्रकार के दबार में आने वाले नहीं हैं।" और इसके कुछ दिन वाद मेनन ने कहा था, "यदि कश्मीर के सम्बन्ध में हमारा रख किसी को समझ नहीं आया है तो इसके लिए हमारे संबार यन्त्र (ट्रांसिमशन एपरेटस) को दोप देना व्यर्थ है क्योंकि दोप उन लोगों के ब्रादन यन्त्र (रिसीविंग सेंट) में है।"

कुछ मेनान्त्रेना पट्टी था। नाय हो उन्होंने थे पावनी दी हि. यबि कस्मीर के मन्तरिक मामार्ग में हहाडोत करने ने भारत नहीं करना तो उन्हें दूपरे राहो मनाने रहेंचे । पन में उन्होंने यह कहा कि मारत की यह नहीं भूगा गाहिए कि उन्हें 'येरे दस्भीर' बेनदर के नियु नहीं कहा बाता था।

षव मुक्के राये कोई गारेह नहीं रहा कि मैं मुद्दोगत (गुज के निग् देवार) महत्त्वमा में बाद कर बहुत था। एक मयम था जब अस्तुरना जनता के नियं नदा थे किन्तु असावन में बहुत धरिक्क हरु। धरिक तो, प्रविश्वनुष्क एव म्प्याबपूर्ण नाम करने वामा मार्ट-अनीजाबाद को अध्यार्थ के के नाम का चीर बादा के मामने उनका हुमता ही कर उत्तर पाया था। यब उनका कर धीर प्रोपी कर अनुता के मान्ये या धीर जनता को उनमें भीदे विश्वाम नहीं था। घर वो नीय नेहरू में भी धरमान होना गुरू हो गए थे धीर जानता बाहते थे कि नेहरू सम्हुलना का समर्थन कर के नियंश करमीरियों के बीवन से रिजवाड की कर हु थे। अस्तुरना के स्वनिपत स्थवहार तथा ग्राथानपूर्ण कामों के विरुद्ध मतेन रिजवार जनता के प्राय थे।

बना के करते एवं उनकी दिरावा के निवारण करने की न वो अब्दुल्ला की कोई एका भी चोर व जहांने रूप चौर कोई प्यान दिवा था। जनवा का पाल कि दिया में हताने के निए उन्होंने राजनीतिक जनभनें ताबी कर दी यो मौर वस्त्रीय में इताने के निए उन्होंने राजनीतिक जनभनें ताबी कर दी यो मौर वस्त्रीर के भारत में बिनने की 'पारणांक' कहाता पूर्व कर दिया था वबिक दगा विवार के मिस्सी बढ़ी थे। जिन वस्त्राविक को वस्त्राव को विवार के पारकार कर विवार को क्यांतर को मोर वस्त्राव को पित्राव के को प्राप्त कर की प्रथम किया था, ताली वन-मिन ने अब्दुल्ला को कस्त्रीर की वस्त्राव का प्रथम मध्यों में पारकुत के क्यांतर को परिवार का प्रथम स्वार्थ भारत कर विवार के स्वर्ध करें में पारकार का प्रथम स्वर्ध का क्यांत को प्रथम स्वर्ध के स्वर्ध कर प्रथम स्वर्ध का क्यांत की किया कर की प्रथम कर प्रथम होने के नोई बहु में बंद कि का पुरानों की विवार कर वह की विवार कर की प्रयान के की प्रयान की प्रयान के उन्हें की प्रयान के उन्हें की प्रयान के उन्हें की प्रयान की प्रयान के अप्तान के प्रयान के की प्रयान के की प्रयान की प्रयान की प्रयान की प्रयान की प्रयान के की प्रयान के की प्रयान की प्रया

थी कि यद प्रव्युल्ला प्राने राजनीतिक वेशे वे भी पीछे हट रहे थे।

टस प्रकार का कुप्रयन्य सहन नहीं किया जा सकता था। इसिलए, इन्निप्त की पिनिस्थितियों में उनको पदच्युत कर देना कोई ग्रस्वाभाविक नहीं था। लोकतन्त्रीकरण की दिशा में इस प्रकार का कदम ग्रपिरहार्य था। वर्ष किसी लोकतन्त्र सरकार का कोई ग्रंग गल जाए ग्रीर सड़ान्य देने लगे, तो उन को काट देना ही जन-स्वास्थ्य के हित में है। कश्मीर में यही कुछ हो रहा था। प्रदेश के लोगों को सन्तोपजनक जीवन भेंट करने में ग्रपनी ग्रसम्थता, लोगों हो शोपण करने वाली सामन्ती प्रथा को समाप्त करने में ग्रपनी ग्रसम्थता तथा निरक्षरता एवं दरिद्रता के ग्रभिशाप को मिटाने में ग्रपनी ग्रक्षमता के लिए ग्रव्हल्ल। की खूब ग्रालोचना हो रही थी। उनका सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए या कि वह सामान्य व्यक्ति के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाते किन्तु वह इसमें भी पूर्ण हपेण ग्रसफल रहे।

भारतीय जनता में भी इस वात पर श्राक्रोश प्रकट किया जा रहा था कि कश्मीर को अन्य प्रदेशों की अपेक्षा विशेष सुविधाएँ क्यों दी जा रही थीं। जनता पूछ रही थी कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमित अन्दुल्ला को क्यों दी गई तथा इतना अधिक कुप्रशासन फैलाने तथा के किये सरकार की अवज्ञा करने के बाद भी अन्दुल्ला को ढील क्यों दी जा रही थीं?

वस्त्री, डी० पी० घर तथा प्रवुद्ध युवा शासक युवराज कर्णांसह से मैंने कई वार काफी देर तक वातचीत की। उन सबका निष्कर्ण यही निकला कि प्रव्युत्ला दिन-प्रति-दिन ग्रसह्य होते जा रहे थे। कुछ ऐसा भी अनुमान लगा जैसे कि उनके मन में कुछ ग्रौर हो। ग्रगले तीन दिन उनकी गतिविधियाँ काफी रहस्यमयी रहीं किन्तु हमने भी उन पर तेज निगाह रखी। डी० पी० घर ग्रौर वस्त्री ने मुक्ते बतलाया कि उन्हें एक नयी बात सुनाई पड़ी थी कि शेख गुलमं —श्रीनगर से सड़क द्वारा एक घण्टे का रास्ता तथा भारत-पाक सीमा से सात मील इघर—जा रहे थे जहाँ ग्रपने सीमा-पार के कुछ मित्रों से बातचीत करेंगे तथा लौट कर घर ग्रौर वस्त्री पर कुछ भूटे ग्रारोप लगा कर उन्हें कैंद कर लोंगे। ग्रौर फिर मन्त्रिमण्डल में ग्रपना स्थान सुरक्षित करने के लिए ग्रपने कुँछ पिछलगुग्रों को घर ग्रौर बस्त्री का स्थान दे देंगे। इसके बाद वह पत्रकार सम्मेलन में कश्मीर को स्वाधीन राज्य घोपित कर के भारत से (पाकिस्तान सं क्यों नहीं?) कहेंगे कि वह ग्रपनी सेना वापस बुला ले। इस प्रकार कश्मीर समस्या उनके हिसाव से सुलक्ष जाएगी।

युवराज, वस्त्री, घर तथा मैं सारी रात इस गम्भीर एवं विस्फोटक स्थिति

३८. सबसे बड़ी बात यह थी कि जम्मू और करमीर प्रदेश में कानून की मर्याय भंग हो चुकी थी तथा वहाँ अराजकता और नशंसता का साम्राज्य था।

पर विचार करने रहें 1 धन्न में हुमने निर्णय किया कि श्रव्यन्त के विवेद संघन कदम उटाने का समय था पहुँचा था। यदि एक बार श्रव्यन्ता ने कस्मीर को स्वायीन राज्य पोतित कर दिखा तो इसकी बचा गारप्यी थी कि सीमा-गर से कोई विदेशी सता न था पमाहे। ११४७<sup>82</sup> में भी यही हुया था और इसके निए काफी 'श्रव्ये' कारण दिये गए थे जैसे कि विदेशी सीमा का उन्तयन करना कमी यायसगत टहराया जा सकता हो।

इतना विश्तेषण करते के बाद भी हमने यह घच्छा समस्रा कि इस समस्न स्थिति में नेहरू की प्रवमत करा दिया जाए। बयोकि इतने नायुक मामले ने सम्बन्ध में फोन पर यानें करना छिपत नहीं था, इसलिए यह निर्णय हुया कि

मै तुरन्त दिल्ली चला जाऊँ।

पेंचरा फेलने लगा था थीर बनिहाल बरें पर काफी नुकानी मौसम था। इशाई-पाम के सिए न यह कोई उचित समय था थीर न कोई पतुक्त मौसम। इशाई-पाम के सिए न यह कोई उचित समय था थीर न कोई पतुक्त मौसम। पतारट नेपरी । गाम ने पुके इस सायाबी मौसम के सम्बन्ध में बतानवी नित्तु मेरे हुठ करने पर यह तैयार हो गए। २ धनस्त १९४३ को ताय-कात ६ वर्ज हम चल पहे। बनिहान दरें के उत्तर हमें गरकने वायल, नुभमी भीसम थीर मुस्तामार घर्ष का झामना करना पद्म किन्तु हम नित्ती प्रकार कर रात दिनी पहुंच गए। इसका अंग्र वामा के कुरानतामूर्ण यीर माहमपूर्ण वायल-वालम को है।

हुनाई प्रकृरे से में सीभा नेहरू के निवास-स्थान पर पहुँचा भीर उन्हें सारी दिखी बतताई। मैंने उनसे स्पाट कहा कि सपनी स्थ चान से धट्डुला भारत (भीर पालिन्सान ?) बोनों से सीदेवाओं करता चाहते ये क्योंकि उनका विचार पा कि दोनों देखों का सता-सन्तुनन उनके हाय में पा सीर इस समय बहु यो बादें सो करा सकते थे। नेरी बात सुनने पर नेहरू के कहा कि चाहें पुत्रपा, बस्ती भीर पर सकते थे। नेरी बात सुनने पर नेहरू के कहा कि चाहें पुत्रपा, बस्ती भीर पर ने कुछ भी सोचा हो, किन्तु परहुत्ता को निजी पीर्पियित में गिरफार नहीं करता या बचीकि स्थने दस करम की न्यायोधिनता हम विवस् के सामने सतीप्रजनक रूप से कभी नहीं एक पाएँग। मैंने नेहरू को चहुता अपरा के लिए बहुन सतरानक सिंद हो सकता था, बब्दाी, पर तथा सम्य सम्बन्धी के अर्थु सारोगों में गिरफार किया जा सकता पा, बब्दाी, पर तथा सम्य सम्बन्धी को अर्थु सारोगों में गिरफार किया जा सकता था, वस सीर भी सम्बाचार सो या सकते में किन्तु

३९. जैसा कि १९६५ में हुआ।

<sup>80.</sup> प्रतिकृत भीतम होने के कारण, वागुयान का गुल्य नियन्त्रण अस्टाबी कर से स्वार हो गया किन्तु गामा प्रपानी अन्वरचेवना, साहत और वागुदान-पालन के आने के वह पर बढ़ते गए। मैंने चन्हें पुरस्कार दिवे जाने की विकारित की की किन्तु उन्हें पुरस्कार मिछा नहीं ।

थी कि यत्र प्रव्दुल्ला प्रपने राजनीतिक पेशे<sup>34</sup> से भी पीछे हट रहे थे।

टम प्रकार का कुप्रयन्य सहन नहीं किया जा सकता था। इसलिए, इन प्रकार की परिस्थितियों में उनको पदच्युत कर देना कोई ग्रस्वाभाविक नहीं था। लोकतन्त्रीकरण की दिशा में इस प्रकार का कदम ग्रपरिहार्य था। बर किमी लोकतन्त्र मरकार का कोई ग्रंग गल जाए ग्रीर सड़ान्य देने लगे, तो ज को काट देना ही जन-स्वास्थ्य के हित में है। कदमीर में यही कुछ हो रहा था। प्रदेश के लोगों को सन्तोपजनक जीवन भेंट करने में ग्रपनी ग्रसमर्थता, लोगों का शोपण करने वाली सामन्ती प्रथा को समाप्त करने में ग्रपनी ग्रसमर्थता की निरक्षरता एवं दरिव्रता के ग्रभिशाप को मिटाने में ग्रपनी ग्रक्षमता के लिए ग्रद्युत्ल। की खूब ग्रालोचना हो रही थी। उनका सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए था कि वह सामान्य व्यक्ति के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाते किन्तु वह इसमें भी पूर्णक्षेण ग्रसफल रहे।

भारतीय जनता में भी इस वात पर श्राक्रोश प्रकट किया जा रहा था कि कश्मीर को अन्य प्रदेशों की अपेक्षा विशेष सुविधाएँ क्यों दी जा रही थीं। जनता पूछ रही थी कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमित अब्दुल्ला को क्यों दी गई तथा इतना अधिक कुप्रशासन फैलाने तथा केलीय सरकार की अवज्ञा करने के बाद भी अब्दुल्ला को ढील क्यों दी जा रही थीं?

वस्त्री, डी० पी० घर तथा प्रयुद्ध युवा शासक युवराज कर्णासह से मैंने कर्ष वार काफी देर तक वातचीत की। उन सवका निष्कर्ण यही निकला कि श्रव्युहला दिन-प्रति-दिन श्रसह्य होते जा रहे थे। कुछ ऐसा भी अनुमान लग जैसे कि उनके मन में कुछ श्रौर हो। श्रगले तीन दिन उनकी गतिविधियों काफी रहस्यमयी रहीं किन्तु हमने भी उन पर तेज निगाह रखी। डी० पी० धर श्रौर वस्त्री ने मुक्ते वतलाया कि उन्हें एक नयी वात सुनाई पड़ी थी कि शेख गुलमं —श्रीनगर से सड़क द्वारा एक घण्टे का रास्ता तथा भारत-पाक सीमा से सात मील इघर—जा रहे थे जहाँ श्रपने सीमा-पार के कुछ मित्रों से वातचीत करेंगे तथा लौट कर घर श्रौर वस्त्री पर कुछ भूठे श्रारोप लगा कर उन्हें कैंद कर लेंगे। श्रौर फिर मन्त्रिमण्डल में श्रपना स्थान सुरक्षित करने के लिए श्रपने कुछ पिछलभगुश्रों को घर श्रौर वस्त्री का स्थान दे देंगे। इसके बाद वह पक्रकार सम्मेलन में कश्मीर को स्वाधीन राज्य घोषित कर के भारत से (पाकिस्तान से क्यों नहीं?) कहेंगे कि वह श्रपनी सेना वापस बुला ले। इस प्रकार कश्मीर समस्या उनके हिसाव से सुलक्ष जाएगी।

युवराज, वस्त्री, वर तथा मैं सारी रात इस गम्भीर एवं विस्फोटक स्थिति

३८. सवसे वड़ी वात यह थी कि जम्मू और कहमीर प्रदेश में कानून की मर्याद भंग हो चुकी थी तथा वहाँ अराजकता और नशंसता का साम्राज्य था।

पर रिवार करते रहे। प्रत्न में हवते नियंत्र क्रिया कि प्रवन्तुता के विश्व नकता करन उटाने का मनव पा पहुँना था। यदि एक बार प्रवहुत्ता ने कस्मीत को स्वापीन राज्य पोरित कर दिया तो इसको क्या गारण्टी थी कि सीमात्मात्र से नोई विदेशी सत्ता न द्वा प्रयोग। १६४० व्य में त्री में बही हुआ था। यौर उनके निए कारी 'पच्ये' कारण दिये गान्ये वेशे कि विदेशी सीमा का उन्तपन करना कभी न्यायसंगत टक्षाचा जा सकता हो।

रतना पिरतेषण करने के बाद भी हमने यह धब्छा समभा कि इस समन्त स्थित से नेहरू को सबसत करा दिया जाए । बयोकि इतने नाजुरु मामच के सम्बन्ध में पीन पर यार्गे करना उपित नहीं था, इसनिए यह निर्मय हुआ कि

में तुरन्त रिल्भी चना जाऊँ।

मेंथेरा फेतने नगा था घोर बनिहान दर पर कापी नुपानी भीगम था। हयाँरै-यात्रा के निए न यह कोई जिंचन समय था धोर न कोई घनुगन सीमा। एनाट नेपछी। जाया ने मुक्ते दम सावायो योगम के सन्वन्थ में पतायती दी किन्तु मेरे हुठ करने पर वह तीयार हो गए। २ धमस्त ११४३ को नाव-कान ६ बरे हम पत पड़े। बनिहान दर के उत्तर हमें परकने वादन, नुपानी भीनम भीर मुतानावार वर्ष का मामका करना पड़ा किन्तु हम किसी प्रकार वय पता दिशी पहुँच गए। इनका धेम मामा के मुसानतापूर्ण धीर माहमपूर्ण वापनावार वर्ष है।

हुनाई घर्। से से सीधा नेहुक के निवान-स्वान पर पहुँचा भीर उन्हें सारी स्थित बरात हूँ। भीन उनसे स्पाट कहा कि सपनी इस पात से करहाना भारत (भीर पातिन्तान ) दोनों में सोदेशांनी करना चाहते से स्थाति जनका विचार पा कि रोगों देशों का सता-स्वानुतन उनते हाथ में पा भीर इत समय चढ़ से पाई सो करा सकते थे। भेरी बात सुनते पर नेहुक ने कहा कि चाहे पुत्रवात, बस्सी भीर पर ने कुछ भी सीचा हैं। किन्तु सरहुक्ता की किसी पीरिस्तित में पित्तानर तहीं करना वा बचीड प्रकृत देश करना की नायोचितता हैं मिलानर नहीं करना वा बचीड प्रकृत देश करना की नायोचितता हम विचार के सामने संतीपजनक रूप में कभी नहीं एस पाएँचे। भैंने नेहुक को बहुत समामा का प्रकृत्वा का स्वतन्त्र दहुता भारत के विषय बहुत खतरनाक विद हो सकता वा, बक्ती, पर तथा धान भीन स्वान्त्र से अपने में हैं आरोपों में पर पर सा सम्म संत्रवा स्वान्त्र स्वान्त्र से सामने संतीपजनक रूप में कभी नहीं एस पाएँचे। भीन नेहुक को बहुत समामा का सहस्त्रा सहस्त्र सहस्त्र सामने संतीपजनक स्वान्त्र से सामने संतीपजनक स्वान्त्र से सामने संतीपजनक स्वान्त्र स्वान्त्र से सामने संतीपजनक स्वान्त्र स्वान्त्र सामने सामने स्वान्त्र स्वान्त्र सामने सामने स्वान्त्र सामने स्वान्त्र सामने स्वान्त्र सामने स्वान्त्र सामने सामने

३५. जैसा कि १५६५ में हुआ।

<sup>80.</sup> प्रविक्व मौसम होने के कारण, वायुवान का गुरुव शिवन्त्रण आस्थायी रूप से स्वार हो गया किन्तु मामा प्रपत्नी अन्वस्थेतना, साहस और वायुवान-वालन के झान के वल पर बढ़ते मार्ग में में वन्हें पुरस्कार दिये जाने की सिकारित को शी किन्तु चन्हें पुरस्कार मिला नहीं ।

नेहरू अपनी बात पर अड़े रहे। मैंने उन्हें बचन दिया कि मैं उनकी बात कारी। पहुँच कर सब से कह दूँगा।

यगले दिन में श्रीनगर लौट गया। जब मैंने नेहरू के विचार उनके सामने व्यनत किये तो उन पर अनेक प्रतिक्रियाएँ हुईं। हम सब असमंजस में फी गए। यदि हम नेहरू को पहले बता देते कि हम अब्दुल्ला को गिरफ्तार करते जा रहे थे तो वह हमें यह कदम न उठाने देते किन्तु स्वतन्त्र अब्दुल्ला करेगी। का लोकतन्त्र के लिए खतरा बने हुए थे और हमारे राष्ट्रीय हितों के विरोध थे। उनको गिरफ्तार करना नेहरू की इच्छा के विच्छ या किन्तु स्वित इसे लिए विवश कर रही थी। काफी वाद-विवाद के बाद यह फैसला किया गा कि अब्दुल्ला को रोकने का समय आ गया या और यदि वह अपनी योजना को पूरा करना चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और इसके लिए नेहरू से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी (यद्यिप युवराज का मत यह था कि इसे कदम के उठाने से पहले नेहरू की अनुमित अनिवार्य थी)।

गुलमगं जाने से कुछ पहले अब्दुल्ला युवराज से मिलने गए क्योंिक कुछ समय से वह उनसे मिले नहीं थे। युवा शासक ने अब्दुल्ला को उनके कुप्रशास का संकेत किया और उन्हें सँभल कर चलने की सलाह दी। शेख ने इन आरोगें से साफ इन्कार कर दिया और ऐसे दिखलाया जैसे कि यह सुन कर उतको बहुत वड़ा दु:ख पहुँचा हो। किन्तु युवराज ने उन आरोपों को फिर दोहराया। इसके वाद शेख गुलमगं चले गए। संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने उनको पहुँ ही लिखित विरोध-पत्र भेज दिये थे कि वह स्थिति को ठीक से नहीं सँभाल पार रहे थे।

उस दिन दोपहर बाद हमें पक्की सूचना मिल गई कि दो दिन बाद शेंब अपनी योजना को व्यावहारिक रूप देने जा रहे थे। बल्शी और मैं पहले तो धर के मकान पर मिले और फिर युवराज के यहाँ। वातावरण तनावपूणं था हममें से प्रत्येक घबड़ाया हुआ था। काफी आगा-पीछा सोचने के बाद यह निर्णय हुआ कि म अगस्त की रात को अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि अब वह कानून के लिए पूरा खतरा बन गए थे। दिल्ली को स्थिति की भर्य-करता नहीं मालूम थी।

सम्भावित परिणामों को दृष्टि में रख कर कुछ सतर्कतापूर्ण कदम भी उठाये गए जैसे माहुरा के विजलीघर, श्रीनगर के टेलीफोन केन्द्र तथा अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा का पूरा प्रवन्व कर दिया गया।

पुलिस कप्तान एल० डी० ठाकुर तथा पुलिस उप-कप्तान शेख गुलाम कादिर को गुलमर्ग भेज दिया गया कि जब जम्मू और कश्मीर प्रदेश सेना के लेपटी० कर्नल बलदेविसिंह अब्दुल्ला को उनके पदच्युत (बर्खास्त) किये जाते का आदेश-पत्र पकड़ा दें तो ये दोनों उनको गिरफ्तार कर लें। ऐसा ही हुआ। प्रादेश-पम मिनने पर पहले तो अन्दुल्ला बौक्लाये, मर्म हुए कि ऐसा उनके साम कोई नहीं कर सकता किन्तु किर ठण्डे पढ़ गए। नमाव पढ़ कर प्रोर मात कीई नहीं कर सकता किन्तु किर ठण्डे पढ़ गए। नमाव पढ़ कर प्रोर मात हिएया रेडियो से समाचार सुन कर बढ़ ऊपमपुर जेल के निए चलचे हो यह काम काफी चूपनाप किना गया पा किन्तुन मातृम प्रवृद्धला की गिरफ्तारों का समाचार की फेल गया। (प्रोनगर से पॉच मोल वाहर उस स्थान पर में खड़ा हुआ या जहां से अन्दुल्ला को अपम-पूर जेल की धोर से जाने नाती बन्द माडी मेरे पास से मुजरी। जिम ममय बस्ती को उस्मू पीर कस्योर के प्रधान मन्त्री पर की अपसे दिनायी गई, में उम समय वर्ती मोत्वर पा।)

प्रवृत्ता की निरक्तारों के बाद कुछ छिटपुट घटनाएँ घटी। सड्डन राष्ट्र सप का प्रेशक दन जो सीमा के निकट ही या, सफेद जीघों में बैठ कर श्रीनगर की घोर भागा। किन्तु बक्सी और घर ने इस समस्त स्थित का दृत्ता में सानना किया। इन सब घटनायों का में चक्यवीद गवाह हूँ और श्रीनगर एवं पाटी में सान्ति बनायं रखने के निए जो कुछ मैं कर सकता था, वह मैंने

६ प्रगत्न को जब नेहरू ने धुबराज कर्णीरह को घरटुरूना को गिरफ्तार करने के निए बीट पिनाई तो बोही देर तो पुत्रदाज गुनते रहे किन्तु फिर कांगते हानों ने कोन ए० पी० जैन (जो उस समय तक धीनगर रहें कप पे) को पकड़ा दिया। जैन भी थूरा प्रहार न सँमान सके घीर उन्होंने क्यों के पी० पर को पकड़ा दिया। अब तक नेहरू का गर्वन समाय हो चुका या।

दो दिन बाद ज्या में दिल्लों में नेहरू से मिला तो उन्होंने बतलाया कि उनहें मादेश के बाद अब्दुरला को निरमतार करने पर बहु बहुत ध्रमलन थे। किन्तु जैसे-जैने दिन बीहत गए घीर कस्मीर के मामने को दूबता ते सेमानने किन्तु जैसे-जैने दिन बीहत गए घीर कस्मीर के मामने को दूबता ते सेमानने किमाने कि साम क

कोरियाई भाज में 'कोरिया' सब्द का सर्च है 'चूनी हुई सर्यान् वह भूमि जहाँ भाव कालीन साम्ति विराजनान हो। मुख्य प्रायद्वीपके सर्वितिस्त रहमे १,००० हीए हैं। मुख्य प्रायद्वीप ५०० मोल लम्बा तथा १३५ मील बोड़ा है पोट एकता कुल शेमफत व५,००० वर्गमीन है। दमका ठीन-बोचाई नाव पर्वनीय है और स्वत्त तथा के जेंच जिस्सर ६,००० फूट केंचा है। यहाँ के निवासी परिश्मी है एवं प्राचीन नम्यता में विस्तान रहने हैं। हिमाई पर्ने यहाँ का प्रमुख पर्ने हैं। १८०५ में, स्वी-जामानी पुढ के ममान्त होने वर, कोरिया पर जानानियों ने मस्विता जान विया पा।

मित्र देशों के नेताओं की १६४३ में हुई काहिरा की बैटक में ग्रम<sup>रीका</sup>, नीन और इंग्लैण्ड ने घोषणा की कि दितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया की स्वतन्त्र कर दिया जाएगा । १९४५ में, पोट्सडम में इस वचन को दोहराग गया तथा हम ने इस पर सहमति प्रकट की कि जब जापान समर्पण करेगा तो ३५वीं समानान्तर (थर्टीएर्थ पैरेलल) के उत्तर-स्थित कोरिया को वह ते लेगा तथा दक्षिण-स्थित कोरिया को ग्रमरीका। दिसम्बर १६४५ में हन, ग्रमरीका तथा इंग्लैण्ड इस वात पर सहमत हो गए कि सम्पूर्ण कोरिया में एक ग्रस्थायी लोकतन्त्र सरकार की स्थापना की जाए तथा पाँच वर्षों के लिए एक चतुर्शक्तीय न्यासिता (फोर पावर ट्रस्टीशिप) की भी स्थापना की जाए। कोरिया पर शासन करने के लिए एक नियन्त्रक संस्था बनाने के लिए एक संयुक्त ग्रायोग की स्थापना के सम्बन्य में ग्रमरीकी एवं रूसी सहमत नहीं हो पाए तो यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल ग्रसेम्वली के सामने पहुँचा जिसने १६४७ में यह सिफारिश की कि कोरिया में राष्ट्रीय सरकार की स्था-पना के लिए कोरियाई प्रतिनिधियों का चुनाव मार्च १६४८ से पहले हो जाना चाहिए तथा जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक कोरियाई सरकार की स्थापना के नव्ये दिन के भीतर ग्रमरीकी एवं रूसी सनाग्रों को वापस चले जाना चाहिए।

जनरल ग्रसेम्बली ने एक ऐसे ग्रायोग की स्थापना का प्रस्ताव रहा जी कोरिया की स्थित का ग्रध्ययन करे ग्रीर सम्पूर्ण कोरिया में एक राष्ट्रवादी सरकार वनाने की सम्भावनाशों के सम्बन्ध में ग्रपनी रिपोर्ट दे। इसी सदस्य ने इस प्रस्ताव के पक्ष में ग्रपना मत देने से इंकार कर दिया तथा इस प्रकार के ग्रायोग को उत्तरी कोरिया की सीमा में प्रवेश देने से भी मना कर दिया। इसलिए, इस ग्रायोग की गतिविधियाँ दक्षिणी कोरिया तक ही सीमित रहीं। ग्रतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षणी कोरिया को गणतन्त्र घोषित कर के डॉ॰ सिंगमैन री को इसका राष्ट्रपति बना दिया। दूसरी ग्रोर, इसियों ने ग्रमल १९४६ में उत्तरी कोरिया में चुनाव कराए ग्रीर वहाँ गणतन्त्र की स्थापना की। साथ ही उन्होंने सम्पूर्ण प्रायद्वीप पर ग्रपने दावे की भी घोषणा की। इस प्रकार 'रेन्वीं समानान्तर' से कोरिया दो भागों में विभाजित हो गया तथा दोनों भागों में गणतन्त्र की स्थापना हो गई। इसी सेना कोरिया से दिसम्बर्थ १९४६ में हट गई तथा ग्रमरीकी सेना जून १९४६ में।

सिंगमें न री ने उत्तरी कोरिया पर श्राक्रमण करने की धमकी दी। किलु उत्तरी कोरिया वाले उनसे तेज निकले श्रीर वे २८ जून १६५० को '३८वीं समानान्तर' को पार कर दक्षिणी कोरिया में प्रविष्ट हो गए। इस पर कोरिया के दोनों भागों में युद्ध छिड़ गया। श्रमरीका श्रीर इंग्लैण्ड ने दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए श्रमनी सेनाएँ भेज दीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना की कमान जनरल मैंकार्थर के हाथ में थी। ६ नवम्बर १६५० को इस सेना ने

रिपोर्ट दी कि कोरिया युद्ध में चीनी सैनिक दस्ते भी सनिय भाग से रहे थे। ध्य हर युद्ध ने भवानक इत्त सारण कर सिया। दसमें एक घोर तो उत्तरी कोरिया घोर चीन की नेनाएँ थी। तथा दूसरी धोर सबुनन शाट्ट की मेना थी विगम प्रमानता, दस्पेण्ड खादि गोलहू<sup>का</sup> मित्र राष्ट्रों की मेनाएँ गमिनतिन थीं। पार<sup>का</sup> देशों ने बचन चिकित्सा युनिट ही भेज थे।

नवस्यर १६५१ में सान्ति-वार्ता प्रारम्भ हुई जिससे विचार करने के निए निम्मतिश्चित प्रमुपीय कार्यक्रम थाः

- (म) कार्यत्रम को स्वीकार कर के उस पर विचार करने का समभीता,
- (था) युद्ध-विराम रेखा निर्धारित करना,
- (इ) युद्ध-विराम की देखरेख,
- (ई) युद्ध-बन्दियों का विनिमय,
- (उ) सिपारियो।

युज्यभिस्तो को सस्या वे. साववय मं कोई समभीता नही हुमा। २० प्रप्रेन १६४२ को दोनों पक्षों में यह समग्रीता हुमा कि युज्यविशय की धारामी का पानन कराने के लिए एक तटस्य राष्ट्रीय परिनिरीधण मार्याव (क्टूड्स नेसाम मुख्यमञ्जरी क्रमीयन) की निजुलित की जाए।

१७ नवस्यर १६५२ को मारत ने एक योजना प्रस्तुत की कि युद्ध-बन्धियों के स्वर्धा लोटने का नाम एक अनुसंत्रीय कायोंग की वैगरेत में हो धीर रम सायोंग में से नाम्यवासी एवं हो मेर से प्रमान के सिक्त कर दिया। मार्च दिस्से में वत्तरत नाक ने जिनेवा सम्मेतन के माय्यव में प्रस्ताव रसा कि मामीर रूप में सरस्व एवं पायत युद्ध-विवयों में यितम्य का स्वितन्य सम्पर्ध होना वाहिए। साम्यवासीयों ने सिक्त वह से स्वीहरा कर निया। व पूर्व में दूर से सोनों प्रशीप के स्वाप्ति वह से स्वीहरा कर निया। व पूर्व १६५३ को दोनों प्रशीप निम्मीनित्य सम्प्रीत हुवा:

(म) युद्ध-वंदियों के स्थरेय लीटने के काम की टेसरेस के लिए एक प्रटास राष्ट्रीय मार्थान को नित्रुक्ति को बाए जिसके यदस्य भारत, स्थीरन, स्वित्रुसर्वेश्य, पोलेश्य तथा पंत्रोतिबिया हो। यो युद्ध-वर्गी स्वदंश न

४१. भारद्वेशिया, वेश्वयम्, क्याबा, कोशन्ययः, इयोच्यः, छातः, डीस् इत्यामवर्गः, (द नीदरसंग्वसः, न्यु अनिषकः, काश्यनिम, महाय्यः, दक्षाः, दाक्षणः) भागोका क्षयः, प्रासंग्व तथा भागतेकाः।

४२, भहरत, इटसी, नर, रदोडन।

and a second second

्रा । वा स्वरं के विक्रों की सहस् . १८८८ वर्षे १८८८ वर्षे १८८५ होते स्वाति हो। संदर्भ के इन्होंने स्विति हो े के किया है के किया है के किया है के किया है के क्षेत्र के आहे। किया के े । इसमें सिम्बे कहार का प्रतिशोधाः ः । १८८१ वर्षः १८८१ वर्षः । १८८१ वर्षः स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य े १ ५ १ १ १६ ए स्टेंटर राजीत है की सबस्य, दिवस एवं खीड्स . . . . . १९८५ - १९८४ वे अपने के क्षेत्र की सहस्य, <mark>चैश्त</mark> एवं पोल, कर के प्राप्त के किस के किस के किस के किस की सामित्र हों। स्वर्भ के किस के किस के किस के किस के किस की सामित्र होंगे की सामित्र होंगे की सामित्र की सामित्र की सामित्र क - - - राजा क्रम्बन्स इस वर निर्मर करती थी कि ा १९११ हुन र १९१४ व्हार देखी काला दा**ः स्व तो** यह वाहि १ १०० व्यक्त १० व्यवसार सहसङ्ग्री और बहुतापूर्व था। क्रिंग ्र १५ १ । १५ १ १ १ वर्ग होती होते होती हो बई पी, सब वह ही ...... १९ १९ १९ १० हेर्ने स्परी विकारिक वरसा रही थी। ू नहार हर है के देशकों है जिए इसने एक स्पन्न को दुन लिया। ्राप्तर वर्ण वर्ण रहार होता वर्ष का जिल्हा है उन्हीं इनाम है सिकारी १ र . . . . . . . १९ १९ महिन की की महरेगा की उने के किए वहाँ समस्रातुमा १९६६ अपने क्षेत्र के में सम्बद्धार में होती करते में बार्क वाद-दिवाद वर्ता। ्र १ १ १ व ४ मान हर साहर पर कि इस क्षेत्र में मुख्यें विद्यी हुई थीं और ्र हरू होते होते की प्राचीना की नवाने उत्तरी नमान ना नहीं इ.स. १९८८ होते होते की प्राचीना की नवाने उत्तरी नमान ना नहीं ्र कार १, कोई मुख्य ल्ट्री मो १ यह इस बाद-विवाद को चतते नई वि ्र १९८३८ होर्ड प्राप्त नहीं विस्माई विषय तो सैने एक समाधान पुनार्य ्र १५ १६ १९ १६ तो वे में में बातर हैं। पति में इसकी सहुरान पार कर गर्न के के कि हों कोई हुरंग नहीं भी और यदि नहीं पूर्ण के भी भी तिहने का प्रस्त ही नहीं उदला था। मेजर मार्क बला। ्रेश एवं शिवस्त सैनिक—द्या डुड सन्य सापियों के साप के ्रिकेट प्रोपेट हो ग्या। प्रत्येक पण पर सन में यह विचार बदता कि ब्र ्राप्त क्षा भीर वह फटी। किन्छु कुछ किन्छ बाद हम लोग जा पा ्राती पाता तो ताबारण थी । इसके बाद सब बाद-विवाद तमाज त्र प्रदेश । विशेष विशेष का निम्नीय आरम्भ हो गया । ्राप्त हा गया। विकास मुद्रे वहाँ की सरकार ने निमन्त्रप हेला। हों ्राप्त होर नेहरू ने सनुमति भाँगी जो मुक्ते मिल गई। पान हुई । पान ा था चुन्ह मिल गई। पान हैं स्वारिकारी वहीं ते मेरे मेजवान मुके रेत गाड़ी में विदेश

3

4

4:

भा

Sie

્રાં વિ

य

4

W

7 3

ीन

भूनों के बार प्रतुर

किन्तु हुने निष्पक्षतापूर्ण ग्राचरण कर के भपनी तटस्थता को सिद्ध करना होगा । श्रायीय का श्रम्यक्ष होने के नाते भारत का काम काफी जिस्मेदारी एव विस्वास का था तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में हम वहाँ के भ्राणत एव विस्फोटक बातावरण को शांत एव निष्पक्षतापूर्ण बना कर शन्तर्शन्द्रीय तनाव कम करने में प्राप्ता प्रतुषम सहयोग प्रदान करना था । उन्होंने मुभाव दिया कि हम सब में पहले युद्ध-बन्दियों की धपना सदभावनापूर्ण सन्देश भेजें । उसी बाद हुम कोरियाई भाषा सीखनी चाहिए जिससे यह पता बले कि हम गचमुन उनकी समस्याधों में रुचि रखते थे। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्र-यन्दी ऐने भी होंगे जो स्वदेश नही सौटना चाहुँगे, इसलिए हमें अपना काम उन युद-यान्दयी से प्रारम्भ करना चाहिए था जो स्वदेश सीटने के लिए तैयार हो। उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि अधिकांश यद-वन्दी किसान थे और राजनीति से दूर थे, दर्शालए व स्वदेश लीटने को उत्सक होने तथा हुम उनक साथ काशी सहानु-भूतिपूर्ण ध्यवहार करना होगा। उन्होंने सलाह दी कि जो बन्दी धापशियनक हो, हमें उन्हें घलग कर के उनके नेतायों की खोज करनी होगी। हो सकता है कि वे हमें प्रपत्ता पूर्व जीवन न बतलाएँ, ऐसी स्थिति में हमें उन्हें समभा-बुभा कर इसके लिए तैयार करना होगा। सन्त से नेहरू ने कहा कि यदि नही गाडी टप हो जाए तो हमें भनीयचारिक रूप ने उसे हम करना होगा। चीन के सम्बाध में उन्होंने करा कि भारत और चीत एक-दूसरे के मित्र थे तथा हमारी कापी तस्वी-तीमा उनके साथ लगती थी, इसमिए व्यर्थ में उमें धप्रमान करने का कोई काम करना हमारे लिए युद्धिमता की बात नहीं थी। यह गस्य पा कि हम किसी देस का पक्ष नहीं लेता था किन्तु अगरे गाथ ही हमें प्रवती राष्ट्रीय नीतियों का भी ध्यान रसना था। 1

नेहरू की सलाह को गांठ बांध कर मैं तिसँगा तथा प्रतिनिधि मण्डल के में पाय ग्रहस्थों के माथ सिलाबर १६४३ में कोरिया के विष चन पड़ा । संयुक्त राष्ट्र सप की सेना के कमाण्डर जनरल मार्क क्लाक का शिविर टीकियों में र्शमा। उनते मुलाकात करते हुए हुम धपने गन्तस्य 'पान मुन योग' की घीर ा की । दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति सिवमेन री भारत से रतने सप्रयान ने कि ते उन्होंने हमें पान मुन जांग जाते हुए दक्षिण कोरिया की भूमि पर उनाने बी भी भनुमान नहीं दी । संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें भवनी भीर जारा नथा रमारे धन्तव्य की घीर खाना कर दिया। ∢l<sup>(</sup>

4

11

कोरिया पहुँच कर मैंने देला कि वहां धमरीको धीर चीनी, दोनो हो परने काम में काम न एक कर सम्य सनेक यतिविधियों से उनके रूए थे। वर सरस्य साष्ट्रीय स्वदेशायम् बायोन् हे ने हमारे बैनिको के नाप्यन

४३. टटस्य सम्द्रीय स्वदेदायमन सायोग को शाक्तक संस्टा 🛍 एथा "मारागिय हारबारम् इ.स. इ.स.इ. मादेशी का पालन कराने वाली सस्य ।

से संयुक्त राष्ट्र संघ नेना के कीरियाई ग्रीर चीनी बन्दियों को सँगलाने कीरियाई बन्दियों ने काफी भृष्टना दिखलाई। ये क्षण हमारे सैनिकों की विल् भीष्या की परीक्षा के ये ग्रीर जिस सांति एवं मथुर डंग से उन्होंने स्वित की संगाला, उनके लिए वे गराहना के योग्य थे। लेफ्टी॰ जनरल थोरट ने ग्रींक दिया कि बन्दियों की उस भृष्टता के लिए उनसे किसी प्रकार का प्रतिभोज त्यक व्यवहार न किया जाए तथा उनका भार सँभावते समय निह्ला हा जाए।

'तटस्थ राष्ट्रीय स्वदेशागमन यायोग' के दो सदस्य, स्विस एवं स्वीर्क् तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पक्ष में लगते थे श्रीर दो सदस्य, चैक्स एवं पोल, उत्तरी कमान के पक्ष में। श्रव भारत का निष्पक्ष रहना श्रीर भी श्रिनवार्ष हैं गया। इस श्रायोग की सफलता या श्रसफलता इस पर निर्भर करती थी कि भारत श्रपनी भूमिका का किस प्रकार निर्वाह करता था। सच तो यह था कि दोनों ही पक्षों का हमारे प्रति व्यवहार कहुतापूर्ण श्रीर चनुतापूर्ण था। इस् विराम समग्रीने के समय जो श्राग दोनों श्रीर धीमी हो गई थी, श्रव वह हम (एक मात्र तटस्थ देश) पर भुत्रसा देने वाली चिगारियां वरसा रही थी।

'पूछताछ शिविर' के निर्माण के लिए हमने एक स्थल को चुन लिया। इसको चुनने में हमारा दृष्टिकोण यह था कि यदि उत्तरी कमान के अधिकारी चाहेंगे तो वे भी युद्ध-बन्दियों को स्वदेश लौटने के लिए वहाँ समसा-बुनी सकोंगे। किन्तु इस स्थल के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में काफी बाद-विवाद चता। संयुक्त राष्ट्र संघ कमान का कहना था कि इस क्षेत्र में सुरंगें विद्यी हुई थीं और इसलिए इसमें जन-हानि होने की ग्राशंका थी जबिक उत्तरी कमान का कहनी यह था कि वहाँ कोई सुरंग नहीं थी। जब इस वाद-विवाद को चलते कई ि बीत गए श्रीर इसका कोई अन्त नहीं दिखाई दिया तो मैंने एक समाधान सुरुवि कि इस विवादग्रस्त क्षेत्र में मैं जाता हूँ। यदि में इसको सकुशन पार कर गय तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि वहाँ कोई सुरंग नहीं थी और यदि वहाँ मुर्ग विछी हुई थीं तो मेरे लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मेजर मार्क वर्ली वैश्ररस—एक वीर एवं विश्वस्त सैनिक—तथा कुछ श्रन्य साथियों के साथ में उस क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया। प्रत्येक पग पर मन में यह विचार उठता कि ग्री पैर सुरंग पर पड़ा और वह फटी। किन्तु कुछ मिनट वाद हम लोग उस पर पहुँच गए। वापसी यात्रा तो साधारण थी। इसके वाद सव वाद-विवाद समार्छ हो गया और वहाँ 'पूछताछ शिविर' का निर्माण प्रारम्भ हो गया।

पीकिंग घूमने के लिए मुक्ते वहाँ की सरकार ने निमन्त्रण भेजा। इति लिए मैंने तिमैया और नेहरू से अनुमित माँगी जो मुक्ते मिल गई। पान मुने जोंग के पास एक स्थान है केसोंग जहाँ से मेरे मेजवान मुक्ते रेल गाड़ी मंते गए। हमने उत्तरी कोरिया के सरेवों एवं प्योंग्योंग स्थानों के बाद अनुने पीकिंग में मैं लोगों की झनुताननिविधता एवं समयणरायणता (बहत की पावनी), ियाता एवं चिकित्सा के दोनों में उनके निरस्तर कावरें तथा उद्योग, किंपिएंस मन्द्र पेत्री की समस्याधी की हुन करने के उत्यो ते बहुत प्रभावित हिमा। दूसरी और मैंने यह भी देखा कि उनको न बीलने की स्वतन्त्रता धी धीर न काम करने की। शामान्यतः प्रश्लेक बात में वे पपने उन्न धाधिकारियों और न काम करने की। शामान्यतः प्रश्लेक बात में वे पपने उन्न धाधिकारियों

का हवाला देने रहते थे ।

जब बीन के बीफ घाँक ओटोकोन ने मुश्री पूछा कि में पीकिंग में किए
में मिनना चाहता था तो भीन उत्तर दिवा कि मेरा कोई नियोध मारह नहीं
या। इस पर उन्होंने स्वयं ही एवं बिदेश मश्ती पनरस्त कि का नोग तथा
श्यान मन्त्री चाऊ एन लाई से मेंट का प्रवस्त करा दिया। बीन के प्रधान
मन्त्री सं तो मैं कई बार मिला। २२ विसम्बर १८१३ की मेंट के समय तो
प्रमेन पीकिंग-स्थित राजवृत राधवन भी उपस्थित से। चाऊ एन लाई ने बोर
दें कर कहा कि मिननीसिंखत तरदेश मैं स्था मेहक को हूँ:

- (भ) श्रमरीका निम्नतिश्वित कारणी से दक्षिण पूर्व एशिया में तनाव बनाये रखना चाहना था:
  - (क) जापान को मैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाते जाना तथा

\$8 जत्तरी कोरिया से यीकिंग जाते समय हम अनेक मू-सण्डों, साक-सुशरे आदिम युग के गाँवों, तये पुराने कस्वों, फेंबटरियों से अरे ओपोधिक क्षेत्रों तथा दो-तीन आधुनिक शहरों से गुजरे

रचे अर वे याने सेनिह रही मीनूद रतना, िया) ( देश पारणकारी असकी का नामतेनों कर प्रीस्टाई पेलिक प्रकास स्थापना,

Commence and an analysis of the contract of

(भर्) धन्योका सर्वः पर कि लग भी राजनीविक समेल ने जी नेप १४ वर्ग पूर्व करना नाइना भा तथा इस एशिया केंद्री वन है। एक की प्रस्ताती है जैसे कि नीनी नोकाल पह सम्बं कर भक्ता पर । उपका धारे पहुंचा कि प्रमरीका बाला है हैं भी कि राजनीतिक सके ले हैं,

(ा) याः यमगेका ने नीन में पुत्र करने की भूत की तो की ही रेनाइ रेकार यह कीए प्रमुखे हा हो सिर-तोड़ जबाब देगा।

स्थार एक ।। हे ने पह भी कहा कि 'तरस्य राष्ट्रीय स्वदेशायन सर्वे के काम में इन पानु के नहीं में नयों है वह तथ्यों को निषक्ष दृष्टि है हेर्ले Market Lift 1

देश इंग्डेंटर के गाद मैंने राधवन से कहा कि वह चाऊ ए नहीं गारेश यात्र मन्ती नेट्रम् सक पर्नुता है। उन्होंने ऐसा करने का बन लि।

ए हिन्दी मेंड में नाज एन लाई ने मुभने कहा कि विश्व की श्री करोड़ जनसम्या में ६० करोड़ जनसंख्या चीन की है तथा तृतीय विस् पूर्व उन्हें कोई भग नहीं था नयोंकि इससे समाजवादी शक्तियाँ श्रीर शिक्शी हो जाएँगी । उन्होंने आगे कहा कि यदि कुछ ब्रस्सु वम फट भी गए हो की इंग्लिण हो। समाप्त हो। सकता था किन्तु चीन नहीं, चीन का एक पीहा की नष्ट भी को नष्ट भी हो गया तो उससे कोई यन्तर नहीं पड़ता या क्योंकि उसके वि जो महाकार चीन रोप रहेगा वह अनेक इंग्लैण्डों से वड़ा होगा। जब मेंते हुन कि क्या की के के कि कि क्या चीनी कान्ति किसी रूप में रूस से अनुप्रेरित थी तो उन्होंने हैं हो कर जनक हो कर उत्तर दिया कि कान्तियाँ आयात नहीं हुआ करतीं तथा चीनी क्षि विशुद्ध रूप ते देशी थी और वह रूस से आयात नहीं हुआ करता तथा का लोगों का कि लोगों का विचार था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ६० करोड़ वीर्त

२० करोड़ रूसियों से किस प्रकार अनुप्रेरणा पा सकते थे। नाऊ एन लाई ने यह वता कर कि वह विदेशियों से ग्रालीवना मुनी करते थे. मारोके पसन्द करते थे, मुम्मसे पूछा कि अपनी चीन की यात्रा के सम्बन्ध में मेरी वि विचार था। मैंने कहा कि अपनी चीन की यात्रा के सम्बन्ध पार्वा चीजें खटकने वाली भी भी कहा कि जहाँ मैं अनेक चीजों से प्रभावित हुआ था वहाँ हुँ चीजें खटकने वाली भी थीं जो मैं अनेक चीजों से प्रभावित हुआ था पर के लिए, जब मैंने करूर निर्माण में उनकी दृष्टि में लाना चाहता था। उदह्<sup>दि</sup> के लिए, जब मैंने कुछ चीनी अधिकारियों को भोजन के लिए आ<sup>मिंकी</sup>

84. एक शताब्दी वाद यह ६०० करोड़ हो जाएगी।

्म तो उन्होंन मुद्धे धन्तिम शक तक यह नहीं बननाया कि वे भोजन करेंगे,
नहीं। प्रत्य मेंने पीकिल रेडियों स्टेमन देपने की इच्छा मकट की तो मुद्धे
से समय तक इस धसमबस की स्थिति में रहना प्रधा कि मैं वह स्थान देध
,रूमा या नहीं। अब मैंने पीडिया की याची विस्था की देपना जाहाँ तो मुक्ते
ए तो गया कि वे मुद्धे बन्दी बस्तियाँ दिशा देने किन्तु वास्तव में दिशाई
है। मैंने पाज एन लाई में पूछा कि क्या वहीं हर बात के तिए उच्च धायएसियों से पनुस्ति तेनी पहली है थीर विदे वे मुद्धे कोई स्थान नहीं दिशाना
हिते थे तो मुद्धे सम्बद्ध में न एक कर कोई धिक-सा चहाना नशी दिशाना

बाऊ एक साई में मेरे साथ थीवी घटनाओं पर तेद प्रकट करने हुए गहा इ एक याद मुद्दे स्थरण रचनी चाहिए कि उनका देवा मंत्री वरुण, प्रमदिश्यक व बातक के समान था भीर दशनिए कुछ प्रविवरण भनिवाये थे। इस बात न ध्यान रहना देवा के घनियावकों का काम था कि देववासी ध्यमी किमीर परसा में कुछ नगत काम न कर बैठें। जब के प्रबुद्ध हो बाएँगे वो जन पर । यिवयम हटा दिये जाएँग। [याठण दल उत्तर से में मन्युष्ट नहीं हुआ किंतु करवी (मिटायावर के सिए चीनो सब्द) के कारण में चूच रहा ।]

एक दिन बाक एन लाई ने युक्ते और बहादुर खिंह को भीजन के लिए एपने निवास पर सामानिय किया। धाविकास यातचील उन्होंने दुर्गापिय के सामम से की किन्तु कभी-कभी कुछ शब्द धवेशों के भी बोल देते से । जब सामो-संत्तुन भी में हह, बोल और भारत आदि के स्वास्थ्य की मगत कामना के लिए मदिन का दौर पत्ता तो बाक एन लाई ने आबह किया कि मैं भी कनका साथ हूँ तो की जलने कहा कि बहादुर खिंह केरा योग्य दाइ याणों (मिंतिमिए) सिंद होना और पुने समा कर दिया जाए। समाभ्य पन्यह बौर बनने के बाद बाक तो अपनी सुप कोने करी किन्तु बहादुर खिंह पर कोई समाव नहीं पत्ता। इसने बाक का भारत-विश्वास किन्तु बहादुर खिंह पर कोई समाव हुए साम्बर्ग बहुदुर से पूछा;

'भापने घराव पीती कहाँ गीखी, थी बहादुर मिह ?'

बहादुर ने जड़े ही कर बड़ी दुबता से, औसों में चमक सा कर कहा : 'छर, मेरे राजपूत परिचार में सात पीड़ियों से बराब पी जा रही है।' इसलिए, पराच तो मेरे गुन में है।'

चाक एन लाई ने घराब छोड़ कर भोजन करना धारम्भ कर दिया। चीन की इस रोचक यात्रा के बाद मैं थीर मेरे साथी पान मुन जींग सौट गए।

कीरिया में समुक्त राष्ट्र सप के प्रति चीनियों का व्यवहार बढ़ा धनम्न एव दुरावहरूषे या। प्रत्येक बार्ता के नमय चीनी 'यवकर परिणामी' की धमकी रेत ग्रीर पनन्त बेशावनियों रेते तथा प्रत्येक बेशावनी के पहले १७६वी, २१६वीं, '१६वीं प्रति धब्द जोड़ देते । मेरे विचार से यह उनकी देशने की कहा' इस क्षेत्र में अपने सैनिक दस्ते मौजूद रखना,

(ख) दूर्व में साम्यवादी धमकी का नाम ले-ले कर पाकिस्तान को सैनिक सहायता देते जाना,

(ग्रा) ग्रमरीकों कहता था कि रूस भी राजनीतिक सम्मेलन में भाग ले जैसे कि रूस युद्ध करना चाहता था तथा रूस एशिया में शानि वनाये रखने की गारण्टी दे जैसे कि चीनी लोकतन्त्र यह काम नहीं कर सकता था। इसका ग्रथं यह था कि ग्रमरीका चाहता ही नहीं था कि राजनीतिक सम्मेलन हो,

(इ) यदि अमरीका ने चीन से युद्ध करने की भूल की तो चीन इसके लिए तैंयार या और अमरीका को सिर-तोड़ जवाब देगा।

चाऊ एन लाई ने यह भी कहा कि 'तटस्य राष्ट्रीय स्वदेशागमन ग्रायोग' के काम से वह सन्तुंष्ट नहीं थे क्योंकि वह तथ्यों को निष्पक्ष दृष्टि से देखने में ग्रसफल रहा।

इस इण्टरव्यू के वाद मैंने राघवन से कहा कि वह चाऊ एन लाई का सन्देश प्रधान मन्त्री नेहरू तक पहुँचा दे। उन्होंने ऐसा करने का वचन दिया।

एक दूसरी भेंट में चाऊ एन लाई ने मुक्त कहा कि विश्व की २४० १४ करोड़ जनसंख्या में ६० करोड़ जनसंख्या चीन की है तथा तृतीय विश्व युद्ध से उन्हें कोई भय नहीं था क्योंकि इससे समाजवादी शक्तियाँ और शक्तिशाली हो जाएँगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि कुछ अरगु वम फट भी गए तो उनसे इंग्लैण्ड तो समाप्त हो सकता था किन्तु चीन नहीं, चीन का एक थोड़ा भाग नष्ट भी हो गया हो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाद भी जो महाकार चीन शेष रहेगा वह अनेक इंग्लैण्डों से बड़ा होगा। जब मैंने पूछा कि क्या चीनी श्रान्ति किसी रूप में रूस से अनुप्रेरित थी तो उन्होंने गर्म हो कर उत्तर दिया कि कान्तियाँ आयात नहीं हुआ करतीं तथा चीनी क्रान्ति विशुद्ध रूप से देशों थी और वह रूस से आयात नहीं की गई थी जैसा कि अनेक लोगों का विचार था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ६० करोड़ चीनी २० करोड़ रूसियों से किस प्रकार अनुप्रेरणा पा सकते थे।

चाऊ एन लाई ने यह बता कर कि वह विदेशियों से आलोचना सुनना पसन्द करते थे, मुभसे पूछा कि अपनी चीन की यात्रा के सम्बन्ध में मेरा क्या विचार था। मैंने कहा कि जहाँ मैं अनेक चीज़ों से प्रभावित हुआ था वहाँ कुछ चीज़ें खटकने वालों भी थीं जो मैं उनकी दृष्टि में लाना चाहता था। उदाहरण के लिए, जब मैंनें कुछ चीनी अधिकारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित

किया तो उन्होंने मुन्हें धानियम धाण तक यह नहीं बनलाया कि वे भोजन करेंगे या नहीं । जब मैने पीकिल रेडियो स्टेयन देवने की इच्छा प्रकट की तो मुन्हें काफी समय तक इस असमनवा की स्थित में रहना पड़ा कि मैं वह स्थान देख पाऊँगा या नहीं। जब मैंने पीकिल की यन्दी बस्तियों को देखना पाहा तो मुन्हें कहा तो गया कि वे मुन्हें भन्दी बस्तियाँ दिया देंगे किन्तु बास्तक में दिखाई नहीं। मैंने पाऊ एत नाई ये पूछा कि क्या वहीं हर बात के पिछा उच्च मिल-कारियों से मनुमति तेनी पढ़नी है भीर यदि वे मुन्हें कोई स्थान नहीं दिखान पाइने दें तो मुन्हें सदस्यकल में न राम कर कोई टीक-सा बहाता नया देंगे।

बाक एन नाई ने मेरे काथ बीदी घटनाथों पर शेद प्रकट करने हुए कहा कि एक वात मुझे हमरण रचनी बाहिए कि उनका देत प्रभी दरण, अगरिएनव एवं बावक के समान या धीर दशनियर कुछ प्रतिचन्त्र सनिवार्य ने इस बात का प्यान रखना देन के अभिनावकों का काम था कि देखदामी अपनी किसोर प्रवस्ता में कुछ गतत काम न कर बैठें। जब ने प्रबुद हो जाएंगे तो उन पर में प्रतिचन्त्र इहा दिये आएंगे। [यदा इस उत्तर से मन्तुष्ट नहीं हुआ किंतु किरदी (भिग्रदाकार के लिए बीनी सक्द) के कारण में चून रहा।]

एक देन चाऊ एन लाई मे मुक्ते थीर बहादुर मिंह की भीजन के लिए फरने निवान पर धार्मिनल किया। धाधिकार बातचीत उन्होंने दुर्भापिय के माध्यम में की किन्तु कभी-कभी चुछ धन्य धरेवी के भी बील देते थे। जब माध्ये-संच-पुन प्रीर नेहर, चीन धोर भारत धार्मि के स्वास्थ्य की मगत कामना के लिए मिंदिन का चीर चना छो चाक एन लाई ने धायह किया कि मैं भी जनका साथ हूं तो मैंने चनने कहा कि बहादुर खिंह में परिय पास क्यान स्वास्थ्य (प्रात्त का स्वास्थ्य प्रात्त का स्वास्थ्य का स्वास्थ्य प्रात्त का स्वास्थ्य क

'भापने घराव पीनी कहां सीधी, श्री बहादर सिंह ?'

बहादुर ने खड़े हो कर बड़ी दढ़ता से, ग्रांको में चमक सा कर कहा:

ेगर, मेरे राजपूत परिवार में सात पीढियों सं शराव पी जा रही है।

इसलिए, शराब तो मेरे धून में है।

वाऊ एन लाई ने सराब छोड कर भोजन करना धारस्य कर दिया। वीन की दम रोचक सात्रा के बाद में भौर मेरे साधी पात्र मुन जोग लोट गए।

कीरिया में संपुत्त राष्ट्र सम के प्रति चीनियों का व्यवहार बढ़ा सनम्र एवं दुराबहुष्ये था। प्रत्येक बार्ता के समय चीनी 'भयकर चरिणामी' की पमकी रेषे प्रीर मनत्त्र पोतार्माना देते तथा प्रत्येक चेतावती के पहले एक्टा है, रहस्थी, 'रहसी स्वादि थव्द जोड़ देते। मेरे विचार में यह उनकी 'दराने की कहा'

## १४४ ० श्रनकही कहानी

थी। संयुक्त राष्ट्र कमान की ग्रोर से हर बार एक ही तर्क प्रस्तुत किया जाता कि युद्ध-बन्दी साम्यवाद से घृणा करते वे ग्रीर इसलिए स्वदेश लौटने को तैयार

पूछताछ की पद्धति से सम्बन्धित एक नियमावली हमने तैयार की थी किन्तु उसको लागु न किया जा सका। हुल्लड़वाजों के इस समूह के साय हमें शान्तिपूर्ण व्यवहार करना था, इसलिए हम अपनी इच्छा उन पर थोपना नहीं चाहते थे। वे हमें गालियां देते, हम पर भूठे दोप मढ़ते, हमारी कारों पर पत्थर फेंकते तथा अन्य हिंसापूर्ण कार्य करते किन्तु हम उनके साथ सल्ती से पेर न श्रा कर शराफत से पेश श्राते ताकि फिर विशाल पैमाने पर वन्दी मुक्त न हो जाएँ। वन्दी पूछताछ शिविर में श्राना नहीं चाहते थे श्रौर यदि कुछ को ले जाने का प्रयत्न करते तो वे रास्ते में हमारे सैनिकों से मार-पीट करते थे। कुछ वन्दी तो गए ही नहीं। पूछताछ के बाद भी कुछ ही बन्दी स्वदेश लीव को तैयार हुए। बन्दी शिविर में कुछ दादा लोगों को भी घुसा दिया गया थ जिनका काम था वन्दियों को डरा-वमका कर स्वदेश न लौटने देना। ये तत लोग विन्दियों को मौत हैं की वमकी भी देते थे। हम इन दादायों को नहीं छीं पाए। वे हमारी नाक के नीचे ही एक-दूसरे को अवैध सन्देश पहुँचाते रहते संयुक्त राष्ट्र ग्रस्पताल में ग्रवांछित कार्रवाइयाँ करते रहते किन्तु हम उन्हें न पकड़ पाए। कुछ वन्दियों ने श्रपने नाम तक भी नहीं वतलाए थे, उनकी हम कोई सूची न तैयार कर सके। उनमें से कुछ वन्दियों को दूसरे शिविरों में चोरी-छिपे ले जा कर भी कुछ लोग समभाते। विन्दियों को चाकू ग्रादि तेंच धार वाली कई चीज़ें रखने की अनुमित थी जिससे उन्हें हम पर स्राक्रमण करने

8६. कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करते समय कुछ विन्दियों ने हमारे सौने में का विरोध किया और एक हत्या कर दी। अपराधियों को खोज निकालने की विन्दियों में ने अपने जपर ली तथा अधिकारियों को आश्वासन दिया कि यदि युँ दूँ गा। तिमैया ने मुझे आगे वढ़ने की अनुमति दे दी। एक विशिष्ट वन्दी शिवर में करें तािक अपराधियों की पहचान की का सके और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुझे विवश हो कर शिक्त का प्रयोग करना पढ़ेगा। पहले तो जन उपप्रवकारियों ने को आदेश दिया कि कोरी धमकी समझा और जधम मचाने की सोची। मैंने सैनिकी वोलती वन्द हो गई और वे सारी शरारतें मूल कर सीधे खड़े हो गए। इससे यह धमकी को व्यवहारिक रूप भी दे सकते थे तो वे वहुत पहले सीधे हो गए होते। कि नित्र अधिक लाइ-ट्यार ने उन्हें खराव कर दिया और अध्वत हम जन विन्दयों के विन गए तथा अपने जन्हें खराव कर दिया और अन्ततः हम जन विन्दयों के विन गए तथा अपने जन्हें खराव कर दिया और अन्ततः हम जन विन्दयों के विन गए तथा अपने जन्हें खराव कर दिया और अन्ततः हम जन विन्दयों के विन गए तथा अपने जन्हें खराव कर दिया और अन्ततः हम जन विन्दयों के विन गए तथा अपने लाई यां कर विश्व कर सिधे हो गए होते। कि

या पमको देने में सृषिधा रहें। पूछताछ शिविर में आते समय उन्हें नकाय पहनने की भी भनुमति थी जैसे कि वे कोई सकंस के जोकर हो। कुछ वन्दियों ने मारतीय प्रीपकारियों को बलपूर्वक रोक कर परेसान किया या किन्तु हम इस घटना की पूरी जीव-बढ़तान भी न कर पाए तथा धपराजियों को दण्ड भी न दे पाए।

कुछ सोगों का विचार यह वा कि युद्ध-बन्दियों की यह मगस्या सनभनं वासी समस्या नहीं थीं (क्योंकि युद्ध-बन्दियों को दोनो दानित गुट प्रवने पास दुषरे सा यमक मातते थे), इसनिए हम को कुछ भी करते वह कियो-न-कियों सम की दृष्टि मं प्रमुचित होता। साथ ही उनका कहना यह भी पा कि राज-गीतिक युद्ध-पीक्यों को संभानने का इसमें पहले हमें कोई अनुभव नहीं या भीर यदि हम किसी रूप में बल-प्रयोग करते तो वह भारत की नीनि के विदड़ होता। इसिलए जो भी लेक्टी॰ जनरस के॰ एस॰ तिमया भीर मेजर जनरम एस॰ भीर वी॰ थीरट ने किया, परिस्थितियों को देखने हुए वह विन्तुत समन भीर दुदिसनापूर्ण था भीर इस नाजुक मामले को उन्होंने बड़ी चतुराई भीर भैये में निपटाया था।

दूसरी छोर पी० एन० हश्सर का, बहादुर सिंह का भीर भेरा विचार यह या कि वनरत तिमंदा धीर जनरत चीरट के काणी घच्छा काम करने में बाद मी, हम कीरिया जाने के धवने तहस्य में धनकर रहे थे। नेहरू ने कित रूप स्मा स्थित का घरपवन किया था, उसके धायार पर मेरा विचार यह या कि युद्ध-बन्दियों के स्वदेश छोटने का प्रश्न मानवीय था, न कि राजनीतिक। मेरी दृष्टि में तो ये युद्ध-बन्दी, बर्गो तक युद्ध की भयकरता का शिकार होने तथा भगने परिवारों में दूर रहने के कारण, सदा के निए स्वदंश छोटने के वर्षत नदेश लीट कर प्रयोग बाल-बच्चों के साथ रहना सिक्स थेयस्कर समानों थे। भारत ने मध्यक्ष-कर्म में सुछ भी किया हो किन्तु तटस्य राष्ट्रीय स्वदेशा

भारत ने मध्यश-रूप में कुछ भी किया हो किन्तु तटस्य राष्ट्रीय स्वदेशा-पान मागीय ने पमने पार्टर के प्रमुख्य प्राप्तरण नहीं किया था। इस मामले में नेहरू ने भी इस मागीय के प्रत्येक निर्णय के मामने खिर भुका कर पपने केममुमयने का परिचय दिया था।

(भागे ६ महीने कीरिया-नात के सम्म मुक्ते विविध मेनाओं के कमाण्यारें से मिनने का तथा १९४०-४३ के बीच तही गई सनेक सहारयों में उनके द्वारा पर्यावत पुत्र-कौधन के सम्मयन करने का ध्रवनर मिनता। मैंने उनने प्रीमा कि संबंदिता से पत्र तमाना, स्वस्थ योजना बनन कर मान्त्रन करना, जन-बाधा की पार करने का तुरुन उपाय योजना बनन कर मान्त्रन करना, जन-बाधा की पार करने का तुरुन उपाय योजना, अगन्त्रामी वन्त्रपन्य पाहिनों का हीना, प्रमावन में दुर स्वयाधार का होना तथा सातस्त्र एवं सुदृह ने तृत्व का होना प्रमावन में दुर स्वयाधार का होना तथा सातस्त्र एवं सुदृह ने तृत्व का होना प्रमावन में पूर स्वयाधार का होना तथा सातस्त्र एवं सुदृह ने तृत्व का होना प्रमावन में पूर्व स्वयाधार का होना तथा सातस्त्र एवं सुदृह ने तृत्व का होना

नेहरू का कहना था कि एशिया में लोकतन्त्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतन्त्र भारत श्रीर एकदलवादी चीन में से कीन प्रकित तेजी से प्रगति करता है। इसलिए, दिल्ली लीटने पर जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने पूछा कि चीन की किन-किन चीजों से में प्रभावित हुआ था। मैंने उन्हें वतलाया कि चीन में जो कुछ थोड़ा-बहुत में देख पाया था, उससे कह सकता था कि चीन प्रपनी सुदृढ़ सरकार के नीचे बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। भारत के कई अन्य शिष्टजनों ने भी मुक्ससे इस सम्बन्ध में चर्चा की। मेरी तरह, उनमें से भी अधिकांश के लोग चीन की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे किन्तु चीन की प्रगति से बे भी प्रभावित थे। किन्तु कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि चीन इतनी तेजी से प्रगति कर रहा था। मेरी अपना विचार यह है कि जहाँ हमें किसी देश की शक्ति को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं वतलाना चाहिए, वहाँ उसकी शक्ति को कम करके भी नहीं देखना चाहिए।

कोरिया में चढ़ी यकान को मिटाने के लिए मैंने लम्बी छुट्टी के लिए यावेदन-पत्र भेजा। छुट्टी तो मुक्ते मिली नहीं विलक्त विदेश मन्त्रालय में एक विशेष काम पर मुक्ते लगा दिया गया। इस अविध में एक वार नेहरू ने मुक्तें पूछा कि क्या पीकिंग में मैं चाऊ एन लाई से मिला था। मैंने उनसे पूछा कि क्या पीकिंग में मैं चाऊ एन लाई से मिला था। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मेरी वह रिपोर्ट नहीं मिली थी जो मैंने पीकिंग से अपने राजदूत राधवन के माध्यम से भिजवाई थी। जब उन्होंने इस सम्बन्ध में नकारात्मक उत्तर दिया तो मैंने राधवन और वहादुर सिंह की उपस्थित में हुई चाऊ एन लाई से अपनी वार्ता के ज्ञापन (मैंमोरैंडम) की एक प्रति उन्हें दे दी।

नेफा (उत्तरी पूर्वी सीमान्त एजेंसी) के प्रति मुभे पहली बार तब रुचि उत्पन्त हुई जब १६५४ के प्रारम्भ में मैंने वहाँ घटी यह ममंभेदी दुर्घटना सुनी कि वहाँ के मूल निवासियों ने एक भारतीय सैनिक दुकड़ी को नृशंसता के साथ मृत्यु के घाट उतार दिया था। नेफा में ग्रनेक कवीले थे ग्रौर सम्यता से ग्रन-जान वे लोग वर्वरता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ग्रब हम घीरे-घीरे उस क्षेत्र में ग्रपना प्रशासन मजवूत करते जा रहे थे तथा वहाँ के निवासियों को प्रबुद्ध, विकसित एवं समुन्तत बनाने के लिए जो कदम उचित समभते थे, वह उठा रहे थे। इस दिशा में हमारा एक प्रयास यह भी था कि हम उस ग्रजात प्रदेश में गैर-सैनिक चौकियों की स्थापना करें। इस कार्य के लिए ग्रासाम राई-

<sup>8</sup>७. उदाहरण के लिए, चीन की अपनी यात्रा से लौटने पर जनरल चौधरी ने १ मवम्बर १९५६ को मुझे लिखा, """चीन में जो कुछ भी हो रहा है, मैं उत्तर्त अधिक प्रभावित हुआ हूँ """

फरस की एक सैनिक टुकड़ी दापोरिजों में झाथे स्थित सुवनिसरि नदी के पूर्वी किनारे पर झाथे बढ़ रही थीं। इस भयकर एवं धजात अदेश में कुछ मील भीवर पुतने पर अब वह दुकड़ी श्रीसमोरी नामक स्थान के निकट पहुँच रही थी तो वह स्थानीय थागिन सरदार तुमसा दुनाक की नजर में पड गई। इस दुकडी को देख कर सरदार बढे असमंत्रस में पड़ा नयोकि तब तक तो कोई यजनदी इस प्रदेश में दिखाई नहीं दिया था। संयभीत हो कर उसने अपने सलाहकारो की बैटक बुलाई किन्तु वे सब भी इतने ही अधकार में वे और इस सम्बन्ध में कुछ सूचना नहीं दे पाए। काफी मन्त्रणा के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे मपने प्रादमियों को इकटठा कर लें तथा कोई छल कर के इन शागन्तकों को भीत के घाट उतार है. क्योंकि धामने-सामने की लडाई में विजय पाना उनकी नाम्य के बाहर वा। इस्रतिष् जैसे ही ह्यारे सैनिक उसकी सीमा मे पहुँचे, उसने प्रपने भारतियों के साथ इनका स्वागत किया भीर रात को टहरने का इनका प्रकास कर दिया। इस स्थागत-सत्कार पर हमारे सैनिकों ने प्रपने भाग्य की सराहा धीर दैनिक कर्म में व्यस्त हो गए। कदीले वालों का धपने प्रति प्रेमपुणं व्यवहार देख कर उनके मन में किसी प्रकार की शका तो थी ही नहीं, इसलिए एक सन्तरी को पहरे पर छोड़ येय सैनिक भाराम करने लेट गए। दित भर के थके-मांदे तो थे ही, लेटते ही गहरी नीद सो गए। कपटी धारिम सरदार प्रपने घादमियों के साथ रात में हमारे सैनिक शिविर में नमक मौगने के बहाने पहुँचा और सीते सैनिकों पर हुट पढ़ा। उसका विचार पा कि हमारे सैनिक उसके प्रदेश पर विजय प्राप्त करने पहुँचे थे, इससिए उसने ७५ में में ७३ सैनिकों को समाप्त कर दिया। धपने वचे सैनिकों के साथ मेजर रिपु-दमन सिंह ने भाग कर अपनी जान बचाई। सगभग दो दिन बेचारे एक लाई

क्या (वह ने भाग कर अपना जान जवाह । तमावप दा १४० वचार एक वाह में बुक्ते रहे कि जु बर्बर सामित्रों ने उन्हें सकड़ कर हरूके-दुक्के कर दिया । सीमाय में एक वैनिक कर गया जिसने शिलांप पहुँच कर यह ममंभेशे क्या सुनाई । वहां से यह दुक्त समाचार दिस्सी पहुँचा जहां हमारी सरकार के सामने प्रकार के मान दक सिक्तिक्षत प्रदेश की समुमत बनाने का प्रयास कर रहे पे भीर उसर धाणिकों ने हुमारे दुक्ते सारे सामने का प्रवास कर रहे पे भीर उसर धाणिकों ने हुमारे दुक्ते सारे धालिमयों को एक ही पहार में समाचा कर दिया था। कुछ लोगों का विचार तो यह था कि हमें इन कवायिकों को इस जान्य प्रपास के निए प्रकरतान यह था कि हमें इस प्रकार के सामने कर सामने महाने त्यारी भी हो विचार यह था कि हमें दूक सामित कर सामने महाने स्वास कर सामने सामन सामने सामन सामने सामन

ने सुभाया कि होंग सस्ती तो बरतनी चाहिए किन्तु हम में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए जिससे नेका के विकास में किसी प्रकार की बाबा पड़े। अन्त में निर्णय यह हुआ कि दापोरिजा, अलोंग और माचुका से लगभग एक हजार सैनिकों की तीन दुकड़ियां रवाना की जाएँ जो सुवनसिरि नदी के साथ-माथ वहें यीर यशिमोरी स्थान पर एकत्र हो कर ग्रपरावियों को दण्ड रें। इस बार जब थागिन सरदार ने एक विशाल सैन्य समूह को श्राते देखा तो वह भय के कारण पीला पड़ गया। उसने तुरन्त ग्रपने सलाहकारों की वैटक वुलाई श्रीर इय नयी विपत्ति के वारे में विचार-विमर्श किया । उसको यह वात नहीं समभ ग्राई कि ग्रभी कुछ दिन पहले तो उसने शत्रु की एक टोली का सफाया किया ही था फिर इतना साहस किस में ग्रा गया कि उसने ग्रपनी सेना उसके प्रदेश में भेज दी। उसकी इस जिज्ञासा को उसका कोई सलाहकार सन्तुष्ट नहीं कर पाया और देखते-ही-देखते वेचारा गिरफ्तार कर लिया गया । अपना अपराव स्वीकार करते हुए उसने कहा कि उसने तो अपने ज्ञान में शत्रु की सारी हना को समाप्त कर दिया था किन्तु उसे यह मालूम नहीं था कि वह ग्रनजाने में अपने देश की शक्तिशाली सरकार से भिड़ गया था। अब वह घरती पर लेट गया और वड़े दीन स्वर में अपने किये के लिए क्षमा माँगने लगा। उसका यह पश्चात्तापपूर्ण व्यवहार महाभारत के इस सन्दर्भ का स्मरण कराता है: "जी" उचित व्यक्ति की मित्रता प्राप्त करने में ग्रसमर्थ रहता है "ग्रौर समर्थ क प्रति द्वेप भाव रखता है वह दया के योग्य है। हमारी सरकार ने समभदारी से काम लिया और उसे छोड़ दिया। वाद में सुवनसिरि जिले में वह हमारा साहसी समर्थक सिद्ध हुआ।

इन्हीं दिनों अपने सीमान्त कवीलों, विशेषतः नेफा और नागाल वह में वसने वाले कवीलों के सम्बन्ध में मेरी नेहरू से काफी विस्तृत बातचीत हुई। उन्होंने बतलाया कि इन कबीलों के लोग काफी भोले-भाले किन्तु भावुक होते हैं, किन्तु उनके साथ किये गए हमारे किसी भी व्यवहार से हमारे बड़प्पन की बू नहीं आनी चाहिए और न ही हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे हमारा अन्यानुकरण प्रारम्भ कर दें। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ तक जीवन-दर्शन का प्रश्न है, उन्हें सिखाने के लिए हमारे पास कोई खास चीज नहीं है। इस बात पर उन्होंने विशेष बल दिया कि हम इन लोगों को उनकी परम्पराधों के अनुसार ही विकास करने दें। उन्हों में से कुछ लोगों को जुशल प्रशासक और शिल्पी बनाना चाहिए। किन्तु उनकी सहायता करते समय हमें ग्रति-उत्सुकता से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ग्रन्त में, उन्होंने चेतावनी के स्वर में कहा कि यदि हम कवायलियों पर कोई बात जबर-दस्ती थोपनी चाहेंगे तो वे हमारे निकट आने के बदले और दूर हो जाएँगे।

गोमाप्रदेशीय सैनिक परामर्घेशता समिति (हेरीटोरियन पार्मी एडवाइजरी ममिति) के नेहरू प्रध्यक्ष ये घीर में पदेत (एक्स-घोरिययो) सचिव था। इम ममिति ने एक निर्धय यह किया कि अपने देश के नागरिकों (गैर-सैनिको) को सैनिक प्रशिधन दिया जाए जिनमें उनमें घनशामन की भावना एवं घात्म-विस्तान का विकास हो भीर विविध राष्ट्रीय विकासभीन परियोजनामी में उन्हों सेवामों का सर्वयोग किया जा सके । इसी सम्बन्ध में मुक्के सैनिक प्रधि-धकों का एक दल पत्रीय में लाहील प्रेयना या जिले शेहनाम दर्रे में मागे ११,००० फुट की जैपाई पर स्थित कीमाय नामक स्थान पर भगना शिविर स्पापित करना या । केप्टेन जिलोचन लाभ सिंह की मैंने इस दल का कमाण्डर नियुक्त किया । जनको इस धनियान के सम्बन्ध से महत्त्वपूर्ण निवेश देते हुए वया उनकी पदलता के लिए गुच कामनाएँ प्रकट करते हुए मैंने कहा कि इम भरमर पर वह प्रवती योग्यता का प्रदर्शन कर सकते थे बयोकि माहौत में उन्हें वटिन भू-वण्ड, भवावह भीमम एवं प्रतिकृत वातावरण में काम करना पडेगा। जन्होंने पूरे उत्साह में उत्तर दिया कि वह भवनी धोर से कोई कसर न छोडेंगे। चनने समय मैंने उन्हें धादबागन दिलाया कि यदि कभी ऐसी स्थिति धा गई जो उनके सँमाले नहीं सँभनेनी हो में स्वयं पहुंच कर हुगे सँभाव खुँगा। विका किसी विशेष प्रमुद्धिया के उन्होंने शेहताय देशी पार कर के निश्चित स्थान पर भारता विविद स्पापित कर निमा। जन लोगों ने यहाँ इतने परिश्रम एयं नगन ने काम किया कि लाहीकी उनके अपने हो गए। मौसम अभी तक सहदय था भौर प्रशिक्षण का काम सुवाह एवं से बल रहा था।

पुरु रात गोने में पहले वे सब बैरोमीटर की शौरयता पर धारवर्ष प्रकट कर रहे थे किन्तु सुबह उठने पर क्या देखते है कि उनके विविद के भारों मोर वर्फ ही बर्फ दिस्तलाई पड़ रही है। उस रात पुरते-पुरने बर्फ पड़ी थी। वडी कटिनाई में वे घपने शस्त्र, राशन, रुपड़े श्रादि से कर कीलाग के पश्चिम में ६ मील दूर स्थित तादी नामक गाँव में पहुँचे और अपने लिए तुरन्त कुछ भोपड़ियाँ छड़ी की। कुछ समय बाद चन्द्रा और भाग नदियों के अपर बना हुआ, कीलाग और रोहताय को मिलाने वाला पुल भी टूट गया। बब सेप भारत पे उनका मम्बन्ध कट क्या । घीरे-धीरे कथान भी घटने लगा चीर भयकर शीत में नपं-नयं शोगों ने माक्रमण करना शुरू कर दिया । एक हिमपात और, तथा वे सोग पूरी सदियों के लिए वही थिर जाते वयोंकि रोहताग दर्श ६ गहींने के

लिए बन्द हो जाता ।

इस समय मुक्ते कॅप्टेन सिंह का सन्देश मिला जिसमें उन्होंने भपनी दयनीय स्थिति का चित्रण किया था। मुक्ते यह समझते देर नहीं लगी कि इन ग्रादिनयों का जीवन सप्तरे में या धीर मुक्ते नुरन्त इनकी श्रहायतार्थ वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वैंग भी में कैप्टेन सिंह को बचन दे चुका था। इस अभियान के लिए भेंने सरकार से प्रनुमति ली श्रीर लैंगटी० कर्नल बी० एस० चाँद से, जो कुछ दिन पहले तक मेरे स्टॉफ पर थे, पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेंगे और वह इस प्रकार तैयार हो गए जैसे कि मेरे कहने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे।

लोगों ने मेरे इस प्रभियान को मूर्खतापूर्ण कह कर मुक्ते कीलांग जाने में रोका। कुछ दिन पहले बाढ़ आ कर चुकी थी और कुल्लु से मनाली जाने वाली राड़क बन्द थी तथा कई फुट वर्फ पड़ने के कारण रोहतांग दर्रा भी बन्दना ही रहा था। किन्तु मैंने कैंप्टेन सिंह को बचन दिया था कि जब भी उन पर भीड़ पड़ेगी, में पहुँच जाऊँगा। इसलिए उनको अपने चल पड़ने की सूचना दे कर चांद और मैं दिल्ली से चल पड़े।

रास्ते में हमने ग्रावश्यक कपड़ों ग्रीर दवाइयों का प्रवन्य किया तथा रात होते-होते पालमपुर पहुँच गए। चुने हुए लोगों की टुकड़ी ग्रागे रवाना कर ही तािक वह सड़क को साफ करके जाने योग्य वना दे। कुल्लु से ग्रागे सड़क जगह-जगह कटी हुई थी ग्रीर पानी भयंकर गर्जना के साथ सड़क पार कर हाि था। कुछ स्थानों पर तो पानी का वहाब इतना तेज था कि उसे पार करने में स्वयं वह जाने की ग्राशंका थी, इसिलए हमने वृक्षों की शाखाग्रों में रसी वाँच कर वह वाघा पार की। कई जगह सड़क वह गई थी ग्रीर वहाँ घुटनों घुटनों कीचड़ एवं गारा था ग्रीर पैर घुस कर निकलने का नाम नहीं लेता था। किन्तु हम अदम्य साहस से ग्रागे वढ़ते गए ग्रीर २५ घण्टे में ३२ मील की यात्रा करके रोहतांग दरें की तलहटी में स्थित कोठी नामक स्थान पर पहुँच गए।

रोहतांग दर्श वर्फ से ढका हुआ था। हमारे कुिल्यों ने चेतावनी दी कि उस समय ऊपर चढ़ना घातक सिद्ध हो सकता था किन्तु अब चेतावनी पर ध्यान देने का समय कहाँ था, मैं तो शीझ-से-शीझ अपने आदिमयों के पास पहुँचना चाहता था।

१०,००० फुट की ऊँचाई पर बर्फ से ढकी सीघी चट्टानें मिलीं जी पैर रखते ही प्रतिशोध लेती थीं। धीमे-धीमे हम ११,५०० फुट की ऊँचाई पर पहुँच गए। यद्यपि रोहतांग केवल १३,५०० फुट की ऊँचाई पर या किन्तु उस समय वह मीलों दूर लग रहा था। ग्रांधी ने वर्फीले तूफान का रूप धारण कर लिया और साठ मील प्रति घण्टा की गित से चलने लगा। यह तूफान इतना भयंकर था कि हमारे अपर्याप्त सामान में से भी कुछ चीजें उड़ कर नीचे खड़ हमें जा गिरीं। वर्फ पर चढ़ने में सहायता करने वाली हमारी छड़ियाँ उड़ने लगीं। किन्तु हम थके पैरों से घीमे-धीमे बढ़ते गए। थोड़ी दूर ग्रागे हमारा रास्ता वर्फ की एक सीधी दीवार ने रोक लिया जिसको पार करने में बहुत समय लगा। इसके पार हमें हिम-शिलाखण्ड से दवा हुग्रा मानव होगा कि सर्दी से हाथ-पैर सुन्न हो गए होंगे और क्षणिक विश्राम के लिए

रहा बहु पियक विश्वविधाम कर रहा था। मौत हमारे वारो घोर मैंडरा रही भी घोर प्रतीक्षा से थी कि हमारा कोई करम गवत पढ़े बीर वह हम धर रहते । मरकर पर्दों के कारण हमारे हाय-गेर जब धोर निर्माव हो पर हने नग रहा था कि हुछ भयव बार हम भी उसी पार की भीनि वहां चिर ममापि मे मीन होगे। वृद्धि शीच हो गर्द घोर चारो घोर पना कोहग छाने नमा। पमी हम रहें से पांच थी पुट नीचे ही में कि वमित तुकान में सपर्म करों रहने के नारण घारीर निर्वोदना होने समा। बाव हम चम नहीं रहे में बीक विश्वट रहे में ।

इन शयों में घनेक विचार यालय मं कीयने समते हैं, घनेक दृश्य मानस पर उमरने सपते हैं। येरे सामने प्रपना पर, अपनी पत्नी, धपने वन्ने एवं सोन में सिता मान एवं में उमर घाया। बाद नो घोर मेरी एत्न-पानित तम-भग गयाए हो चुकी थी किन्तु हुए प्रपनी समत्त र प्रपा-वित्त सामित कर मान बाने प्रपा प्रपा है। हम इनने घरिक यक गए थे, इतने घरिक तम्सा बाने हा प्रपा कर एते हैं। हम इनने घरिक यक गए थे, इतने घरिक तम्सा बाने कि मोशो-मोड़ी हूर पर एक कर मुस्तान पड़वा। किन्तु हम एक निर्मा के कि पा प्रपा कर प्रपा कि प्रपा के सिता हम प्रपा कि प्रपा के सिता हम प्रपा कि प्रपा

कारी रात भवकर फंमाबात बनता रहा बीर हय परिवर जिल न मापून जिन-किन कारपीनक दूरायों में अटड़ते रहें। तमा कि जैसे महींप स्वास-निहोंने वो हवार वर्ष-पूर्व मही तब किया था धीर उस बीच महाभारत जैसे महाकाव्य की एतना की थी-दूसारे बाधने खड़े हों। हमें यह मापून था कि ध्यात नदी जितका नाम महींव ध्यात के नाम पर ही ध्यात पड़ा था, का उद्यूप्त वर्शे था जहां हम लड़े थे। ध्याने चारों और का वातावरण बड़ा स्कूर्तिमय मतीन ही रहा था।

हम समय हमं सबसे सक्त बक्तत थी भमं तब धीर गमं कपड़ी की। इस-तिए बन हमने कुछ देर पहले गए धवने कुलियों की बोब से बृध्दि बीमाई तो देया कि वे कुछ पात, कुछ चीनी तथा कुछ कम्बल लिये सामने से चले मा रहे वे। पाय बनाने के निष्ट हमने कुछ बम्में तोड़ी क्योंकि इस समय चाय हमें बीवन दान कर सकती थी। इतनो ध्रिषक ऊँचाई और उत्तराम् वीय समय में गानी को गमं होने से काफी समय नगता है, इसलिए हमें इस समर्थ में काफी देर तक जुटे रहना पड़ा। टीन के दो छोटे-छोटे डिब्बों में हमने यह पेय तथार किया और इसके नैयार होने पर ऐसा लगा जैसे कि पराग और मयु का सिम्मश्रण हमारे सामने रखा हो। अपने पास टीन के दो छोटे-छोटे डिब्बे पे, इमलिए चाय भी दो ही डिब्बे नैयार हुई थी। पीने वाले चार थे और वारों को ही उसकी एक समान जरूरत थी। प्रश्न उटा कि पहले कौन पीये। मैंने अपने मन में सोचा कि यदि हम पहले कुलियों को पीने देते हैं तो वे सबा के लिए हमारे अपने हो जाएँगे। चाँद से मैंने यही बात कही और उन्होंने अपनी सहमित दे दी। हम दोनों चाय के दोवारा तैयार होने की प्रतीक्षा में बैठ गए। प्रतीक्षा की ये घड़ियां युगों के समान लग रही थीं। अन्ततः चाय तैयार इंदे और हमने पी।

दिल्ली से चलते समय तो हम वड़ी जल्दी में थे, इसलिए अपने साथ न तो पर्याप्त कपड़े ले जा पाए थे और न 'हिम लेप' (स्नो ऑइण्टमैण्ट)। वर्ष में अधिक समय तक रहने के कारण हमारे मुँह पर ख़्न भलक आया था, खाल फट गई थी तथा पैर सूज गए थे। जैसे कि ये मुसीवतें कम रही हों, रात में एक हिम-भालू से और मुलाकात हो गई। पहले तो वह हमें हक्का-वका सा देखता रहा कि उसके एकान्त को भंग करने वाले हम कौन थे और फिर धीरे-धीरे एक और चला गया।

समय इतना धीरे-धीरे रेंग रहा था कि लगता था जैसे रात समाप्त ही न होगी। किन्तु प्रकृति के नियम अपवाद तो स्वीकार नहीं करते, इसलिए सूर्व की सुखद किरणें चारों ओर फैलीं और हमने आगे वढ़ने की सोची। अभी हम चलने की तैयारी ही कर रहे थे कि सामने से एक परिचित मुखाकृति ऊपर को उभरी। यह हमारे उन्हीं आदिमयों में से एक था जिनकी सहायता के लिए हम जा रहे थे। उसके बाद धीरे-धीरे सभी सामने आ गए। किसी प्रकार जमी हुई नदी को पार कर के वे ऊपर चढ़ आए थे किन्तु उनकी हालत इतनी खराव भी कि पहली दृष्टि में तो उन्हें पहचाना ही नहीं जा सकता था। काफी समय से उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला था, उनके कपड़े चिथड़े-चिथड़े हो गए थे और वकान के कारण उनके शरीर निढाल हो चुके थे, वे हिमांघ हो गए थे तथा उनके पैरों पर फफोले पड़ गए थे। यह सोच कर कि हमने यह यात्रा उनकी सहायता करने के लिए की थी, कृतज्ञता से उनकी आँखें भर आई। परस्पर अभिवादन और मिलन का यह दश्य अपने में अनवम था।

कुल मिला कर चालीस त्रादमी थे जिनमें कई ग्रस्वस्थ भी थे। इसिलए, मैंने ग्रस्वस्थ व्यक्तियों की कई टोलियाँ बनाईं ग्रीर प्रत्येक टोली का भार एक स्वस्थ व्यक्ति को सौंप दिया ताकि रोहतांग दर्रे से जतरते समय वह उनकी

दिन ढले हम दरें की तलहटी में पहुँचे। पता लगा कि दो ग्रादमी कम हैं।

मातगम पोज की फिन्तु कुछ पता न पता। मैंने निर्णय किया कि बिना उन्हें साप नियं हम नहीं तोटेंगे, इसलिए कुछ धादमियों को आपस वा कर दरें के ऊरर तक उन्हें देखना होगा। किन्तु हसेख पहुत कि यह टीनी उनकी पोज मं निकतती, वे दोनों मादमी नड़उनते हुए सिविट में चुछ धाए। ईस्वर में उन्हें पतुक्तमा के लिए उसका नायनसाल पत्मवाद दे कर हम लेट नए और गहरी नीद पों गए। यहाँ से मनीवा होते हुए दिल्ली की यात्रा तो सप्त थी।

दिल्ली पहुँचने पर बधाइयों का ग्रम्बार सम गया। प्रतिरक्षा मनत्री ने मेरी निवित प्रशंसा की। नेहरू ने भोजन के सिए श्वामन्तित किया। भारतीय समापार-भरों ने प्रमुख सीमेल वे कर इस समाचार को छापा। विदेशी समाचार-पत्री ने पुत्र से विदोप लेख सिलाने का श्वाम किया। किन्तु कुछ लोगों के हुदय में तद भी ईंपानित प्रज्ञानित थी।

१४ जनवरी १६५६ को मुक्ते मेजर जनरंत की पदीन्नति दे कर उत्तर प्रदेश का भेषीय कमाण्यर बना कर शेष दिवा गया। (बुछ महीने बाद मुक्ते चतुर्य इन्हेन्द्री दिवीदन का कमाण्यर नियुक्त कर दिवा गया था।)। इस नम्म मेरे प्रधीन मनेक मीयाश्य सरवान थे जिनमे एक चा परिस्त मिता जिसकी कमान विगेडियर पीठ पीठ कुमारमानम् (बनेमान क्षामी चोक्त) के हाचो में थी।

बरेती ही जिला जेल देखने का निमायण मिला। जेल में पूमते हुए मैने देखा कि एक नवुषक धीमुमरी श्रीभो से एक नुब केंदी में बिवा ले रहा था। ला चला लि कर ले हिन उल नुब को कंदीन तमने वाली थी। जेल-ध्योधक ने बताना कि कि नह स्वा के प्रधान के स्वा का सुद्ध-एक दिया ला रहा था, बाहतब में बहु उसके पुत्र ने की भी किन्तु थिनू-स्नेह के कारण उस पुत्र ने ह्या का बोध प्रपन्नी हमते लिया था। इस प्रम्याय के साव में सममीता न कर का। मेरे चेबरे माई एम-जी के और उस प्रधान सखनत में मूह-सिवा से। उनसे देशी में तमें देशी कि नह हम प्रम्याय को रोक और उस नुब की प्रोची म लगाने देने का रोधनादेश (देश आईर) निजवारी। कीन में प्रपन्न की प्राचा मा माने ने के तो प्रमानी पहिला की स्वा उस प्रधान में मैं ने ने नीय मुहमनी पहिला तम घोची की कि उस परना में स्थाप की में के उस परना में स्थाप की सी के उस परना में साथ किया आए और एक निरस्तराय के घोची न नगाई आए। किन्तु मेरा सारा परिसम ध्यं गया नथीक वह नुब प्यापी विव र प्रधु रहा हाए। कि हत्या उसी ने की भी भीर कुछ सरनाह बाद वसे फोधी देशी गई।

नेपरी॰ जनरन सत्तिसिंह भेरे आभी कमाण्डर थे। १६५६ की गरियों में उन्होंने मुक्ते कोहिमा के निकट घटी एक दुवंटना का विवरण मुनाया जिसमें र विवय ने भूत से प्रसिद्ध नागावासी और भारतीय सरकार के प्रबंस समर्थक, ७५ वर्षीय डा० हरालु को गोली मार दी थी । कुछ दिन पहले कोहि<sup>मा ग</sup> नागायों ने याकमण कर दिया वा सौर इसरी भारतीय सेना भू भल लाये दें थी। एक सुबह २ सिक्स की एक दुकड़ी ने नागा वेशभूषा में एक व्यक्ति हो कोहिमा की ग्रोर बढ़ते हुए देखा ग्रीर उसे विद्रोही नागा समक्त कर गोली गा दी । वास्तव में वह डॉ॰ हरालु थे जो प्रातः भ्रमण के लिए गए थे ग्रीर ग्र वापस लीट रहे थे। इस दुर्घटना पर काफी शोर मचा; भारतीय हेना प वर्वरता का ग्रीर भारत पर पड्यन्त्र रचने का ग्रारोप लगाया गया। डॉ॰ हराहु की पुत्री परराष्ट्र मन्त्रालय में नेहरू के स्टॉफ़ पर थीं। यह दुखद समावार उनको तथा नेहरू को लगभग एक साथ मिला। इसकी छानवीन करने के लिए तुरन्त एक जाँच समिति विठाई गई । इसके राजनीतिक परिणामों से वि<sup>ति</sup> सैनिक कमाण्डरों ने (जिनमें इस वटालियन के कमाण्डर कर्नल गुखक्स हिंह भी थे) ग्रपने ग्रादिमयों को बचाने की सोची। पहली सिमिति की लांच के अनुसार ये सैनिक निर्दोप ठहराए गए। किन्तु इस समिति की सत्यनिष्ठा में सन्देह कर के दूसरी समिति नियुक्त की गई जिसमें जज एडवोकेट जनरि विगेडियर डी० एम० सेन ने उन सैनिकों को दोपी ठहराते हुए कड़ी सजा दी। कुछ लोगों ने कमाण्डरों के विरुद्ध भी निरावार श्रारोप लगाए। फलतः, ग्र<sup>ग्ती</sup> निष्ठापूर्ण एवं धर्मशील सेवा के बाद भी लेपटी॰ जनरल सन्त सिंह भ्रपती निवृत्ति (रिटायरमैण्ट) के समय से पाँच महीने पहले निवृत्त हो गए। जनके स्थान पर रे तिमया को नियुक्त किया गया। ब्रिगेड ग्रौर बटालियत के कमा ण्डरों को सन्देह के आवार पर स्थानान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार वे लोग परिस्थितियों के शिकार बने।

<sup>85.</sup> कहा जाता है कि जब तिमैया ने नागा विद्रोहियों के प्रमुख, केटो, से मिलने शिश की तो उसने यह कह कर इन्कार कर दिया कि तिमैया केवल ग्रामी थे ग्रीर वह नागा प्रमुख।

## चार

## तैयारी

मेरे कोर कमाण्डर पहुले तो लेपटी ब्लारत थोरट ये और बाद मे लेपटी ब ननरल ते ब्रिट को साथ काम करते में मुक्ते काकी धानन्द माना किन्तु चौपरी सहवादी थे, बातूनी वे तथा धरने प्रियकारियों को प्रसन्त

रतने के लिए मति उत्सुक रहते थे।

इस विदोवन की कमान संभावने के बाद पहला काम मैंने यह किया हि यह पुतानार मेजर जनरल दी० बब्दू र दीव को भेगा, जो एक सम्म रण विभीवन के कमाण्डर रह चुके थे धौर विनके प्रति मेर मत में प्रदूर ध्रवा यो। वह तेना से निम्हा हो चुके थे धौर इंग्लैंड मे रह रहे से वस्य पतने लागी समय में कुमवान (न्यूगोर्ट से पांच मोल उत्तर में तथा काडिक से प्रटारह मीन हरे) नामक करने का निर्माण करा रहे थे। मैंने उन्हें निर्मा कि मुके प्र-रूपोर्ट से विधीवन की कमान संगातने का प्रोमाण प्राप्त इसा या धौर रस तथा के प्रति में प्रति राम जायकक था कि एक दिन इसकी कमान उन जैसे महान् स्पत्ति ने हाथ से थो। मैंने उनसे निजेदन किया कि वे पहले से मीति नेरा मार्ग-दशँन कर मुक्ते कृतार्थं करें। मुक्ते तुरन्त उनका स्नेहपूर्ण पत्र मिला हि मेरी एवं उन डिबीजन की गतिविधियों में सम्पर्क रखने में उन्हें बड़ी प्रमन्ति होगी। (समय-समय पर में उन्हें अपने डिबीजन-सम्बन्धी समानार के रहा। कुछ वर्ष बाद पता चला कि मेजर जनरल रीस इस संसार में नहीं है। उनकी मृत्यु से मुक्ते बहुत बड़ी हानि हुई—मेरा महत्त्वपूर्ण मित्र एवं महा सार्यदर्शक मुक्ते छिन गया।)

नयी कमान सँभालने पर भेरे सामने चार प्रमुख काम ये—ग्रपनी हिंगी जन को अधिक-मे-अधिक व्यायाम करा कर एवं युद्ध-सम्बन्धी विविध तक्तीर का ज्ञान करा कर उन्हें संग्रामिक भूमिका के लिए तैयार करना; निशानेबाई में दक्ष बनाना; खेलों में विशिष्टता प्राप्त कराना तथा प्रशासन सँभावत जिसमें सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए निवास का प्रबन्ध करना। ये हैं काम ऑफिसरों के मनोबल को ऊँचा उठाने के लिए जरूरी थे।

लगभग २०,००० यादिमयों की डिवीज़न की कमान सँभालना एक जिं काम है। इतने यादिमयों को सँभालने एवं उनकी विविध समस्यायों को तृत् भाने के लिए उनकी पृष्ठभूमि का ज्ञान यनिवार्य है। केवल मेजर जनरल के पद और उसके अधिकार मिल जाने से ही डिवीज़न की कमान नहीं सँग जाती। इस बीच ग्रापको यनेक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जैसे बें फाई, कृतघ्नता, खुशामद, कायरता, नीचता, भूठ एवं मानव-चरित्र की भ निर्वलतायों से ग्रापका साक्षात्कार होगा। बस एक सान्त्वना होती हैं जहाँ ग्रापको इन ग्रिय अनुभवों का सामना करना पड़ता है, वहाँ ग्राप्त त्याग, साहस तथा सहयोग के भी अनूठे उदाहरण मिलते हैं। इसिलए, के स्वयं को इन स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार कर लिया।

इस डिवीजन के प्रशिक्षण-विषयक अनेक पक्षों को व्यावहारिक हप दें से पहले मैंने अपने मन में वह सब स्मरण करने का प्रयास किया जो कुछ में मानव-प्रबन्ध तथा नेतृत्व के सम्बन्ध में पढ़ा था या मुफे सिखाया गया वा डिवीजन के दृष्टिकोण से युद्ध का अध्ययन किया और प्रगतिशील व्यापा प्रारम्भ करा दिए।

मैंने तथा मेरे डिवीजन ने अनेक महत्त्वपूर्ण व्यायामों में भाग लिया जि 'मालवा' और 'द्वावा' नामक व्यायामों की व्यवस्था पिश्चमी कमान ने की थी पैदल सेना, वक्तरवन्द गाड़ियों, तोपखाने, इंजिनियरों ग्रादि का वड़े पैका पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा संकेतों द्वारा आदेश एवं पूर्व देने का अभ्यास किया गया। अनेक महत्त्वपूर्ण सामरिक (युद्ध-सम्बन्धी) जि भनें सामने ग्राईं और उन्हें सुलभाया गया। इन व्यायामों में से एक में नै धवनुज पार करनी थी । अपेक्षित उपकरणों के अभाव में मैंने एक विगेड ले कर नदी पार करने का निर्णय किया। तोपसान तथा इजिनीयरो के साथ अपने बिगंड को रिहर्सन कराई। निर्धारित समय (एन धँवर) से छत्तीस घण्टे पहले की बात है कि मैं भ्रपने 'भ्रो' ग्रप रे के साथ बैटा हुआ इस व्यायाम मे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वानो पर विचार-विमर्श कर रहा था कि लेपटी० जनरत जै० एन० भीपरों की जीए या कर रकी थीर उन्होंने मेरे त्रियंड तथा व्यक्तियों के सामने मुभरे कहा कि प्रार्थी चीफ जनरल तिमैया का विचार था इस व्यायाम में दी त्रिगेड भाग लें घौर इसलिए मुक्ते तदन्हण बचनी योजना बनावी चाहिए। मैने उन्हें समभाया कि नदी पार करने के लिए अपेक्षित उपकरणों के प्रभाव के कारण मैं नेवल एक ब्रिगेड से यह व्यायाम-प्रदर्शन कर पार्केगा और चीफ के कहने के बावज द भी आस्तिरी मिनट पर अपनी योजना यदलना मेरे लिए व्यावहारिक न था। साथ ही उतना समय भी कहाँ था कि मैं इसरे जिगेड को इस प्रदर्शन के लिए तैयार कर पाता। किन्तु चौचरी की एक ही रट थी कि इस छोटी-सी बात के लिए वह चीफ को भ्रमसन्त नही करना चाहते थे। मैंने जनसे पूछा कि इस ध्यायाम-प्रदर्शन द्वारा हम युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे थे या भीफ को प्रसन्त कर रहेथे। जीधरी ने सब के मामने घुरघुरा कर कहा कि मैं कहें चाहे जो कुछ किन्त भगवान के लिए दो ब्रिगेड ले कर ही नदी पार करें। सतन्त्र भीर बाण्ड ट'क रोड के सम्मिलन-स्थल पर एक पूल था (जिसे इस व्यायाम की दिन्द से 'विनाद' मान सिया गया था) । जब चौधरी ने तक को स्वीकार करने से मना कर दिया तो मैने आदेश दिया कि एक त्रिगेड टुकों में बैठ कर इस 'विनय्ट' पूल पर से नदी को पार करे। जब जन-रल तिमया ने बिगेडियर अगवती सिंह को अपने ११ जिगेड के साथ इकों मे वैठ कर इस 'विनम्ट' पूल पर से नदी की पार करते देखा तो उन्होंने भगवती सिंह की खबर ली। जब उनकी श्रसली बात का पता लगा तो उन्हें बड़ा भारवर्ष हुमा कि वौधरी ने व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में न रख कर ऐसा प्रादेश क्यों दिया ।

ęŧ

ļĺ

1

4

d L

उपरितिस्तित उदाहरण से यह स्पन्ट है कि चौधरी सपने उच्च सिकारियों को प्रसन्न करने के लिए क्यान्यम कर सकते थे। उनके एकदम ऊपर थे पेप्दरिक कारल क्रावन्त सिंह जिनकी उपस्थिति में चौधरी में व्यवहार देखों पोप्प होता था। प्रपनी सकतता की घनेक गायाएँ यह अपने प्रयोगस्य प्रांकिसरों की सुनाम करते थे। मेरा मत (श्रीर इससे धनेक लोग सहमत थे) यह पा कि यह उच्च प्रांकिसरियों को प्रसन्न करने के लिए श्रति उरहक रहते थे प्रोर

महत्त्वपूर्ण कमाण्डर जिन्हें योजनाओं को युद्ध में व्यावहारिक रूप देना होता है।

कई बार इसकी कीमत उनके प्रधीनस्थ थ्रांफ़िसरों को चुकानी पड़ती थी। दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए वह उत्सुक रहते थे।

फरवरी १६५६ में मार्शन येह नियांग-िया के नेतृत्व में एक चीनी सैनिक प्रतिनिधि मण्डल भारत ग्राया। जनरल तिमैया ने इसे मेरा डिवीजन देवने के लिए भेज दिया ग्रीर मुभसे कहा कि में युद्ध का सजीव प्रदर्शन करके दिखता है। काफी परिश्रम के वाद मेंने स्थल सेना ग्रीर वायु सेना के सम्मिलत व्यापान का प्रवन्व किया ग्रीर इस व्यायाम का नाम 'धनुप' रखा। टैंकों, तोपलाने, मध्यम मशीनगनों, छोटी तोपों तथा वायु सेना के साथ मिल कर ग्राक्रमण करते त्रिगेड के एक भाग—इन्फ़िण्ट्री वटॉलियन—को ग्राक्रमण करते प्रविश्व किया गया। इस ग्राक्रमण का उद्देश्य था शत्रु को थोड़ा ढीला कर देना। सर्व प्रथम वायुयानों ग्रीर तोपलानों द्वारा 'एच' ग्रॅवर से पहले किया जाने वाला ग्राक्रमण दिखलाया। पीछे-पीछे टैंकों के साथ पैदल सेना ग्रागे वढ़ी। इसी समय छोटी तोपों ग्रीर मध्यम मशीनगनें गरज उठीं।

इस प्रदर्शन के समय प्रतिरक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन, ग्रामी चीफ तिमैग, एयर चीफ़ मुकर्जी तथा ग्रपने कमाण्डैण्ट मेजर जनरल ज्ञानी सहित स्टॉफ कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे।

भोजन के समय अतिथियों का स्वागत करते हुए मैंने चीनी भाषा में एक छोटा-सा भाषण दिया (जो पहले ही रट लिया था)। चीनियों में ग्रौर हम में इस अपनत्व-प्रदर्शन का कारण हमारी सरकार की तत्कालीन नीति थी।

भारत-पाक सीमा की देख-रेख भी मेरे पास थी। इसलिए फिरोजपुर ग्रीर पठानकोट के बीच के स्थल का मैंने काफी गहराई से अध्ययन किया, वागाह और डेरा बाबा नानक पुल के निकटवर्ती भू-खण्ड का संग्रामिक दृष्टि से अध्ययन

मार्शल जुकोव के सामने 'आक्रमण का प्रदर्शन' करने के लिए भी तिमैंग ने मेरे ही डिवीजन को चुना। हमने पूरी तैयारी कर ली किन्तु किसी कारण वश जुकोव नहीं ग्राये। शिमला-स्थित पिश्चिमी कमान के मुख्यालय ने एक रेत मॉडल व्यायाम का ग्रायोजन किया जिसमें मैंने भी भाग लिया था। वहीं लेफ्टी० जनरल कलवन्त सिंह ने चौधरी के सामने हल करने के लिए एक संग्रामिक समस्या रखी और इस समय चौधरी ने जो चिन्तन प्रस्तुत किया था, वह वहुत निर्वल था तथा किसी भी रूप में उनकी तथाकथित प्रतिष्ठा एवं उनके तथाकथित श्रनुभव के श्रनुरूप नहीं था।

१६५५ की वात है, मैं चौघरी के पास जालंघर में ठहरा हुआ था। एक दिन उन्होंने कहा कि वह होशियारपुर (जालंघर से एक घण्टे की यात्रा) के एक सुविख्यात भृगु (ज्योतिषी) से अपना भविष्य जानना चाहते थे और मुक्तें पूछा कि क्या में भी उनके साथ चलूँगा। चौघरी, मैं तथा एक अन्य ऑफ़िसर

होधियारपुर गए। उन भ्योतिषी महोदय ने बतनाया कि श्रीधरी एक दिन मार्गी मोठ बनेने, दक्षने श्रीपरी बड़ें प्रकल हुए। धेरे जीवन की बुछ पटनामी

के सम्बन्ध में भी उन्होंने टीक सविध्यवाधी की ।

मुप्तिन प्रकार प्रेम भाटिया जन दिनों सम्बाता ने निकनने वाले सस्ते से विक्र हिन्दूनों के सम्पादक थे। स्रेम भाटिया कीर में कालक में महाराधि थे। स्वेन १९८६ में सम्पादक थे। स्रेम भाटिया कीर में कालक में महाराधि थे। स्वेन १९८६ में सम्पादक राजदूर एन्सवर्ष करक सम्बाता मा हो। जाने के भी निक्तम प्रेम भाटिया ने मुक्ते भी निक्तम प्रेम प्राचित कार्यक में मुक्ते की निक्तम प्रेम भाटिया ने माने में भी के कोई विद्या करिया की माने में माने पोपेचा कर से कि साननीज पत्ति के सम्मान में से दी स्वात कि माने में पोपेचा कर से कि साननीज पत्ति के सम्मान में से दी स्वत बहुने बाता था। में सानाने विकास के स्वत की स्वत में से सानान हमा, यह सावध्यक रोपक था। दिल्ली मुक्त कर सकर में मुक्ते निकासित पत्त पत्ति कर सकर में सानीना हुमा, यह सावध्यक रोपक था। दिल्ली मुक्त कर सकर ने मुक्ते निकासित पत्त पत्ता निवा ।

नई दिल्ली २१ सप्रैल १६५६

विवर जनरम कीन.

"मैं नहीं जानता कि मुक्ते कियों गभा या वार्ताव्यय से इससे प्राप्तिक सानन्द प्राप्ता हो। ऐसा बहुवा नहीं होगा कि वहती मुसाकात में ही इस नकार को गदानुष्ट्रांत की भागना जावत हो जाए या विवारों की एकक्पता निम नेता कि उन रात प्राप्त में बातचीत करने के बाद से में बनुभव कर रहा है।"

> भवदीय, पल्सवर्थं बन्कर ।

. (मब इषको भाग्य की विडम्बता ही कहिए कि जिस समय एल्सवर्ष संकर मुक्ते इस प्रकार का पत्र नितः रहे थे, मेरे निन्दक मुक्ते प्रमरीका-विरोधी पोषित कर रहे थे।

भेजर रंगभाज्यम भेरे स्टॉक वर थे। बहु एक मुबोध्य तथा मुखल घोषितार है। पर्जा गेरी से मम्बन्धित बातचीत के धविरित्त धम्म विवयी पर भी हम रोनों में बातीनार होता रहता था। जब उन्होंने मुफ्ते घपने देश के विभिन्न प्रदेश की संस्कृति के सम्बन्ध में धपने विचार व्यवत करने के लिए महिता और तिवास के लिए हम्स तो मैंने निर्माकोच कह दिया कि मुक्ते तो बंधिष्म भारत घोर चंगल के लोगों का गहुन-गहुन प्रिय तगता है। इन दोनों प्रदेशों के बाती सीधा-सादा मौरान व्यतीत करते हैं धोर बिना किसी होनता का धनुमब किए इक्सी, बोसा

व मछली खाते हैं, स्रपनी परम्परागत वेशभूषा बारण करते हैं तथा स्रपनी भाषा तमिल, तेलगु या वंगला बोलते हैं। उनका स्रपना संगीत है, स्रपने पर्व हैं तथा एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वे, कुछ लोगों के समान, भारतीय होना स्रपमानजनक नहीं मानते स्रपितु इसमें गौरव का स्रनुभव करते हैं।

यम्वाला के दक्षिण भारतीयों ने मुभने श्री त्यागराज के ग्राराधना संगीतो-त्सव का सभापितत्व करने को कहा। मुफे इन संत-संगीतज्ञ के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने उनके जीवन का सिवस्तार ग्रध्ययन किया। ग्रध्ययन के बीच मुफे पता चला कि इस संगीतज्ञ ने संगतियों को ठीक विठाने के लिए कुछ शब्दों का सपरिश्रम सम्पादन किया है। सजीव साहित्यिक ग्रिभव्यक्ति एवं भावनाश्रों के मुखरण में वह दक्ष थे। वह ग्रित श्रेष्ठ साहित्यिक संगीतज्ञ थे।

एक वार मुभे एक एँग्लो-इण्डियन महिला श्रीमती जाँयस नेल<sup>3</sup> का पत्र (जो ग्राज भी मेरे पास है) मिला। तीस वर्ष से कम ग्रायु की यह महिला ग्रस्पताल में ग्रपने जीवन की ग्रन्तिम घड़ियाँ गिन रही थीं। पत्र में इन्होंने लिखा था:

डियर जनरल,

मुक्ते आपसे एक महत्त्वपूर्ण विषय पर वांतचीत करनी है। कृष्ण दस मिनट के लिए तुरन्त चले आइए।

ईश्वर श्रापका मंगल करे,

भवदीय, जॉयस नेल ।

मैं अविलम्ब ग्रस्पताल पहुँचा। वह अपनी अन्तिम साँसें पूरी कर रहीं थीं। उन्होंने मुक्तसे फुसफुसा कर कहा कि मेरे विरुद्ध जो व्यर्थ की चर्चा चत रही है, उन्हें विश्वास था कि वह सव निराधार थी। किन्तु वह मुक्तसे जानता चाहती थीं कि उनका विश्वास ठीक था या नहीं। तब उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और सुवकने लगीं। कुछ क्षण वाद वह इस पाथिव जगत् वे विदा हो गईं। इस दृश्य से मुक्त पर जो प्रभाव पड़ा, वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

मार्च १६४८ की बात है कि एक दिन ग्रचानक मेरे डिवीजन में मेनन पहुँ<sup>व</sup> गए। इससे पहले मेनन से मेरी मुलाकात एक ही बार हुई थी ग्रीर वह <sup>श्री</sup>

३. केंग्टेन नेल की पत्नी, जी उस समय मेरे ऋधीन ६/८ गोरखा राइक्ट

कोई दम वर्ष पहले नेहरू के यहाँ। किन्तु इस बार मुमाकात दूसरे रूप में ही रही थी। उत्तरा व्यवहार बड़ा श्रीयर या तथा वह वकी जरही में तम रहें थे। पहते तो मैंने उत्तरे अपने डिवीवन की संवामिक भूमिका की पानी कि में। पहते तो मैंने उत्तरे अपने डिवीवन की संवामिक भूमिका की पानी कि कि किस मकार पिछले दो वर्षों में हमने प्रतिशाम विभाग मार्थे र जरूके वाद कुछ प्रधासन-विश्वयक बातें उत्तरे दामने रखी। मैंने उन्हें वत्त्रवामा कि देश का विभावन होने पर सेना वो यद्धि एक-विहाई ही पाकिस्तान में गई में किन्तु केंगरे के प्रवासन में कि को उत्तरे में हिंदि की पाकिस्तान में गई में किन्तु केंगरे के प्रवासन में पहले गए थे। इसिल्य हैंगरे में प्रवासन परिवारों को रखने के लिए कोई प्रवन्ध नया। यद्धि मेरे पूर्विकितायों ने इस सम्बन्ध में उन्हें अधिकारियों में वर्षों बलाई थी किन्तु वाम कुछ न निकता। सरकार बावद इस मामले में कुछ कर सकने में इसिल्य समस्य भी बयोक सभी तक बहु वेवा के लिए किसी उपयुक्त स्थायी स्थान की गही कुम पाई थी। किन्तु वास्वारियों स्वासास के न होने से सैनिकों के मोरीब्र पर वहा प्रतिकल प्रभाव वह रहा था।

भेनन ने पूछा कि इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा पैया इस पर कितना सर्च झाएगा। मैंने बस्ती से धपने मन में हिसाब-किताय

<sup>8.</sup> वेपटी० जनरल जे० एन० चौधरो, क्षेपटी० जनरल कलवन्त सिंह तथा जनरल के० एस० तिमेया मेरे छच्च अधिकारी थे जिन्होंने यह परियोजना हाथ में सेने की मुझे अनुमाल टी ।

## १६० 👁 श्रनकही कहानी

व मछली खाते हैं, यपनी परम्परागत वेशभूषा वारण करते हैं तथा अपनी भाषा तिमल, तेलगु या बंगला बोलते हैं। उनका यपना संगीत है, अपने पर्व हैं तथा एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वे, कुछ लोगों के समान, भारतीय होना अपमानजनक नहीं मानते अपितु इसमें गौरव का अनुभव करते हैं।

अम्बाला के दक्षिण भारतीयों ने मुभसे श्री त्यागराज के श्रारावना संगीती-त्सव का सभापितत्व करने को कहा। मुभे इन संत-संगीतज्ञ के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने उनके जीवन का सिवस्तार श्रद्ययन किया। श्रद्ययन के वीच मुभे पता चला कि इस संगीतज्ञ ने संगतियों को ठीक विठाने के लिए कुछ शब्दों का सपरिश्रम सम्पादन किया है। सजीव साहित्यिक श्रभिव्यक्ति एवं भावनाश्रों के मुखरण में वह दक्ष थे। वह श्रित श्रेष्ठ साहित्यिक संगीतज्ञ थे।

एक वार मुभे एक एँग्लो-इण्डियन मिहला श्रीमती जाँयस नेल<sup>र का पत्र</sup> (जो ग्राज भी मेरे पास है) मिला। तीस वर्ष से कम ग्रायु की यह मिहला ग्रस्पताल में ग्रपने जीवन की ग्रन्तिम घड़ियाँ गिन रही थीं। पत्र में इन्होंने लिखा था:

डियर जनरल,

मुक्ते आपसे एक महत्त्वपूर्ण विषय पर वांतचीत करनी है। कृष्या हा मिनट के लिए तुरन्त चले आइए।

ईश्वर श्रापका मंगल करे,

भवदीय, जॉयस<sup>्नेल</sup>।

मैं अविलम्ब ग्रस्पताल पहुँचा। वह अपनी अन्तिम साँसें पूरी कर रहीं थीं। उन्होंने मुभसे फुसफुसा कर कहा कि मेरे विरुद्ध जो व्यर्थ की चर्चा वर्ष रही है, उन्हें विश्वास था कि वह सब निराधार थी। किन्तु वह मुभसे जानगे चाहती थीं कि उनका विश्वास ठीक था या नहीं। तब उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और सुवकने लगीं। कुछ क्षण बाद वह इस पाथिव जगत है विदा हो गईं। इस दृश्य से मुभ पर जो प्रभाव पड़ा, वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

मार्च १६५८ की बात है कि एक दिन ग्रचानक मेरे डिवीजन में मेनन पहुँ गए। इससे पहले मेनन से मेरी मुलाकात एक ही बार हुई थी ग्रौर वह <sup>प्री</sup>

३. कैंप्टेन नेल की पत्नी. जी उस समय मेरे ग्राधीन ६/८ गोरखा राइप्ट

कोई स्व यर्ष पहले नेहरू के यहाँ। हिन्तु इस बार मुनाकात दूसरे रूप में है रहे। थो। उनका व्यवहार बड़ा घरियट या तथा वह बड़ी बर्टी में तम रहें थे। एतंते तो मैंने उनके सपने दिवीदन की संवाधिक मूमिका की पत्ती कि कि तम उहार पिछले दो क्यों में हमने प्रतिस्था किया था और उनके बाद कुछ प्रधानन-पिययक वालें उनके खामने रखी। मैंने उन्हें बतलाया कि देश का विभावत होने पर तेना तो वविष एक-विहाई ही वाकिस्तान में गई थी किन्तु जेना के प्रावस-वीद सम्प्रमा वो-तिहाई पाकिस्तान में पहुँ थए थे। इमिला जेना के प्रावस-वीद सम्प्रमा वो-तिहाई पाकिस्तान में पहुँ थए थे। इमिला जेना के प्रावस-वीद सम्प्रमा वो-तिहाई पाकिस्तान में पहुँ थए थे। इमिला प्रमारे का प्रवस्त के सिए कोई प्रवस्त या। यथि मेरे पूर्वीपिकारियों ने इन सम्बन्ध में उच्च प्रधिकारियों ने बचाँ चनाई थी किन्तु नाम कुछ न निकना। सरकार धायर इस मामले में कुछ कर सकने में इमिला फानमें वी विष्कृत निकना। सरकार धायर इस मामले में कुछ कर सकने में इमिला फानमें के निक्तु थी। किन्तु पारिवारिक प्रमास के में होने ते सैनिको के मनीस्व एवं बड़ा प्रतिहुक प्रमाय वह रहा था।

मेनन ने उत्तर दिया कि जिस गति से काम हो रहा था, उस गति से तो भनेक प्रक्रियात्मक एवं विभागीय बाबाबी को पार करके यह समस्या कही तीस वर्ष बाद सुनक पाएमी । इससिए उन्होने एक सुभाव दिया कि यदि वह भरेशित धन-शासि दे दें तो बसा मेना के जवान अपने लिए मकान ग्रादि स्वयं यना लेंगे । पहले तो मैंने उनकी बात को यम्भीरता से नहीं लिया क्योंकि उनके पूर्वाधिकारियों ने भी इसी प्रकार की बात कई बार सुनी थी। किन्तु कुछ देर बाद लगा जैसे मैनन की बात में कुछ तस्त्र था। घतः, मैंने इस विषय पर योडी देर सोवा। लेकिन इसके निए धपने उच्च धिकारियों की भी मुक्ते अनुमित लेनी थी। उमलिए, मैंने येनन को उत्तर दिया कि यदि मेरे उच्च प्रथिकारियों को इसमें कोई प्रापत्ति नहीं हुई और इस समस्या का कोई प्रौर गमायान न निकल पाया तो मैं उनके सुभाव को मान लू गा। मैंने उन्हें स्पप्ट कहा कि मेरे निचार से तो अपने परिवार के लिए मकान धादि बनाने में सेना का कोई प्रयमान नहीं है। साथ ही मैंने यह भी कह दिया कि कुछ महीने इस परियोजना में काम करने से सैनिक अपने पेशे को नहीं भूल सकते और न ही इससे कुछ इतना बढ़ा अन्तर पड़ेगा कि बाद में अधिक परिश्रम कर के वह इस कमी को पूरा न कर सकें !

 मेनन ने पूछा कि इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा तथा इस पर कितना खर्च आएगा। मैंने जल्दी से प्रपने मन में हिसाब-किताव

४, शेपटी० जनरल जै॰ प्न० चौधरी, लेपटी० जनरल कलवन्त सिंह तथा जनरल के० एस० विमेशा मेरे एक्च अधिकारी थे जिन्होंने यह परियोजना हाथ में लैने की मुद्दो अनुमति थी ।

लगा कर वताया कि यह परियोजना ६-७ महीने में पूरी हो जाएगी तथा स पर लगभग एक करोड़ रुपया लग जाएगा। निर्माण-एजेंसियों के अनुमान की तुलना में यह काफी सस्ता श्रीर जल्दी पूरा होने वाला ब्रनुमान था। ब्रीर में यह अनुमान इसलिए दे सका क्योंकि मुभे अपने आदिमयों की सर्वतोमुली प्रतिन का तथा उनके साहस, परिश्रम एवं निष्ठा से काम करने के सद्गुण का ज्ञान था। साथ ही मुक्ते अपने पर भी इतना विश्वास था कि उन ब्रादिमयों हो साथ ले कर में किसी भी काम को पूरा कर सकता था। मेनन ने कहा कि मैं उनके साथ दिल्ली चल्ँ ताकि इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जा सके। झ पर मैंने सखेद उत्तर दिया कि विना ग्रपने उच्च ग्रथिकारियों की ग्रनुमित लिये में अपना स्थान नहीं छोड़ सकता। मनन ने इसे वहाना समका और वह जल्बी में उठ गए। अगले दिन सुबह मुफे तिमैया तथा अन्य अधिकारियों का आहे। मिला कि मैं दिल्ली पहुँच कर मेनन को मिलू ग्रीर मैंने उनके ग्रादेश का श्रविलम्ब पालन किया। मेनन ने श्रम्वाला वाले श्रपने सुभाव का समर्थन किया और कहा कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए मुक्ते कुछ विशेष अधिकार दिए जाएँगे ताकि लालफीताशाही से बचा जा सके। तिमैया ने मुर्फे वताया कि यद्यपि पहले तो इस प्रस्ताय को सुन कर उनकी प्रतिनिया इसके प्रति अनुकूल नहीं थी किन्तु वाद में उन्होंने यह सोच कर अपनी सहमित दे ही थी कि पारिवारिक आवास के अभाव में सैनिकों का मनोवल गिरता है जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है ।

. . . .

मुक्ते १४५० घर वनाने थे तथा अन्य सहायक सेवाग्रों एवं फर्नीचरका प्रवन्ध करना था। इस पर कुल मिला कर एक करोड़ से ऊपर लागत प्राती थी। यह काम करना भी केवल सात महीने में था ग्रथित् एक घर के वनि के लिए साढ़े तीन घण्टे की श्रौसत श्राती थी। अपने कमाण्डरों को इकट्रा कर के मैंने यह परियोजना उनके सामने रखी और कहा कि इतना वड़ा दायित मैंने उनके सहयोग के वल पर स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मुक्ते पूरा सहयोग देने का वचन दिया।

इसी समय हमें 'द्वावा' व्यायाम में भाग लेना पड़ा जो उच्च ग्रधिकारियों ने हमारी कार्य-क्षमता के परीक्षण के लिए श्रायोजित किया था। इसमें हमते प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की। इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही थी और हमें कड़कती धूप तथा रेतीले तूफानों में काम करना पड़ा।

१६ जून १६५८ को मेनन ने इस परियोजना की आधार-शिला रही। इस परियोजना के मुख्य इंजिनीयर कर्नल शमशेर सिंह एक शिष्ट, धर्मशीत सुयोग्य एवं प्रसन्तमुख आँफ़िसर थे। प्रशासन का भार लेपटी कर्नल लाम्ब

्या जिन्होंने ग्रपना दायित्व पूरी जागरूकता से निभाया ग्रीर इस परि

१४६० परो के निर्माण के साय-साथ हुमे ६००,००० मैलन पानी के लिए प्रायोजन करना था तथा। सोवह मील लख्यो नानियाँ खिछानी थी, भावजा विद पदित से ४५० किलोबाट विजनी सेनी थी तथा कुछ सक्के बनानी थी। परियोजना के लिए लार करोड़ इंटें, १०,००० टन सोमेण्ट, ९,००० टन कोमला भौरे १,५०० टन इस्पात की बरूरत थी सर्थात् कुल मिला कर २०,००० टन गामान पाहिए था जिसकी कीमत ६० लाख रखने से उत्तर बेटती थी। प्रामात प्रात्मात होने के कारण दनमें में कुछ सामान वो बंधी मुस्किन में मिल पाता था। किन्तु सामान वो सेमल चाहिए था, इसलिए हुने इकट्टा करने का काम प्रात्म करी था कि सेनिक एवं गैर- स्वित्य सिल्पों के बाझ काम करने पर मानव-अवन्य की समस्या वया-वया युल विलाएगी।

किराए पर लिये गए गैर-सैनिक परिवहन का प्रधिकतम उपयोग किया गया क्योंकि प्रपना परिवहन हम संवाधिक कार्यो के लिए सुरिधत रसना पहिले थे। बके हुए स्थान का प्राकार दुवना कर दिया लाकि हम विविध कारधाने सादि यहाँ स्थापित कर लें जिसले परियोजना के निर्माण में कोई पदकन न एव शके।

वर्षी खुनु के माने पर काय बीला पड़ गया। ईटों के अट्टे उप्प पड़ गए। कई बार मुम्हे तालकीतावाही के वनकर से पड़ना पड़ा। पता चना कि उत्तर परेश से पंजाब इंटें माने पर प्रतिकाय था। कई बार उत्तर प्रदेश के पत्रियों से मिला तथा केटीय मिल-गण्यक के बदस्तों से मिला भीर तब कहाँ या कर यह प्रतिकाय हटका पाया। सामान नामा भी एक बटिन सक्स्या थी। स्व हिन्दी हैं। बोर्ड ने मेरी सहायता की ग्रीर कुछ वेगन सुरक्षित कर िए।
हिन्दी हैं प्राप्तिमर जिय किसोर की देखरेख में मालगाड़ियां हमारा सामान हों
हो की जिय किसोर से जल्दी करने को कहा तो उन्होंने रेल ग्रिविकाियों
हो जिया कर इन मालगाड़ियों को डाकगाड़ियों एवं ऐक्सप्रेस गाड़ियों
हो प्राप्ति होड़ा ग्रीर शीव्रता से इनके गन्तव्य पर पहुँचा दिया। ग्रादिक्षों
हो प्रमुखे होड़ा ग्रीर शीव्रता से इनके गन्तव्य पर पहुँचा दिया। ग्रादिक्षों
हो प्रमुखे होड़ा ग्रीर शीव्रता से इनके गन्तव्य पर पहुँचा दिया। ग्रादिक्षों
हो प्रमुखे होड़ा रिवार विभाग ने हल की। जैसे-जैसे काम ने प्रगति की, जबातें
हो प्रमुखे वाहिए थीं। यह सामान जम्मू एवं कश्मीर सरकार के श्रीनगर तथा
हिन्दी हियत फर्नीचर के कारखानों से मिल गया। इन चीजों को सुलभ कर्णों
में उत्ती गुलाम मुहम्मद ने मेरी काफी सहायता की। इस सामान तथा विड्की
के गीशों के जल्दी पहुँचने में काफी कठिनाई ग्राई किन्तु ग्रन्ततः यह समस्या
भी हल हो गई। फर्नीचर में मुक्ते लगभग १०,००० चीजों चाहिए थीं।

इत डालने का काम काफ़ी जिटल था। कुछ तरीके तो काफी महाँगे दे तथा कुछ जिटल। मुफे पता चला कि रुड़की के केन्द्रीय भवन-निर्माण शोध संस्थान (सेण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट) ने एक नये प्रकार की छत का कार्मू ला निकाला था कि विना ढले दोहरे मुड़े हुए घानु के खोल को नकड़ी के तक्ष्ते पर रख कर शहतीर (वीम) पर विठा दो और फिर वहीं उसे ढाले। इस्थात और सीमैंण्ट की दृष्टि से यह छत काफी सस्ती पड़ती थी और कन्ने कुक्ते एवं टाइलों से बनने के कारण स्थिति को देखते हुए उपयुक्त ठहरती थी। इसके डिजाइन का काफी परीक्षण कर लिया गया था और इस कसौटी पर यह बरी उतरी थी, नई चीज थी तथा हमारी समस्या को हल कर देती थी। मेरे इंजिनियरों ने ३,००० छतें तैयार कीं। (यद्यपि मैं इंजिनीयर नहीं था किन् इन सब चीजों को गहराई से समफने का मैंने पक्का विचार कर लिया था।)

सिंदियाँ त्रा गई थीं और हमारा काम भी परिपूर्णता के निकट पहुँच वृक्ष था। सैनिक की एक विशेषता है कि वह अपने काम को वहुत शीघ्र सीख वेता है। काम के समय उन्हें ठण्डा पेय तथा चाय मुफ्त मिलती थी। संगीत का भी प्रवन्ध था। प्रत्येक निर्माण-स्थल पर मैंने अस्थायी शिविर लगवा दिये थे ति काम का ठीक से निरीक्षण हो सके और जो मुभे मिलना चाहें, वे सरलता ते

श्रभी यह परियोजना 'ग्रमर' चल ही रही थी कि मेनन ने मुर्फ एक कार्म श्रीर सौंप दिया कि मैं दिल्ली में होने वाली भारतीय प्रदर्शनी (इण्डिया एवर्ज़ी वीशन) के लिए ६ सप्ताह के भीतर-भीतर एक प्रतिरक्षा मण्डप (डिर्फ़ेंस पैविलियन) का निर्माण करा दूँ। इंजिनियरों ने इसके लिए काफी समय्<sup>ध की</sup>

<sup>4.</sup> तिमेया ने सेना मुख्यालय के भुख्य इंजिनीयर को लिख कर यह सूचना टी

मांप की थी। मैंने ग्रम्बाला से दिल्ली ग्राने और दिल्ली से ग्रम्बाला जाने के विल् देव तथा तथा ग्रन्थ चीइलामी बायुवानों का उपयोग किया ताकि में तिनां स्थानों पर स्वयं निरीक्षण कर सकूँ। जेट को एक घोर की मात्रा में पन्दह मिनट सराते थे। १९,००० वर्ष कुट मूर्ति पर २१ कुट ऊँचा मण्डप बनाना ग्रा। भारी वर्षों ग्रीर सहँचाई के कारण सामत्र व्यक्ति के देव सी थी, इसलिए मेंने दिलीय परापरंत्रात (ग्राह्मेंबल एडवाइजर) जो मेरे एक मित्र थे, की स्थान पर सा असर गारी दिल्ली पन्याई ।

नयी परियोजना 'विजय' १६ सगस्त १६५८ को प्रारम्भ हुई। यहाँ मेरे मुस्य इजिनीयर कर्नल बी० एन० दास थे। यह बहुत ही विश्वमनीय व्यक्ति

वे । निर्माण का काम अनुभवी साठ तीयराम ने पूरा किया ।

जिस काम को पूरा करने के लिए विरोधकों ने ६ महीने का समय मांगा था, बहु काम मुक्ते ६ सचाह मे पूरा करना था। इसिए विरोधिका और कार्य मांगा था, बहु काम मुक्ते ६ सचाह मे पूरा करना था। इसिए विरोधिका और कार्य मन्यादन साय-साय किया गया। तेना के सार्युविद् और इविनीयरों म नाम्यी मनतेद था, इसिए बास्युविद् महोदय के स्थान पर विश्वविदयात वास्युविद् राना को लाया गया। यहाँ पृथ्योत्तत से भार कुट मीच पानी निकल खाना था। साथ ही इस स्थान के मीचे विज्ञाली के कंदाल फेले हुए थे तथा पानी का मीरियो दिखे हुई थी। इस कारण हमें आधारमित्या की विद्यादन बदलनी पर्ध और तदमुच्य सारा नगवा। बदलनी पर्ध और तदमुच्य सारा नगवा। बदलनी पर्ध और तदमुच्य साथ के पुरू होने मे और दे हो गई। गने बार्युविद् ने हसारे नगवें और दिखाशने के लो होने पानी भीर क्यार क्यार प्राप्त हुई एए एवं और देवाशने के मीचें पानी भीर करत देश मां प्राप्त हुई एए एवं और देवाशने के मीचें पानी भीर करत पर्या प्राप्त हुई एक का का कररावा रहता थीर किया समाना को होता। बही पहुँच कर कान कररावा रहता थीर से के समस्याका कोटता। बही पहुँच कर बहा कररावा रहता थीर किया समाना का होता। वही पहुँच कर कान कररावा रहता थीर किया समाना का होता। यहां पर स्थान सम्याना का सम्यान स्थान समाना का समाना का समाना का समाना का समाना समाना समाना का समाना समाना समाना समाना का समाना समाना समाना समाना समाना समाना समाना का समाना समाना समाना समाना समाना का समाना समाना

हुछ दिन पहुँन मैंने एक पुरुषक में पड़ा था कि यदि तावें सीमैक्ट पर नियमित रूप से भीर पूर्व के साथ निर्माण बानू राग बाए सी सीमैक्ट के मुगने की प्रतीक्षा करने की कीई सावरमकता नहीं है। विशेषकों वा कहना माने सीमैक्ट की सत्तों के लिए कम्मेन्कस सीन मानाह का स्वयं देता बक्टी है

ही कि बचाकि एनके कबनानुसार यह काम ६ सत्याह में होना ससम्भव था धोर मैंने इसे इसी प्रविध में पूरा करना हवीकार कर सिव्य था, बस्तीलय इसका प्रचार मुझे इसा दिया गया था। प्रतिनीयर महोदय ने प्रत्यूचर में आवशासन दिया कि वह भेरी सब इकार से सहराया करेंगे। ग्रीर तय उस पर निर्माण किया जाए। मुक्ते यह वात समक नहीं ग्राई कि सीमण्ड को सूराने के लिए इतना समय देने में क्या तुक है जबिक उस पर नीरे-चीरे निर्माण को चालू रखा जा सकता है, ही एक साथ भार नहीं पड़ना चाहिए। ६५ फुट के फैनाव में गाटर एक सप्ताह में डाल दिये गए। सपूर्व निर्माण के नीचे परिपुण्ट कंकरीट का ग्राचार दिया गया। वर्षा के कारण कई हांसफॉर्मर टप्प पड़ गए ग्रीर शहतीरों एवं कड़ियों को बैल्ड करना सिर दें हो गया। किन्तु सारी परियोजना निर्वारित समय में पूरी हो गई ग्रीर नेहिं न उसका उद्घाटन किया।

ग्रव मैंने फिर ग्रपना सारा घ्यान 'ग्रमर' पर केन्द्रित कर दिया। इसात ग्रीर सीमैण्ट पर्याप्त मात्रा में एवं समय पर इकट्ठे कर लिये गए। ग्रपनी व्यक्ति गत देखरेख में सामान भेजने के लिए मैंने ग्रपने सुयोग्य ग्रॉफिसरों को सार भारत में भेजा। ग्रन्तिम समय में फर्मों ने चीजों की कीमतें वढ़ा दीं ग्रीर कई ग्रमुवन्य टूट गए। इस समय मुभे वहुत फुर्ती से सारा प्रवन्य करना पड़ा। इस कार्य में लेफ्टी० कर्नल डी० एस० राव ने मुभे प्रशंसनीय सहयोग दिया।

सड़कों बनाने, नालियाँ विछाने, विजलों के तार फैलाने एवं पानी का प्रवन्ध सिंदयों के शुरू होने पर प्रारम्भ हुआ। कुएँ खोदना काफी जिटल समस्या थी किन्तु इसकों भी पार किया गया और पूर्व-निर्धारित १०,००० गैलन पानी प्रति घण्टा निकाला गया। पंजाव सरकार १६६१ से पहले अतिरिक्त विजली देने को तैयार नहीं थी किन्तु किसी न-किसी प्रकार मैंने यह काम भी बना लिया। इस अतिरिक्त भार को सँभावने के लिए जमीन के नीचे अतिरिक्त पाइप डलवाए गए, वितरण-पढ़ित को शिक्तिशाली बनाया गया तथा और सब-स्टेशन खोले। विजली का सामान वाजार में बहुत कम था और यह निश्चित नहीं था कि और सामान कव तक सुलभ होगा। कुछ सामान तो विदेशों से आयात किया जाना था जिसके लिए विदेशी मुद्रा की समस्या सामने आ गई। अपने व्यक्तिगत सम्पर्क के वल पर मैंने इन सब बावाओं को पार करके सब अपेक्षित सामान जुटाया।

इस परियोजना में मैं सफ़ाई का प्रबन्ध ठीक रखना चाहता था। पहले की प्रबन्ध दुर्गन्धयुक्त टंकियों एवं सीलन वाले कुग्रों पर ग्राधारित था जो वर्ष में एक-दो वार ठप्प पड़ जाता था। पृथ्वी-तल के नीचे ६ फुट से ले कर ३० फुट तक की मिट्टी में चिकनी मिट्टी का प्रतिशत बहुत ज्यादा था ग्रीर सहत मिट्टी ३० फुट नीचे थी। इसके फलस्वरूप गन्दगी भू-गर्भ में नहीं खप पाती थी। इस प्रवन्ध को अनुपयुक्त ठहरा कर नये प्रवन्ध की कल्पना की गई ग्रीर तदनुरूप कार्य किया गया। ग्रार्थात् ऐसा प्रवन्ध कर दिया गया कि यह स्व े ते कुग्रों से वाहर टंकियों में पहुँचा दी जाए जो प्राकृतिक नालों के पास

थीं तथा वहाँ से वह कर ग्रागे चली जाए।

मंनीदरी के सामान की यहा कभी भी क्योंकि इसके भाषान पर नो प्रति-रूप मा घौर देशी उत्सदन दुवनी मात्रा मे नही हो पाता था कि बाजार की भीन को पुरा कर सके। गैर-मैनिक मजदरों की काम पर देर में धाने की भारत यन गई थी, इस्तिए शुरू-शुरू में हमें भी उनकी इस घारत का शिकार होना पढ़ा । किन्तु हमारा उनके प्रति समूर व्यवहार तथा काम के समय उनकी देखरेश मादि ने उनकी यह मादत छुडवा दी भीर उन्होंने नियत गमय गर माना पुरू कर दिया। सबहुर सपो ने उन्हें काकी भटकाने नी कोशिश की। हिन्त उन पर कोई प्रभाव न वहा और हमारे यहाँ काम सचाह रूप से जलता रहा । दिसम्बर के महीने में मुक्ते काफी चिन्ता हुई बयोकि कुछ मामान तो देर में पहुँच रहा या सीर कुछ सनुबन्य पूरे नहीं ही पाए । सीहें के सामान के निए तो मुक्ते ६ दनों से नकद स्वया से कर ६ जगहो पर भेजना पटा । इनमे से एक प्रनुबन्ध रिष्ट्यों के शोशों का था। पानी की टकियाँ (छत वाली) के मामल में भी मफे घाखिरी मिनट पर हरी भण्डी दिखा दी गई। महीने के समाप्त होने-होते कहीं यह सामान था पाया धीर १० जनवरी १६५६ को हमारी परियोजना पूरी हो गई। मान्तिरी क्षत्र में निर्णय किया गया कि जहाँ स्टेडियम में उद्घाटन-समारीह सम्मन्त होना था, वहाँ एक साठ पुट जेंचा रसात का वोरण बनाया जाए। यह स्वय में एक बहुत बडा काम था। गरैर, टम मोर्चे को भी गार विया गया। मेरे इजिनीयरों, सैनिको और कमाण्डरों ने राठ-दिन प्रयक परिश्रम कर के "श्रमर" का निर्माण किया था। यह परि-योजना इमित्र धौर भी महत्त्वपूर्ण थी कि इसे बिल्कुल प्रतिकृत परिस्थितियो में तथा एकदम नये धादमियां ने (भवन-निर्माण की कना से अनिभन्न) पुरा किया गया था। दलबाद काम करने की भावना का यह एक प्रनुपम उदाहरण था ।

१६ जनवरी को नेहरू, भेनन, कई केन्द्रीय मन्त्री, बस्ची मुलाम मोहम्मद, खरदार प्रतापित्त करेंगे, तीनो सेनामों के भाष्यत तथा घनेक शिष्ट जन पपरे घरि उन्होंने सम्पूर्ण परियोजना का मसी-मीति निरीक्षण किया। बाद में, २० हवार सीनकों, उनके परिवारो तथा १० हवार यन्य रहेकों के सामने नेहरू ने 'पमर' का उद्यादन किया।

मैंने प्रपत्ते दिवीजन के २०,००० मादमियों को एक सामृहिक गान

६ ऐ हिन्द के निव्यक्तियों ऐ फोर खिन के वाधियों छठाओं मिल के देश को बढ़ाओं मिल के देश को जोशे वतन बढ़ाएँगे भारत की जगमपाएँगे

शेष.....

शिलाया था। उसके लेगक जमादार करमीरी थे। इस गान ने सम्पूर्ण विजेश में एकता, उर्देश्य एवं देशभित की नयी चेतना फूँक दी थी। इस गान ने सुन कर नेहरू भी भावाभिभूत हो उठे। जनरल तिमैया तो पहले ही इसी निश्चित प्रशंसा कर चुके थे। प्रपने उद्घाटन-भाषण में 'प्रमर' के निर्माण ने प्रशंक व्यक्ति की सराहना की ग्रीर कहा कि उन्होंने स्वयं-सेवा के की एक नया वृष्टान्त स्थिर किया था। उन्होंने कहा कि इस समय युद्ध में विका पाने पर नहीं ग्रिपतु एक नयी प्रकार की विजय पाने पर हुप मना रहे थे। चतुर्थ उन्केण्ट्री डियीजन ने जिस तेजी व कुशलता से यह निर्माण पूरा किया था, उससे वह वहुत प्रसन्न थे। देशभित्त एवं अनुशासन का अनुपम उदाहण था। इसके बाद लगभग २०,००० ग्रादिमयों ने खुले में भोजन किया। मेह परोसने, खाने एवं वर्तन समेटने में कुल वीस मिनट लगे। इससे प्रधान मनी बहुत प्रभावित हुए।

सैनिकों के भवन-निर्माण करने पर देश में काफी चर्चा हुई। मैं भी इसं विरुद्ध हूँ क्योंकि उनका काम तो मूलत: युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करना है जिसे वे देश की प्रतिरक्षा कर सकें। िकन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में, यि वे अपं परिवारों के लिए घर बना लें तो में समभता हूँ कि इसमें कोई अनर्थ नहीं है। यदि कोई गैर-सैनिक काम सैनिकों के बिना न हो सकता हो तो उन्हें उस काम में भी लगाया जाता है। जैसे, टूटे पुलों की मरम्मत करना, बाढ़ रोकना, रेल दुर्घटना के बाद लोगों को सँभालना, भूकम्प-पीड़ित क्षेत्रों में पहुँच कर जन-वि की रक्षा करना आदि अनेक गैर-सैनिक काम हैं जो प्रत्येक देश में सैनिक कर्त हैं और इससे प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है। अमरीका, यूरोप, हस, इंग्लैंड आदि देशों में आप जिसका कहें, मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ कि वहीं पकड़ने में भी उनकी सहायता ली गई है। 'अमर' के निर्माण के समय जिन कमाण्डरों ने यह कहा कि मुभे सैनिकों से गैर-सैनिक काम नहीं कराना चाहिए

हम हिन्द के सपूत हैं
जय जय हिन्द गाएँगे
रक्षा अपना धम है
सेवा अपना कम है
शहीद होने के लिए
रगों में खून गर्म है
हम अपने जानो-माल को
देश पर चढ़ाएँगे
ऐ हिन्द के निवासियो

रा, एवध नहीं थाछ कि उपहोंने घपने बैनिकों ने गैर-बैनिक बास (बार, पूरुप, रेन-पुरंदना) बच्चे कराये थे, बच्चें नहीं उन्होंने उस समय उच्च परिवारियों को सभा कर दिया था।

बर्श में निको को पत्था भीवन, अन्दे बरूप गया बन्दे परुप-गरन देना दारायद है, यहाँ उनके निल्वारियारिक यावाम को ध्यवरपा करना भी मास्यक है। तभी के शास-गुष्ट हो कर देश की जीतर ता कर सकते हैं। युज-की र ते प्रपने का र-बच्चों के प्रमण बहुना तो उन्हें समग्र, प्रात्ता है किन्तु यह बात करें मुक्त नहीं भागे कि शान्तिनान में भीर बढ़ भी 'परिवार रहेशन' पर वे पाने बार-क्रम्पो को प्रयोग ताथ क्यों नहीं दश सकते । इससे उनके बनीबन पर वित्तित्व प्रभाव पहता है। बमाध्यशें का पर्व है कि वे प्रपत्ने गीनको के मनीवन को जैना रमें । इस्तिए, जिल कारण में भी सैनिकों का मनोबन पटना हो, उन बारप को बुक्त दूर करना पाहिए। यदि भरकार एवं सेना ऐसा न कर सके दो रमाण्यसी को ऐसा बतना शाहिए। गुत्रमुन की शांति प्रापनी गर्दन रेत मे िया तेने ने धर्मात मध्यो की धोर ने बांग चेर तेने से एवं यह बहने ने कि 'मैनिकों वा काम भेवन-निर्माण नहीं है' तो समस्या हुए नही हो जाती । इस प्रकार के उपरेक्षों का क्या नाम जिसका केवल साध्यक सहस्य हो ? सपने सैनिकों का मनोबल बनाय रहाने के लिए यदि कोई कमाण्डर उन्हें प्रश्ने परि-पार के लिए पर बनाने थे लगा देता है तो वह कोई यसत काम नहीं भरता। रणंग वो देश की प्रतिरक्षा ने नहायता ही मिनेगी क्योंकि मैनिक जितने प्रधिक गलुष्ट होते, यद में चत्रनी ही धनित में प्रहार करेंगे। किना 'बमर' के निर्माण पर जनना और गैमा में भाषी होर मना । इस प्रस्त पर किसी ने सहराई गे गोचन का प्रयास ही नहीं किया ।

सिलाया था। उसके लेलक जमादार कश्मीरी थे। इस गान ने सम्पूर्ण जितिन में एकता, उद्देश्य एवं देशभित की नयी चेतना फूँक दी थी। इस गान ने सुन कर नेहरू भी भावाभिभूत हो उठे। जनरल तिमैया तो पहले ही इसती लिखित प्रशंसा कर चुके थे। अपने उद्घाटन-भाषण में 'अमर' के निर्मण लेगे प्रत्येक व्यक्ति की सराहना की और कहा कि उन्होंने स्वयं-सेवा के क्षेत्र में एक नया दृष्टान्त स्थिर किया था। उन्होंने कहा कि इस समय युद्ध में विका पाने पर नहीं अपितु एक नयी प्रकार की विजय पाने पर हर्प मना रहेथे। चतुर्थं इन्फेण्ट्री डियीजन ने जिस तेजी व कुशलता से यह निर्माण पूरा किया था, उससे वह वहुत प्रसन्न थे। देशभित्त एवं अनुशासन का अनुपम उदाहण था। इसके बाद लगभग २०,००० आदिमयों ने खुले में भोजन किया। नेहले ने सैनिकों में घूम-चूम कर एवं उनसे बातचीत कर के भोजन किया। भोजन परोसने, खाने एवं वर्तन समेटने में कुल बीस मिनट लगे। इससे प्रवान मर्गं बहुत प्रभावित हुए।

सैनिकों के भवन-निर्माण करने पर देश में काफी चर्चा हुई। मैं भी इक्षें विरुद्ध हूँ क्योंकि उनका काम तो मूलत: युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करना है जिसे वे देश की प्रतिरक्षा कर सकें। किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में, यि वे अपं परिवारों के लिए घर बना लें तो मैं समभता हूँ कि इसमें कोई अनर्थ नहीं है। यदि कोई गैर-सैनिक काम सैनिकों के बिना न हो सकता हो तो उन्हें उस काम में भी लगाया जाता है। जैसे, टूटे पुलों की मरम्मत करना, बाढ़ रोकना, रेत दुर्घटना के बाद लोगों को सँभालना, भूकम्प-पीड़ित क्षेत्रों में पहुँच कर जनका की रक्षा करना आदि अनेक गैर-सैनिक काम हैं जो प्रत्येक देश में सैनिक कर्ल हैं और इससे प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है। अमरीका, यूरोप, हस, इंत्रीं आदि देशों में आप जिसका कहें, मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ कि वहीं सैनिकों से गैर-सैनिक काम करवाये गए हैं और कुछ जगह तो अपराधियों की पकड़ने में भी उनकी सहायता ली गई है। 'अमर' के निर्माण के समय जि कमाण्डरों ने यह कहा कि मुभे सैनिकों से गैर-सैनिक काम नहीं कराना वाहिए

हम हिन्द के सपूत हैं
जय जय हिन्द गाएँगे
रक्षा ग्रपना धम है
सेवा ग्रपना कमं है
शहीद होने के लिए
रगों में खुन गर्म है
हम ग्रपने जानो-माल को
देश पर चढ़ाएँगे
ऐ हिन्द के निवासियो

ा, समभ नहीं भाता कि उन्होंने भ्रपने सैनिको से गैर-धैनिक काम (शह, भूकम, रेस-दुर्घटना) बयो करावे थे, बयो नहीं उन्होंने उस समय उच्च पविकारियों को मना कर दिया था।

जहाँ सैनिकों को ग्रन्छा भोजन, ग्रन्छे बस्त्र तथा ग्रन्छे ग्रस्त-शस्त्र देना पावस्तक है, वहाँ उनके लिए पारिवारिक द्यावाम की व्यवस्था करना भी पावस्तक है। तभी वे मारम-तुष्ट हो कर देश की प्रतिरक्षा कर सकते है। युड-काल में यपने बाल-बच्चों से अथन रहना तो उन्हें समक्ष गाता है किन्त यह बात वर्रें समक्त नहीं घाती कि शान्ति-काल में और वह भी 'परिवार स्टेशन' पर व पपने बाल-बच्चो को धपने साथ क्यों नहीं रख सकते । इससे उनके मनोबल पर प्रतिकृत प्रभाव पहला है। कमाण्डरों का धर्म है कि वे सपने सैनिको के मनीवल को जैंचा रखें । इसनिए, जिस कारण से भी सैनिको का मनोबल धटता हो, उस कारण को तुरन्त दूर करना चाहिए। यदि सरकार एवं सेना ऐसा न कर सके तो कमाण्डरो को ऐसा करना चाहिए। बुतुरमुर्ग की भांति प्रपनी गर्दन रेत में छिपा लेने से प्रपान तथ्यों की बोर से बांल कर लेने से एवं यह कहने से कि 'सैनिको का काम भवन-निर्माण नहीं है' तो समस्या इल नहीं हो जाती। इस प्रकार के उपवेशों का बया लाभ जिसका केवल साब्दिक महत्त्व हो ? धपने सैनिको का मनोबल बनाये रखने के लिए यदि कोई कसाण्डर उन्हें अपने परि-बार के लिए घर बनाने में लगा देता है तो वह कोई यलत काम नहीं करता। इनमें तो देश की प्रतिरक्षा में सहायता ही मिलेगी क्योंकि सैनिक जितने प्रधिक मन्तुष्ट होंगे, युद्ध में चतनी ही शक्ति से प्रहार करेंगे । किन्तु 'श्रमर' के निर्माण पर जनता और येना में काफी होर सचा। इस प्रकर पर किसी ने गहराई से सीचने का प्रयास ही नही किया ।

 है, क्या तब उनकी सैनिक कुशलता में कमी नहीं खाती? जैसे इन कामों के बाद खिक परिश्रम कर के इस कमी को पूरा कर लिया जाता है, इसी प्रकार 'श्रमर' के निर्माण के बाद मैंने भी खितिरक्त समय लगा कर एवं खिक परिश्रम कर के खपने सैनिकों की कार्य-कुशलता में कमी नहीं खाने दी थी।

जब गरे सैनिकों ने अपने परिवारों के लिए घर बनाए तो सबने उंगली उटाई किन्तु जब कुम्भ गेले पर या अन्य मेलों पर सैनिकों को काफ़ी-काफ़ी समय लगाये रखा जाता है तो किसी को आपित्त नहीं होती। सचाई यह है कि विभाजन के बाद प्रत्येक रक्षा मन्त्री से हमने यह बात कही है कि इस प्रकार के कामों के लिए सरकार सेना का उपयोग न कर किसी अन्य शिक का सहारा ले क्योंकि इससे सेना की काफी हानि होती है। किन्तु प्रत्येक प्रति रक्षा मन्त्री इस मामले में विवश रहा क्योंकि जनता की माँग को हकराना उसकी शिवत से बाहर था। जब भी यह मामला प्रधान मन्त्री के पास गया, उन्होंने भी बहुत-कुछ ऐसा ही उत्तर दिया।

हमने निष्ठा और एकता से काम कर के अपनी समस्या को सुलभा लिया और 'अमर' का निर्माण कर लिया जबकि दूसरे लोग हाथ पर हाथ घरे वैठे रहे।

लोगों ने मुक्ते 'राज' कहना शुरू कर दिया जैसे कि मैंने जीवन में कुछ श्रौर काम किया ही न हो। (छव्वीस वर्ष के सैनिक जीवन में वेवल कुछ पहींने मकान वनवाए हैं। चतुर्थ इन्कैण्ट्री डिवीजन की चौतीस महीने की कमान में केवल सात महीने श्रमर के निर्माण में लगाए। इसके श्रतिरिक्त केवल कुछ महीने श्रीर श्रन्थ स्थानों पर निर्माण का काम किया।)

यदि इस अविध में सैनिकों के युद्ध-कौशल में कुछ कमी आई भी हो तो वह फरवरी-मई १६५६ में रात-दिन परिश्रम कर के पूरी कर ली गई। निशानं वाजी एवं व्यूह-कौशल से सम्बन्धित नियमित व्यायाम किया गया। अप्रेल मास में डिवीजनल ड्रिल प्रतियोगिता हुई जिसमें सब यूनिटों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। निशानेवाजी में हमने कोर एवं कमान, दोनों की चेम्पियनिशप जीती। इन चार महीनों में एक मुख्य व्यायाम के अतिरिक्त टैंक तोड़ने, सुरंग विछाने आदि के अनेक प्रदर्शन आयोजित किए गए और हमारा डिवीजन सब प्रकार से उत्तम रहा।

जब भी नेहरू सार्वजिनिक रूप से मेरी प्रशंसा करते तो कुछ लोगों को जलन होती और उनकी जबान चलनी शुरू हो जाती। 'श्रमर' को ह्याति मली तो उन ईर्प्यांन्थों ने कहना शुरू कर दिया कि इसमें ग्रनेक तकनीकी टियाँ रह गई हैं तथा इस निर्माण में लगे रहने के कारण मेरा डिवीजन क्रय नहीं रह गया है। किन्तु ऐसा कहना निराधार था, तथ्यों के विरुद्ध था। ' यह थी कि ये घर बहुत मजबूत बने थे तथा मेरे सैनिक अपने परिवारों लए श्रावास का निर्माण करने पर बहुत गर्व का श्रनुभव कर रहे थे और

उनकी सैनिक-कुशलता से रत्ती भर भी कमी न बाई थी। सैनिक अपने सपूर्ण जीवन का धम्यास कुछ महीनों से कैंसे भूत सकता है।

इस परियोजना की प्रसम्भवा के सम्बन्ध में प्रानेक भविष्यवाणियों की जा पूजी भी। हमने दस चुनोदी को स्वीकार किया और मफल पहें। दगिनग, विन क्षेत्रपार एवं इचिनीयरों को अविष्यवाणियों को हमने कलत सिद्ध कर दिया या, उनका उस्टानीया बकता तो स्वामादिक ही था।

'अपर' के पूरा होने से पहले विभंता ने इसका दो बार निरोधण किया था। इस परियोजना के सान्यण में उन्होंने मुझे निरता था कि मैं 'इन समस्त मॉफिनरॉ, एन सी॰ मों सन तथा बवानों को, बिन्होंने मेरे ग्रेरणावाश्य एवं प्रमासकार्यों, एन सी॰ मों सन तथा बवानों को, बिन्होंने मेरे ग्रेरणावाश्य एवं प्रमासकार्यों नृत्य मे यह सफलता प्राप्त की थी, उनकी प्रत्यनता से मूचिए कर उन्हें बवाइयों हूँ।' कुछ समय बाद उन्होंने िमखा कि इस बात का यह प्यान रहीं कि कम-सं-कम यह १११६ तक मैं धपने इसी किवीजन में पृष्ट ' वार्ति मारे पित के सम्यान स्वाप्त प्रत्यें कि कम-सं-कम यह १११६ तक मैं धपने इसी किवीजन में पृष्ट ' वार्ति मारे प्रत्यें कि को प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त

द्रस परियोजना के उद्यादन के बाद एक सार्वजनिक भावण में नेहरू ने कहा कि यह भारतीय वीनिक की कृतनता एवं दाधिक-भावना के प्रति जागरू-कवा से बहुत सतुष्ट थे। उदाहरण में उन्होंने 'अमर' के उद्यादन-भोज का गर्दर्भ देते हुए कहा कि यहाँ जिस फुर्ती हो २०,००० धादमियों का भोजन बीन मिनद में निविष्ण पूरा हो गया था वह वराहतीय था। उन्होंने प्रत्त में कहा क प्रनुधानन के इस उदाहरण का समस्त भारत को घनुकरण करना चाहिए। करकता से प्रकाशित होने वाले बंदिबों देविक 'स्टेट्सबेंग' में प्रत्ने हैम

भन्ना से प्रकाशित हाने वाल प्रवादा शानिक स्ट्रस्त में प्रथम (ह-भन्नार १९४६ के ग्रंक में सिवाल कि हर जनवरी १९४६ को मैहरू ने भ स्केट्टी विवीचन की प्रयक्ति में जो कुछ कहा था, इस नयी कानीनी को देख कराय जाता हो इसके बनने में कम-से-क्रम दोनीन वर्ष का समस् भनात तथा हुएनी लागत माली। कुछ प्राय स्थानो पर भी ऐसी परियोजनाएँ प्रारम्भ की बाने वानी थी और जनकी उपलिक्ता में सभी रिच ली (केमल सेमा ही नहीं। भीना में सम्मान से सैनिका के परिवार-प्यावस (केमिसी एकोमोर्डान) के निर्माण में सीम वर्ष मनेने को देस के लिए कोई पचड़ी वान तहीं है।

निष्टी॰ जनरल वि॰ एत॰ चीचरी ने मुझै निस्ता कि यदि सविष्य में लोगों ने निप्ता के प्रतिकार में बार कि स्वाप्त के स्वाप्त के स्वर्णनिर्माण के मेंग्य भी तो यह जनकी मनती होगी। 'धमर' ते टीक विद्या तो यह लेनी चाहिए कि हमं एक मुमोष्य डिबीबनल कमाण्डर विश्वा या जिसने धपने ताहस के बल पर सैनिक-शिवत का एक नये क्षेत्र में भी उपयोग किया था। कु समय बाद उन्होंने एक ग्रोर पत्र में लिसा कि भारत तो सदा पहल करने वर्लों में रहा है श्रीर ग्रागे भी नये-नये क्षेत्रों का उद्घाटन करता रहेगा।

मई १६५६ में मुक्त लेगटी जनरल की पदोन्नित दे कर सेना मुखालय में ववाटरमास्टर जनरल नियुक्त किया गया। अब तक में ४ इन्फैंप्ट्री विशे जन की लगभग तीन वर्ष और ११ इन्फैंप्ट्री त्रिगेड की साड़े तीन वर्ष से अिक अविव तक कमान सँभाल चुका था (इससे पहले इन्फैंप्ट्री के अनेक उप-पूनिं की कमान भी सँभाली थी)। इसके बाद भी कुछ लोगों ने यह फरमाया कि मुक्त कमान करने का अनुभव नहीं था।

चीवरी ने मुक्ते लिखा कि क्वार्टरमास्टर जनरल के पद पर मेरी नियुक्ति बहुत उपयुक्त ग्रीर सुखद सूचना थी। मेरे परिश्रम एवं ग्रनुभव को उचित्र हप से पुरस्कृत किया गया था। ग्रीर उन्होंने यह ग्राशा भी व्यक्ति की कि भिविष्य में भी मैं उसी लगन ग्रीर साहस के साथ सेना के व्यह-कौशल को भी सुधारूँगा। ग्रन्त में उन्होंने स्वयं को मेरा पक्का समर्थक घोषित किया।

जून १६५६ में मैंने अपना नया पद सँभाला। रहने के लिए यार्क रोड पर प्र नम्बर बँगला मिला जिसके चारों ओर सुगन्धित उद्यान फैला हुआ था। शिक्ति शाली सरकार एवं 'मिलिटरी मक्का' (सेना का केन्द्र) में, एक सीनियर आँफिसर के रूप में यह मेरा प्रथम पदार्पण था। मैंने देखा कि यहाँ लालफीता शाही का साम्राज्य था जबिक यहाँ फुर्ती और शीच्रता का उद्गम होना चाहिए था। यहाँ के संगठन बड़े जिटल एवं हृदयहीन थे, न उनमें कोई उत्साह था और न कोई एकसूत्रबद्धता। सच तो यह था कि इन संगठनों में अनेक ग्रिष्कि कारी ठोस कदम उठाते हुए डरते थे। अधिकांश ग्रिधकारी मानवीय भावनाओं से रहित थे तथा यन्त्रवत कार्य करते थे।

मैंने लेफ्टी० जनरल दौलतिसह से कार्य-भार सँभाल लिया। मेरे ग्रधीनस्य श्रॉफिसरों का दल काफी सक्षम एवं कुशल था। मेरे प्रमुख सहयोगी मेजर जनरल श्रार० एन० नेहरा काफी विश्वसनीय व्यक्ति थे।

मरे प्रमुख काम थे—'Q' विनियोजन, सेना के ग्रावास का निर्माण, कार्मिकों (पसंनेल) का संचलन (इधर-उधर भेजना), उपकरण एवं भण्डार तथा रसद श्रीर परिवहन की व्यवस्था। मैं चाहता था कि निर्माण-कार्य तेजी से हो तथा उस पर कम लागत श्राए श्रीर संचलन सुनियोजित हो एवं शीं प्रति-श्रीर इस अद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने नये एवं श्रप्रचिलत तरीके ग्रपनीए कठिनाइयाँ तो कई सामने श्राई किन्तु मैं एका नहीं श्रीर बढ़ता गया।

संजलन (मूबमैण्ट) सैनिक गतिविधि की जान है। इस दिशा में विशेष मुदार करने के लिए मैं विद्योग रूप से जल्लाक था। सोच-विचार कर मैंने निष्कर्प निकाला कि उसके लिए हमें काफी कल्पनाशील होना चाहिए एवं रेस विषकारियों का घौर प्रधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिए । कछ वर्ष भहले " मैंने एक बात पर ध्यान दिया कि यदि उस समय हमें अपने वस्तरबन्द डिवीजन को मचानक भारत-याक सीमा वर भेजना यह जाता तो तत्कालीन सचलन-नीति से उममें काफी लम्बा समय लगता। मुके पूरा विश्वास था कि इस दिया में यदि धोडा-सा प्रयत्न किया गया तो यह काम बहुत श्रीध ता से ही सकता था। किन्तु मेरे सुभ्यव की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में बक्तरबन्द कोर एवं नेना के सीतिवर कमाण्डरों ने शका प्रकट की। वे तो इस सम्बन्ध में यह मान बैठे थे कि रेल के दिल्लों की कमी के कारण इस दिशा में कोई सुधार सम्भव ही नही था। जबकि सचाई यह थी कि इस दिशा मे उन्होंने कोई गम्भीर प्रयत्न ही नहीं किया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने रेख अधिकारियो में कभी बात नहीं की और यह कहानी अपने तक ही रखी किन्तु मैंने इस सम्बन्ध में रेसने थोई के अध्यक्ष कै० बी० साथुर से बात की । मैंने उन्हें सम-भाया कि मारत की प्रतिरक्षा की दृष्टि से संचलन का गतिशील होना कितना यनिवार्य हैं, उनके बाद में करनेलांबह यध्यक्ष बने तो मैने उन्हें भी सारी स्थिति समभाई । दोनो ग्रह्यक्षों ने इस सम्बन्ध सं मुक्के ग्रपना पुरान्पण सहयोग दिया । इसके बाद मैंने घपना काम तेजी से शह कर दिया । बस्तरबन्द दिवीजन

जिस समय मुझे इस स्थिति को सुधारने का प्रधिकार नहीं था।

किन्तु नथे तरीकों को प्रपना कर तथा सब सम्बन्धित व्यक्तियों में जब्दी कार करने की भावना का विकास कर के संचलन की गति बढ़ा दी। जिन लोगी को भेरी योजना की व्यावहारिकता में सन्देह था, उनको ग्रव विस्वास करता पड़ा कि यह सब सम्भव था, वस केवल च्यान नहीं दिया गया था।

कभी इस दिशा में कोई प्रयत्न किया नहीं था, जब अपनी मान्यता का वण्डा होते देखा तो बहुत नाक-भी सिकोड़ी। ग्रपनी सफाई में उन्होंने यह कहना हुए कर दिया कि इतनी जल्दी करना व्यर्थ या ग्रौर वे ग्रपने पुराने हिसाव-किताव से सन्तुष्ट थे। मैंने उनके बड़बड़ाने की कोई चिन्ता नहीं की ग्रीर वक्तरदव डिवीजन की रिहर्सल चालू रखी जब तक मुफे यह विश्वास नहीं हो गया कि अवसर आने पर यह डिवीजन शीघ्रता से मोर्चे पर पहुँच जाएगा। हमारी प्रतिरक्षा<sup>६</sup> के लिए संचलन का गतिशील होना बहुत ग्रनिवार्य था। (१६६५ <sup>क</sup> भारत-पाक युद्ध में इस रिहर्सल के कारण बहुत लाभ हुन्ना था)।

सन् १६४८ से ही मैं सुनता ग्रा रहा था कि जोजिला दर्रा (कश्मीर में) जो ११,००० फुट की ऊँचाई पर है, वर्ष में केवल चार महीने (जुर्लाई ने नवम्बर) खुला रहता था। शेप ग्राठ महीने यह वर्फ में ढका रहता था। हैना के प्रत्येक व्यक्ति ने इस स्थिति से समभौता कर लिया था किन्तु मुभे यह वि समभ नहीं त्राती थी कि त्राधुनिक युग में (विज्ञान के युग में) कोई स्वान सेना के लिए वर्ष में आठ महीने बन्द रहे। न ही मैं यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार था कि वर्तमान यान्त्रिक साधनों से वर्फ को नहीं हटाया ज सकता था। जब पहली बार, १६५६ में, यह चीज मेरे ग्रधिकार-क्षेत्र में ग्राई तो मैंने इस रहस्य को अनावृत्त करने की ठान ली। मैंने अपने इंजिनीयरों है, जिनके नेता मेजर जनरल के० एन० दुवे थे, कहा कि वे विदेशों से ऐसे पत मँगवाएँ जिनसे यह वर्फ हटाई जा सके और यह दर्रा चार महीने की अपेसी ग्रधिक समय तक खुला रह सके। इस सम्बन्ध में सरकार से मैंने ग्रनिवर्ष अनुमित प्राप्त कर ली थी। हमारे दृढ़ निश्चय और अथक प्रयत्नों के सामते दरें को भुकना पड़ा ग्रीर इसके वन्द रहने ग्रीर खुले रहने का ग्रवधि-कम वस्त गया अर्थात् अब यह वर्ष में आठ महीने खुला रहने लगा और केवल चार महीने बन्द । अनेक भविष्यवक्तायों ने, जो स्वयं इस सम्बन्ध में कभी कुछ वहीं कर पाए थे, मेरी श्रसफलता के सम्बन्ध में पूर्व घोषणा की थी किन्तु इस सम्ब उनके मुँह बन्द हो गए थे।

गोपनीयता की दिष्ट से. यहाँ असली आंकड़े नहीं दिये गए हैं। ९. इस समस्त भागदीड़ में. मेरे रेल परामशंदाता शिव किशोर ने मुझे सर्गाः नीय सहयोग दिया था।

बीजू पटनायक को मैं कई वर्षों से शानता था। एक समय वह शदितीय वायुपान-वातक ये भीर इच्डोनेशिया के स्वतन्त्रता-संग्राम मे उन्होने कई साहसी उदार्ने भरी थी तथा वहाँ के कछ लोकप्रिय नेतामों की जान बचाई थी। एक दिन बह मेरे एपतर में मुक्तमें मिलने धाए । सभी वह मुख्यमन्त्री नहीं बने थे । उन्होंने कहा कि बायु सेना के साधन सीमित होने के कारण, दूरस्य ग्रासाम राइफल्स की सैनिक चौकियों को रसद पहुँचाने का काम परराष्ट्र मन्त्रालय ने उनकी एक संस्था करिंग एयरवेज को सीप रखा था। (मुक्ते यह तथ्य पहले ही गत्म था) । किल बायुमानों की कमी के कारण, जो बिदेशी महा के मभाव में नहीं लरीदे जा सके थे, यह काम पूरी तरह नहीं हो या रहा या। उन्होंने मुमले कहा कि में घपने प्रतिरक्षा सन्त्री कृष्ण येनन को समभा-बन्ध कर उन्हे मपेक्षित विदेशी मुद्रा दिलवा दूँ जिससे वह शतिरिक्त वायुपान खरीद सकीं। मुफे यह प्रस्ताव ठीक-टाक लगा. इसलिए मैंने मेनन से इस सम्बन्ध में बात चनाई। मुक्ते यह मालून नहीं था कि मुक्ते चतरंज का मोहरा बनाया जा रहा या। कृष्ण मेनन ने उत्तर दिया कि वशु यह काम किसी भी वधा में करने को तैयार नहीं थे क्योंकि ऐसा करने का प्रत्यक्ष अर्थ यह था कि बायु सेना (उनके प्रधीन एक पक्ष) यह काम करने में छसमर्थ थी। मैंने तर्क दिया कि देश की प्रतिरक्षा के मामलों में भूठी प्रतिष्टा को महत्त्व नहीं देना चाहिए। किन्त मेरे सारे तर्क व्यर्थ गए और मेनन अपनी बात पर शहे रहे। इसका फल यह निकला कि प्राप्ताम राइफ्ट्स की चौकियों को पूरी रखद न पहुँच सकी पौर साथ ही हम जस क्षेत्र में नयी चौकियों की भी स्थापना न कर सके जिनका होना समामिक दृष्टि से बहुत जरूरी था।

हमार्तों के निमंग के सम्यान में नेमन का विचार या कि उन, यर लागत कम मानी चाहिए जाहे उनका स्नर नीचा कर दिया जाए जिससे स्वीहल धन राचि मं मिलन-ने-लिकिड हमार्तों राही की जा सके। इस दिवय में मेरा उनसे स्वा मत्येव रहुवा वा और कभी-कभी फड़प भी हो जाया करती पी नोंची में है दिनीचरों के दम यत का समर्थन करता था की है है विनीचरों के दम यत का समर्थन करता था कि गति, स्वर धीर लागत की एक समान महस्व मिलना चाहिए। (यद्यपि धीमी गति धीर धनावस्यक स्वय के लिए विमंदार तस्व वे—मतुचित लाग कमाने की प्रवृत्ति एवं विस्त स्वय को कभी सम्मन के की विद्या नहीं की और गिर पित स्व वे की स्व स्वय के स्व वे की से स्व स्व स्व से से से स्व विद्य नहीं से धीर गति पत्र वस्त की स्व विद्या नहीं से धीर

पुनाई १६४६ में मेनन श्रीनगर गए तो लेपटी॰ जनरल एवा॰ ही॰ वर्मा ने जड़े मुभ्यत दिया कि जन्मू तथा कस्मीर में सैनिक सावास का नितान्त भभाव पा, इतिनए जम्मू की छोड़ कर दोश प्रदेश में तीनिकों को यह मुद्राति से आए कि वे सपने विस्तारों के रहते के लिए घर स्वयं बना सकें। बम्मू में मेतर बनरल मानेकां पहते ही इस परियोजना में नमें हुए थे १। पहते तो मानेक जां ने इस परियोजना की निन्दा की थी किन्तु जब चारों ग्रोर वह कार प्रारम्भ हो गया तो उन्होंने सोचा कि कहीं वह इस दौड़ में पीछे न रह आएं प्रीर उन्होंने भी यह परियोजना ग्रंगीकार कर ती। उनका विचार या कि 'त्रमर' की भांनि उनकी परियोजना की ग्रोर भी जनता का व्यान ग्राकृष्व होगा ग्रोर उनकी सराहना की जाएगी। इसलिए उन्होंने ग्रपनी विरोधी विचार यारा को नमस्ने कर के इस परियोजना को गले लगा लिया। फिरोज्युर में भेजर जनरन हरब ह्वासिंह ने भी ग्रपने सैनिक इसी काम पर लगा रहे थे। पारिवारिक ग्रावास के निर्माण में सैनिक श्रम के उपयोग करने का निर्णय ती ग्रामीं चीफ तिसैया का था ग्रीर उन्हीं की स्वीकृति से ये सब परियोजनाएं चल रही थीं।

जनरल वर्मा की इस प्रार्थना पर मेनन ने मुक्त से पूछा कि क्या में कशीर के अन्य सैनिक स्टेशनों पर भी यह काम तुरन्त शुरू कर सकता था। मैं उत्तर दिया कि तुरन्त तो मेरे लिए सम्भव नहीं था क्योंकि कई परियोजनाएँ पहले ही चल रही थीं ग्रौर में ग्रपने सीमित सावनों के कारण कोई भी ग्री रिक्त काम स्वीकार करने में श्रसमर्थ था। हाँ, कुछ महीने बाद श्रवश्य में हा नयी परियोजनात्रों को प्रारम्भ कर सकूँगा। इस पर मेनन ने फाइन में लिखा कि 'मेरा व्यवहार कुछ निरुत्साहपूर्ण था ग्रीर ग्रच्छा होता यदि हुनी की अस्वाभाविक निरोधक सत्ता के साथ-साथ प्रशासकीय दायित्व एवं कुण्डामी ने मेरा उत्साह एवं पौरुप भंग न किया होता'। उन्होंने व्यंग्य कसा कि 'शापर में काम की अधिकता से आने वाली थकान अनुभव करने लगा था'। तिर्मय के माध्यम से मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मेरे विषय में जो भय ग्रीर शंकाएँ उन्होंने व्यक्त की थीं, उनको मैंने नोट कर लिया था। साथ ही मैंने यह भी लिख दिया कि न तो मैं काम की अधिकता से आ जाने वाली थकान ही अनुभन कर रहा था, न मेरे मन में कुण्ठाएँ थीं श्रीर न मेरा उत्साह एवं पौहप संग हुआ था अपितु मैं तो इस ओर से सचेत रहना चाहता था कि कहीं मैं प्रपनी शक्ति से श्रधिक भार उठाने की भूल न कर बैहूँ जिससे उन्हें या श्रामी बीष को जनता की दृष्टि में लिज्जित होना पड़े। तिमैया तो मेरे उत्तर से सन्तृष्ट हो गए तथा मेनन ने उस सम्बन्ध में श्रीर पत्र-व्यवहार नहीं किया।

मेनन अनेक विभागों में चेतना फूँकने के लिए प्रयत्नशील थे। इस प्रभम् में उन्होंने रीग्रर एडिमरल शंकर के जिए प्रयत्नशील थे। इस प्रभम् मेजर जनरल कपूर—असावारण योग्यता के आँफिसर—को सी० सी० भ्रार० एण्ड डी०)। शंकर की कलकत्ता से दिल्ली को वदली हुई तो उन्हें दिल्ली में

१०. उनके पूर्वाधिकारी मेजर जनरल पी० नरायण ने यह स्थान स्वे<sup>न्छा ते</sup>

रहने दें भिए जयह भी काहिए थी। दिस्ती में नगह का घमाव या घोर धार्षितारों को कारी प्रशास करती पहती थी। मेनन काहते थे कि एकर को अपनित्तरता दो नाए। वास्त्रकता यह थों कि धारू से धीनियर दो अनरन धार्षितार, भोने मागर घोर दुने, यहने ही तथ प्रीधानभूभी पर थे। मेनन ने धार्षेत्र दिसा कि सकर को इन दोनों धार्षितारों से पहुने नेमना धनाँट किया नाए। वर्षोक्त यह घार्य धनुष्तित व धास्त्रता था, दलिल एवके पानन करते में परित धन्तरपंता मैंने नित्त भीनी। जब मेनन ने मुझे धपनी नात पर प्रथित धासा तो उन्होंने धपना धार्स्त वायन से निया सभा धानर को नोई धोर धाना दें दिसा।

नि इस्त नेतृत ने प्रतिरक्षा मन्त्री का पर धंसाना तो यह एक चुनौती स्वीकार करने के बरावर था। उदाराधिकार में उन्हें उन्होंना छैना निमरी। धिहिला के गिजान को मानने बाते हुनारे नेतृत्यों का विचार था कि प्रतिरक्षा नेतृत्व के प्रतिरक्षा नेतृत्व के प्रतिरक्षा नेतृत्व के प्रतिरक्षा नेतृत्व के गिजान के निक्ष के प्रतिरक्षा नेतृत्व के गिजान नेतृत्व नित्व के गिजान नेतृत्व के गिजान नेतृत्व के गिजान नेतृत्व नित्व नि

परेपान-धी मून्य बाते मेमन का व्यक्तियत बड़ा प्रभावशासी था। उनकी नदर से या कान से मुख्य नहीं परवा था। उनके मनोरेप उनके वेहरें पर पिटिय रहेंगे थे। घरनी प्रमान शायकर की छिपामा उनकी परित के बाहर था। या हो उनके पूणा की ना सकती भी या उनकी पूजा ते जा सकती थी, किन्तु उनकी अब्देशना नहीं की ना सकती भी मा उनकी पूजा की जा सकती थी, किन्तु उनकी अब्देशना नहीं की ना सकती भी। मूर्यों से उनके माम नहीं मिलते हैं। उनके पाय वाच वर्डुय मकते भे; राजा हो या कमाम, नहीं मिलते हैं। उनके पाय वर्डुय मकते में राज्य हो या कमाम, बहु सब से मिलते हैं। उनके प्रमान की या वर्ड्य प्रमान हैं में तेन से तथा प्रमान प्रमान प्रमान में प्रमान की उनके प्रति-वाजुर्ज के उनके प्रमान की प्रमान क

मुख्य प्रतिनिधि सर पीप्ररसन डिक्सन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'में प्रापसे प्रपीन करूँगा कि काँमनवैल्य (राष्ट्र-मण्डल) के विभिन्न सरसों से व्यवहार करते हुए प्राप कुछ ईमानदारी वरता करें ......कम-से-कम सर्व-जिनक रूप में।' एक बार लन्दन में एक पत्रकार सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'काँमनवैल्थ में कुछ काँमन नहीं हैं .....वैल्थ तो निश्चित हुए में नहीं।'

मेनन की व्यंग्यातमक एवं कठोर टीका-टिप्पणियों के कारण उनके भ्रा-णित शत्रु पैदा हो गए। गुस्सा तो उनकी नाक पर रखा रहता था, वह दुरा-ग्रही थे तथा हर समय किसी-न-किसी से उनके रहते थे। ग्रपने वरावर वालों के पास से वह विना ग्रिभवादन किये गुजर जाते थे ग्रीर उनके इस दम्भी एवं उद्धत व्यवहार ने उनके शत्रुगों की संख्या काफी बढ़ा दी।

शक्की स्वभाव के मेनन अपनी सनक में जीते थे और कई वार तो अपने मित्रों की निष्ठा में अकारण ही सन्देह किया करते थे। उनके साथ काम करना सरल काम नहीं था। उनकी दृष्टि में शायद ही कोई खरा उतरा हो।

इन दिनों उनकी वेशभूषा वड़ी साफ-सुथरी होती थी ग्रीर वह दिन में कई वार वस्त्र वदलते थे। उनके वाइँरोव में कई प्रकार की भारतीय एवं पश्चिमी पोशाकों रखी रहती थीं तथा कई प्रकार की घूमने की छड़ियाँ, कई प्रकार के टोप एवं जूते होते थे। साफ-सुथरी वेशभूषा की दृष्टि से वह ग्रनेक लोगों की स्पर्धा के केन्द्र थे। 'तेज रफ्तार' का उन पर पागलपन था, ग्रपनी कारें भी वह सैनिक चालकों से चलवाते थे ग्रीर वह भी गर्दन तोड़ रफ्तार पर।

उन्होंने देश के लिए अनेक अच्छे काम किए जिनमें मैंने उन्हें अपनी पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए, शायद अनजाने में, जो मेरी दृष्टि में देश के लिए हितकर नहीं थे, इसलिए इन कामों में मैंने उनका विरोध किया। उदाहरणत:, सैनिक महत्त्व की अनेक परियोजनाओं की शीष्ठता से स्थापना करने में, सैनिकों के गतिशील संचलन में, सैनिकों को सैन्य-सम्पादन एवं निवेश-कला से सम्बन्धित सहायता देने में तथा सैनिक-आवास के शीष्ठ निर्माण में मैंने उनको भरसक सहयोग दिया। किन्तु जब वह यह आग्रह करते थे कि प्रतिरक्षा सामग्री कुछ विशिष्ट देशों से ही आयात की जाए; संग्रामिक, सैनिक या तकनीकी मामलों को गहराई को समक्षे विना उनमें अपनी टाँग अड़ाते थे; निम्न स्तर का और सस्ता निर्माण कराना चाहते थे; प्रतिरक्षा संस्थापनों में अपनी सनक के कारण अनावश्यक सामग्री का उत्पादन कराना

११. वक्तरवन्द लख़ाकू गाढ़ियों के युगों पुराने बेख़े को बदलने के लिए १९६१ में जन्होंने विकरस टैंक बनाने का निर्णय किया । बाद में इस टैंक का नाम 'विजयन्ता' पड़ा।

चाहते वे। जैसे काफी या ठण्डी करने की मधीनें (जिसके लिए 'करण्ट''' ने मुके जिम्मेदार ठहरामा सर्वाप इन चीचों के उत्पादन से मेरा दूर का भी सम्बन्ध नहीं था); ऐसी सनिवार्य सैंनिक सामग्री, जो मेरी दृष्टि मे देश की मिदस्सा के लिए उक्सी थी, के मायात को मना करने थे तो मुमे उनका विरोध करना पहला था और डट कर करना पड़ता था।

यह बहुपिटत थे तथा चलते-फिरते विश्वकोस थे। विज्ञान, दर्धन, विक्तस, इंजिनीयरिल, इतिहास, राजनीति, पर्यवास्त्र, हर्मण, पशु-तमत् मारि समी विषयों पर उनका महत्त्र प्रव्यान था। वाष्ट्रपान के इवनों, वक्तरात्र मारि समी विषयों पर उनका महत्त्र प्रवास के देशे की प्रवृक्ष मातों का उन्हें पूरा नान था। उनकी उपस्थित में कोई विश्वेषक धयने को सुरक्षित नहीं मानता था। मेरा विवास था कि समनी नानाविष्य गीविविधियों में से थोड़ा-मा समय बहु पुड-कीयन, सासुचना एवं प्रतिक्षण की महत्त्वपूर्ण सैनिक विषयों को भी देंगे किन्न विषयों को भी देंगे किन्न निषयों को भी देंगे किन्न निषयों को भी देंगे किन्न निषयों को भी देंगे

उनका मस्तिष्क यन्त्रवत् कायं करता था। गोप्ठी के वीच में महत्त्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संय के प्रस्तावों, संसद् ये दिवे जाने वाले वनतच्यो एव विदेशी संवादरातामों के प्रस्तो के उत्तर धारा-धवाह लिखवाने हुए भैने उन्हे देखा है।

क्षावरतासां में अपनों के उत्तर पारा-अवाह जिल्लानों हुए मैंने उन्हें देखा है। सपने कुछ प्रधीनस्थ कर्मचारियों के साथ तो उनका व्यवहार बड़ा भद्र या किन्तु इसों के साथ वह बड़ी पुस्ता है पेचा प्राते थे धौर उनके प्रात्म-सम्मान स्पर चोट करते थे। ऐसा करने के बाद उन्हें दु.ख होता या धौर फिर उसमें सुवार किया करने थे।

एक साधारण बँगले के एक छोटे-से कमरे में बड़े सीथे-सादे वन से रहते हैं पान अब मितरक्षा मननी थे, तब भी बही रहते थे। यह बँगला उस मनन के वित्तुत सामने हैं जो कभी प्रधान मननी नेहरू का निवास-स्थान सा। कमरे नी दसा यही घस्त-व्यस्त रहती थी, पुस्तकी, मधीन के पुनों एक समाचार-पंभी का बही सामन्त्र मा। जब वह सत्ता में में तो मिगने वालों का नौता लगा रहता या। मनने सालों का नौता लगा रहता या। मनने सालों का नौता क्या रहते हो सामने सालों है। त्या पंधी एक पीहित जन क्यारी-स्थानी नमस्तार से कर दनके साथ उड़ेक्य रहते में।

काम की प्रधिकता के कारण भेनन रात को देर तक काम किया करते थे। मन दूब भीर जाय पर गुजारा करते थे। अपने मसंस्य धारीरिक रोगों पर विजय पाने के लिए मनेक धामक भोगीययां (सिडेटिंक्य) तथा प्रय-भीगीयां नियान करते थे। उनके यहाँ नियमित रूप से भोजन बनाने ना कोई प्रवत्म नहीं या भीर न ही बहु भोजन करते थे, वह तो संडिचनों, विरुद्धरों तथा कार्य से काम चला सेते थे। वह न गुप्रधान करते थे, न फल गाने थे

१२. बम्बई का एक साप्ताहिक पत्र ।

श्रीर न मदिरा पीने थे। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी चर्चा होती थी, वह ज्वतंत प्रश्न वने हुए थे।

यागुयान-यात्रा के बीच वह रोमांचकारी साहित्य पढ़ा करते थे। विदेश जाने के लिए वायुनेना के द्रुतगामी यानों में बैठ कर, रात्रि के प्रप्राकृतिक क्षणों में थिल्ली छोड़ा करने थे ताकि प्रपन्न गन्तव्य (मंजिल) पर प्रगले लि रायरे पहुँच जाएँ। बच्चों से उनको स्नेह था और बच्चों को भी वह प्रची लगते थे। थड़े एवं छोटों से हाथ मिलाना तथा बच्चों के गालों को थपवपात उनका स्वभाव था।

एक दिन मेनन ने मुक्ते अपने दगतर में बुलाया। में पहुँचा और उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुक्त क्या मालूम था कि यह ऊँची पीठ वाली कुर्सी सनाव्यक्षों तथा उनके समान पद वालों के लिए थी। छूटते ही मेनन ने मुफ्ते कहा, 'जनरल, यह दिल्ली है, ग्रम्बाला नहीं।' ग्रम्बाला मेरा पिछला स्टेशन था किन्तु यहाँ उसका सन्दर्भ मुक्ते समक्त नहीं ग्राया । मैंने उत्तर दिया, 'ग्रुपना भूगोल मुक्ते पता है, सर ।' उन्होंने बड़ी ग्रसम्यता से कहा, 'ग्राप गलत कृती पर वैंधे हुए हैं।' मेरे विचार से उन्हें इस छोटी-सी वात का वतंगड़ <sup>नहीं</sup> वनाना चाहिए था। कुर्सी ही तो थी, कोई सिहासन तो नहीं था! इस मि मान को न सह सकने के कारण मैं खड़ा हो गया, मैंने वह 'गलत' कुर्सी भी छोड़ दी श्रीर वह कमरा भी छोड़ दिया। सचिवालय से निकल कर कार जी • टी • रोड की स्रोर घुमा दी। मेनन को इस प्रकार के प्रतिकार की ग्राशंका नहीं थी, मेरे चले ग्राने पर वड़े परेशान हुए। मेरे दप्तर ग्रीर मेरे घर कई फोन किए किन्तु न मैं मिला और न मेरा समाचार। दो घण्टे विर जब में ग्रपने कमरे में ग्रपनी 'ठीक' कुसी पर पहुँचा तो मेनन के कई स<sup>देश</sup> मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। सार सबका एक ही था कि मैं स्राते ही उनसे मिलू उत्तेजित तो मैं था ही, मैंने मेनन को लिख भेजा कि मेरे आसन्न ग्रिवकारी (इमिड्येट वॉस) तिमैया थे न कि मेनन, इसलिए भविष्य में वह मुक्ते तिमेवा के माध्यम से बुलवाया करें न कि सीवे। इस पर मेनन ने तिमैया को तिसी कि कुछ प्रशासकीय मामलों पर बातचीत करने के लिए वह मुक्ते ले कर उनते भिया और मैं उनसे मिलने गए। बातचीत समाप्त होने पर उन्होंने कहा कि वह चले जाएँ। एकान्त हो जाने पर मेनन ने मुभसे पूड़ी ्र उनके कमरे से क्यों भाग गया था। मैंने उत्तर दिया कि समाव ादभी अपनी इज्जत रखता है और हमें उसकी वेइज्जती करने की धक र नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध था, हुँसी-मजाक तो मैं सहन त था किन्तु भपमान नहीं। कुछ भारोपण-प्रत्यारोपण के बाद हम दोनी . को भूल जाने का वचन दिया। लोगों पर वोट ां मजाक था।

पश्नी बैटकों को प्रमावधानी बनाने के निष् मेनन विविध मन्त्रातथों के पियो प्रीर दनश्तों को दुना निया करते थे। यन भी भीका लगना, तब एह तीनी वेनए-पश्नी, मिनमध्य के निवेदक तथा प्रमाय निष्ट बनी के निश्ची कर्या प्रमाय निष्ट बनी को दुना निर्मा के निवेदक तथा प्रमाय निष्ट बनी को दुना निर्मा के निवेदक तथा प्रमाय निष्ट बनी को दुना निर्मा के निर्मा करने विकास क्या निष्ट बनी भी उनकी प्रशिप्त में रोगिन बनाने के निष्ट बुछ नो चले ही पाते। वब बैटक पुत्र हो निर्मा ते रोगिन बनाने के निष्ट बुछ नो चले ही पाते। वब बैटक पुत्र हो निर्मा तथा के निष्ट बुछ नो चले हो भीव निर्मा करने करने पारे प्रमुख करने बेले कुछ नीच भीव निर्मा करने के नारण । विवेद वह किमी पर प्रमाय-प्रहार करने घोर उनका पिकार विवेद ने काम सेता घोर पुत्र रहता वी वह कम्म होने। किन्तु विदे उनका विकार परिक स सब के सामने नेतन मुक्तराई हुए उसकी घोर घोर पारी निर्मा एक घोर स्मी विवास निर्म नेतन मुक्तराई हुए उसकी घोर घोर पारी करने पर क्योर स्मी वी वीनिम्म मानों वह रहे हैं कि यह मी देवल स्वकास कर रहे थे।

उनकी बेटकों का न नी कोई कार्यभय होता थीर य कोई कार्य-धिवरण (मिनिट्यू) बचीक उन्हें दन दोनों से ही विद्र भी । इस बैटकों का प्रारम से धानित से होता किन्यू धन्न बुद्धि-इन्ड धवया भीच-कुकार में होता। भनन विभेष्मी मा अवाक उन्नाते, रिशिय्प वहीं भीचपूर्ण स्वर मुनाई पड़ते नथा मीग्युन मच नाता। एक बार किसी ने एंडी एक बैटक की बार्यों नो देव-निकाई कर दिया। इस बैटक में सेनाप्यां) के लिए काफी प्रधिप्ट भागा को स्वरूप्टर में नाया गया था। इस मामले में अभयत काफी वड़ा था।

ł

t

मैनन की मेश बर देनी।धीनों की एक सब्बी कवार सभी हुई भी। ये देनी-पीन प्रतिथाप बनते रहते। मैनन पापसे रस प्रकार व्यवहार करते जिन प्रकार एक बिस्ती भुद्दें में मेल करती हैं। उनके पास बा कर शायद ही कोई बिना मण्यानित हर कोट पाता।

 यदि धापर या सरीन के साथ भेनन कोई ऋशिष्ट मुझाक करते तो वे बरन्स तत्त देते है।

## १८२ • ग्रनकही कहानी

यदि मेनन यह चाहते कि भाग उनकी बात न समक पाएँ ग्रीर विगोत पाईन' कोई तो बहु इस प्रकार से बीमे-बीमे पुसपुसाते कि श्रापको प्रतेक्ती श्रीर दिसाग पर काफी जोर डालना पड़ता। इस स्थिति में केवल श्राही विशेष श्रापकी रक्षा करता था।

मैनन के मस्तिष्क में प्रतिक्षण नये-नये विचार कींग्रत रहते ग्रौर त्यीन योजनाएँ जन्म लेती रहतीं। प्रतिरक्षा उत्पादन को गित प्रदान करने का के उन्हीं को है। उनका कार्यक्रम ग्रांत व्यस्त था—भोर से ले कर रात्र तक का करने रहना—कभी वैज्ञानिकों से परामशं करना, कभी ग्रादेश देना ग्रौर को श्राने-जाने वालों से वातचीत करना। संसद् से या श्रपने दल की वैठक से के श्राने-जाने वालों से वातचीत करना। संसद् से या श्रपने दल की वैठक से हो हारे लौटते मेनन ग्रीर श्रपने स्टॉफ के या मिलने-जुलने वालों पर वरसते रही।

जय वह यिदेश जाने के लिए पालम पहुँचते तो उस समय लगता कें कि वहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। सिविल सेवा एवं सैनिक सेवा है उच्चायिकारी, प्रेस फोटोग्राफर तथा मित्रगण इकट्ठे हो जाते। वह दृश्य देखें वाला होता था जय मेनन भाग-भाग कर भपने विश्वास-पात्रों के कानों में तण कथित महत्त्वपूर्ण और गोपनीय बातें जोर जोर से फुसफुसाया करते और वह हवाई ग्रड्डे तक ग्राने का कष्ट उटाने के लिए मीटी डाँट लगाया करते। इसे दर्शक वहत प्रभावित होते थे।

इस बात को मेनन ग्रन्छी तरह सममते थे कि प्रभावशाली मुख्य मिन्नीं को उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहिए, इसलिए वस्शी गुलाम मोहम्मद, प्रतापित को उन्होंने सव कुछ किया। वह इस बात को भी जानते थे कि उन्हें ऐसा कोई उन्होंने सव कुछ किया। वह इस बात को भी जानते थे कि उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे नेहरू के अप्रसन्न होने की आशंका है। मोलाना अवुल कलाम आजाद, गोविन्दवल्लभ पन्त एवं कुछ अन्य सहकार्यों का तो वह सम्मान करते थे किन्तु शेष को पाँवदान के समान महत्वहीत एवं उपेक्षणीय मानते थे। मोरारजी देसाई और मेनन एक-दूसरे के प्रबल विरोध थे। दोनों यह मानते थे कि भारत के सिंहासन पर उनके बैठने में दूसरा बाब बना हुआ था। उनके इस परस्पर विरोध के फलस्वरूप देश-हित को हार्ति पहुँचती थी। एक समय था जब कृष्णमाचारी और अशोक सेन मेनन के प्रपं थे किन्तु बाद में ये मेनन को एक आँख नहीं भाते थे। मालवीय उनके कृषी पात्र थे।

राष्ट्रपति राघाकृष्णन् के साथ मेनन के सम्यन्व सावारण थे। इन वन्दर्गी तथा अन्य राजनौतिक समस्याओं के कारण उनका गतिविधि-क्षेत्र सीमित था।

तथा अन्य राजपाराक तमस्यात्रा के कारण उनका गतिविधि-क्षेत्र सीमित या मिनन नेहरू के दाएँ द्वाध के और उनके बौद्धिक सहयोगी। नेहरू का विद्वास था कि श्रीर लोगों की श्रपेक्षा मेनन उनके श्राचारकास्त्र, विवर्षि रा ो तथा नीतियों की अभिक निष्ठा ते ज्वाख्या करते थे। इसी विश्वति

'n

, कारण मेनन पर उनका विशेष स्नेह था। साथ ही नैहरू को यह भी स्मरण मा कि १६२४ से १६४० तक मेनन ने इम्लैंडर में रह कर साधारण जीवन पठीत कर के, भारत के स्वतन्त्रता संक्ष्म में किताना समूल्य सहयोग प्रदान रुपा था। नेहरू इस बात को भी नहीं भूसे थे कि १६३१ में उनकी विविध एतकों के मकामन के समय मेनन ने उनके प्रभावन-प्रेण्ट के रूप में कितनी प्रिक्त भागरोड़ की थी। सन्दन के प्रकावन-बमत् में मेनन की काफी पहुँच सी धीर नेहरू की खारमक्या के प्रकावन का बॉट्स हैड से प्रवन्ध उन्हों ने हण्या या तथा इस युग्य के प्रकावन का बॉट्स हैड से प्रवन्ध उन्हों ने हण्या या तथा इस युग्य के प्रकावन में सम्पादकीय परामर्थतात के स्व में हारी महत्त्वपूर्ण योग दिया था। नेहरू के प्रवन्ध 'सिक्त्यसिस धॉफ वर्ड्ड हिस्ट्री' (विस्त के इतिहास की भांकियों) में कुछ सतीपन भी उन्होंने मुमाये थे। नेहरू सीर मेहन के सनेक हित समान ये स्वया बीटिक दृष्टि से दोनों एक-दूसरे के प्रतिवास को प्रवन्त था।

नेहरू से प्रपने सम्बन्धों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सामलों में अपनी प्रतिष्ठा के कारण परराष्ट्र मन्त्रावय से उनका काफी मान था एवं वहाँ की प्रयोक घटना वनका प्राप्त होंग्य होता था। फलता, विदेश तेवन के निर्देश विदेश विदेश तथा के निर्देश के

मैहरू की उपस्थित में मेनन की सिट्टी-पिट्टी गुम ही जाती थी। न मानुस क्यों, तेहरू के प्रमुंखन ही मेनन मक्यू जटते के 1 अदि मेनन कोई महुन को पाए पेत्र प्रमावधानी भाषण है रहें होते और बीच में मेहरू पहुँच जाते तो मैनन भी बीचती बन्द हो जाती एव उनकी दिचार-प्रश्चास सक्यू उटती। मेहरू के सामने वह प्रपान बाचानुर्ज, अस्तितक भ्रादि सब मुख मूल जाते थे। महत्त्व होने पर सेनन निहर-मेहरू पिल्लाते और मेहरू से मिनने की स्वयुता

## भनकही कहानी

प्रकट करते । नेहरू भी उन्हें देखने पहुँच जाया करते थे ।

कट्टर समाजवादी होने के नाते, भारतीय वामपक्षियों में उनकी स्कि सदा ही काफी दुइ रही है। सिन्तसाली ब्यवसायियों ने, जिनका प्रेस पर में अधिकार था, उन पर काफी प्रहार किए। दक्षिणपक्षी उनको ग्रमिशाप मत थे क्योंकि उनका विचार था कि देश की ग्राधिक समृद्धि ग्रीर उनके बीवर वह (भेनन) बाधा बने हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के मामते हैं सदागत बकालत करने के कारण भारतीय नवयुवकों में उनकी लोकप्रियता कारी वढ गई थी।

पश्चिमी देशों के बार-बार यह म्रारोप लगाने से कि मेनन भारत के हिंगे के विरुद्ध काम कर रहे थे, मेनन का उनके प्रति दृष्टिकोण ग्रौर व्यवहार श् जैसा हो गया था। इससे ऐसी स्थित उत्पन्न हो गई कि जिन क्षेत्रों में मेल ग्रधिक लोकप्रियता ग्राजिन करना चाहते थे उन्हीं क्षेत्रों में उनके प्रति ग्रीक घुणा फैल गई।

उपरिलिखित कारणों के फलस्वरूप ग्रमरीका के लिए मेनन के हुस्व मे कोई स्नेह नहीं था। यदि कोई उनसे ग्रमरीका के पक्ष में तर्क करता तो ह उस पर श्राग-बबूला हो जाते । भारत में श्रौर विदेश में, जहाँ भी <sup>श्रदता</sup> मिलता, वह ग्रमरीका की कस कर खबर लेते ग्रीर वहाँ के पत्रकारों द्वारा पूर्व गए प्रक्तों पर अप्रसन्न हो जाते । अमरीका के प्रत्येक कदम को वह सन्देह री दृष्टि से देखते । उनके (ग्रमरीकियों के) रहन-सहन के ढंग का वह मज़क उड़ाते और स्पष्ट घोषणा करते कि उनसे भारत को कुछ नहीं सीवना था। इसलिए, ग्रमंरीका में उनके प्रति घृणा फैलना स्वामाविक था। ग्रमरीकी जर्म खलनायक, ततैया और अहंवादी कह कर पुकारते थे। हस के सम्बन्ध में बी करते हुए मेनन के स्वर में सम्मान ऋलकता था, श्रौर उस देश में वह लोग त्रिय भी थे। साम्यवादी देशों में जितनी लोकत्रियता उनकी थी, उतनी शावत किसी अन्य भारतीय की नहीं थी यद्यपि वह देशों में शायद ही कभी जाते थे। पश्चिमी देशों में, कुछ उनसे कम घृणा करते थे और कुछ अधिक, किल् पूर्व सब करते थे। तटस्थ जगत् उनको ग्रपना चेम्पियन मानते थे किन्तु उनके संरक्षक-जैसे व्यवहार की ग्रालोचना करते थे।

मेनन के प्रति अमरीका में विविध प्रतिक्रियाएँ थीं। न्यूयार्क के एक टैक्सी डाइवर ने एक बार मुक्ते बतलाया, भी जानता हूँ कि मेनन के पास हमारे लिए समय नहीं है। किन्तु उनके पास दिमाग जुरूर है ... यदि वह हमारे

र श्रॉफ स्टेट' (विदेश मन्त्री) होते तो हम उन शैतान हिसयों से पहुँव

एक अमरीको वकील ने मुक्ते एक घटना सुनाई। एक बार वह हर्ना से न्यूयार्क से शिकागो जा रहे थे। उनकी वगल में मेनन वैंटे हुए दें

ANT ALL

क्लियु उन्हें यह नहीं मानुम था कि यह मेनन थे। मात्रा के घुठ हीने पर उन्होंने मोबा कि समम से बैठे विदेशी को कही अवसापन न रान रहा हो. प्रसंतिए उन्होंने बातचीत शह की. 'मार ममरीका में कब से हैं ?"

'दस दिन से', मेनन ने श्लाई से उत्तर दिया ।

'पाप यहाँ नया कर रहे हैं ?' घमरीकी ने प्रश्न । 'काम', मेनन ने काट साने जैसे स्वर में कहा ।

'ब्या काम ?' धमरोकी ने धार्म वात बताई ।

'सगनत राष्ट्र सप', बेनन ने सक्षेत्र में उत्तर दिया।

'शिसी प्रतिनिधि मध्यल के सदस्य हो ?' समरीकी ने पछा।

'नहीं, आक्तीस प्रतिनिधि संबद्ध का नेता है । और कोई प्रदत ?' मेनन ने कहा ।

पमरीको बकील बिचारा सिटपिटा गया । उसने तो बातचीत इसलिए ग्रह की भी टाकिएक विदेशी को उसके देश में बा कर बकेलापन न महसूस हो भीर इस त्रम में बेचारा मेनन में भिड़ बैठा तथा मेनन निहिचत रूप से समरीका के मित्र नहीं थे।

मेनन ग्रंपने प्रधिकास सन्त्री-सहकरियों को पूला की दर्षिट से देखते थे। उनका विचार था कि वे लीग किसी काम के नहीं थे। बदले में वे भी मेनन प पूणा करते थे धीर जमता की दिन्द में चनके विषय (इमेज) की विकृत करने का उन्होंने प्रायंक सम्भव प्रयत्न किया । उनमें में कुछ नेहरू के बाद नेहर का स्थान सँभातन की सीच रहे थे और उनका विचार था कि नेहरू भीर उनके बीच में मेनन बाधा थे। मेनन उनकी इस महस्वाकाक्षा पर उनका महाक उद्यान थे भीर कहते थे कि 'यह मुँह भीर मसूर की दाल'। उनके सहकर्मी घनेक कारणों में स्वयं की मेनन में तीन मानते थे। उनमें से कुछ ती बिना येस किये करहे पहनते ये तथा कभी-कभी शब्दपति भवन में बायोजित वलवों में बिना शेव बनवाए पहुँच जाते थे। यह इसी प्रकार था जैसे कोई गन्दे कपड़ों में बिकियम वैसेस या छाइट हाउस में पहेंच जाए। मेनन को उनकी ये धादनें बुरी लगती थीं भीर एक-दो बार उन्होंने उनको दोक कर फहा कि वं तो नेयल श्रयों की सीभा बढ़ा सकते थे।

अपने सहकमिया के सम्बन्ध में मेनन का कहना था कि उनमे से अधिकांग भनकी थे, जैंच-जैंच बेंगलो में रहते थे और एक नम्बर के कज़त थे। किसी को धपने यहाँ धामन्त्रित करना तो जानते ही नहीं थे। उनमें से कुछ की खाने भी पादनें इतनी भोडी भी कि प्रपने मेजवानी के लिए वे समस्या बन जाते थे। वेबारें तो लम्बी-चौडी करते थे किन्त काम के शाम पर सिफर थे। उनमें में प्रविकास तो देश पर भयंकर सकट के समय भी खुरीटे भरा करते

थे। बैंगे वे हाभ जो इकर प्रोर मुस्करा कर बड़ी मीठी-मीठी वार्ने कले है। सबके सामने तो नेहर की प्रसंसा करते थे किन्तु पीछे उनकी बुराई कलें। थीरता की बानें तभी करते थे जब उन्हें विस्वास होता था कि जका ला मुरक्षित है तथा जनता उनके साथ है। नारे लगाने और मजमा जमाने में है निपुण थे किन्तु गुप्त रूप में प्रनेक प्रशोभन काम करते थे।

यदि मनन में किसी का जोरदार वाद-विवाद हो जाता था तो ज़ता द सोनना स्वामाविक ही था कि मेनन उससे प्रयसन हो गए होंगे। कई गा यप्रसन्न हो भी जात थे किन्तु कई बार उस बात को विसारने के लिए क्ली

पक्ष को कीमती चांकलेटों का एक डिट्या भेजा करते थे।

जनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त थी—रात को देर से सोना तथा हिन् ऊँवते रहना, ग्रनेक उत्सवीं, उद्घाटन समारोहीं (जिनकी हमारे देश में शी कमी नहीं है), बैठकों एवं अन्य कार्यंक्रमों में भाग लेने पर श्रसीमित शक्ति है प्रदर्शन करना; राजनयिक वार्तायों में भाग लेना; जिन राजदूतों की नीति प्रसन्त न हों, उन्हें डाँट पिलाना; लोगों पर चिल्लाते रहना ग्रौर कई वार कि किसी कारण के तथा जल्दी में फर्नीचर से टकरा जाना और उसका दोप दूसरी पर मढ़ देना।

कई वार जानते-वूभते अनजान बन जाना उनका स्वभाव था। कई वार नेहरू से मिलने एवं उनका आदेश प्राप्त करने की धमकी देना जविक वार्ति में ऐसा करने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी। कई वार बेहोश हो जान तथा जल्दी से सुध में आ कर अपनी अनन्य शक्ति का परिचय देना। वह की बार गम्भीर रूप से अस्वस्थ हुए किन्तु जल्दी स्वस्थ हो गए। वह लोगों के करने के लिए असंभव काम देते थे। कई बार वह कुछ क्षेत्रों में कुछ तूवन पहुँचवा देते किन्तु वाद में पूछे जाने पर पूर्ण अनिभन्नता प्रकट करते। सीिवियर जनरलों तथा सिविल ग्रिधिकारियों को वह रिववार की दोपहर को या किसी दिन रात को या अन्य किसी बेढंगे समय जरूरी एवं महत्त्वपूर्ण विष पर चर्चा करने के वहाने से बुला लिया करते थे जबिक वह विषय बहुत मामूली हुया करता था। लोगों के विश्राम के क्षणों में हस्तक्षेप करना उनकी ग्राहर थी और लोगों को यह वहुत बुरा लगता था। इसका कारण शायद यह या जनके ग्रपने जीवन में विश्वाम नाम की किसी चीज का ग्रस्तित्व नहीं या।

उन्होंने अपने स्टॉफ के लिए तरह-तरह के लोग चुने थे—कुछ प्रतिभावार् एवं मेघावी तथा कुछ विल्कुल वेकार। किन्तु मेनन के स्रालोचक उनके स्टॉ<sup>फ ई</sup>

सव लोगों को ही निकम्मा बताते थे।

एक दिन सुवह तीन वजे मेरे फोन की घण्टी वजी।

'पेयन बोल रहा है, प्राचात्र पाई, 'बया बार कुछ क्लिटो ने मिए। मुस्सा स सकते हैं ? कुछ बक्ष से बात है।'

पनो पारा, वैने बनान दिया ।

स्पेर्कि मुन्ने, एन समय १०२९ बुन्तर पा, रसन्ति सैने वसने गर्न के बारो तेर त्रो रह भोटा महत्वर स्पेटा नवा बाकी बच्हे पतन कर पत्र वसा होनत है बारों कोर शारना हा पत्रवर नवा पा है पत्रमें दिन मुक्त रहते सेनुहत्र गण्ड पत्र है रहा जात्रा था, इसनिष्ट बहु सारी दान बाम बचने रहते थे।

'पोनिय पोहो की श्रोक स्थिति क्या है "" उन्होंने पूछा ।

'पोनिम पोर्ड ?' येने साहचर्न पूछा, 'युक्ते पुछ मानूम नहीं । मुक्ते पोडी व कोई मरोद्यार नहीं, यह तो बनरस बोछड़ " वा विषय है।'

'बनरान, मुन्ने बहुन दुंग है कि मैंने बायनो धनमय कर्ट दिया', उन्होंने स्पेड करा । यह बहुने-कहते उन्होंने मित्र-भाव में मेरे हाथ पर हाथ रमा रेख कि उनका स्वभाव था। मेरा हाथ उन्हें कुछ यमें नया।

'मारको बुगार है ।' उन्होंने समिशमय पूछा ।

'री, है तो गरी', मैने स्थीकार क्या । 'है दिवर !' उन्होंने मारचाँ कहा । 'यहाँ माने ने यहते मापने मुक्ते अस क्यों नहीं ?' उन्होंने कहा ।

रगका मैंने कोई उत्तर नही दिया ।

मगर्न दिन बहु सन्दर्न होने हुए न्यूयाई वर्त वह । चार दिन बाद मुक्ते पर प्राथम के स्वानीव कार्यानव ने एक मोटान्या पार्यस मिला । उसमें दो पर (मुद्ध उन्ती बहुन) ह्यीटर में त्री मेनन ने प्रपत्नी घुम कामनाधों के गाय पर ने में वे पे । के मनवाल्ड दक्ष के ऐ तथा उस रात बुदार में चुनाने करने में भेडे थे । समय-नामय पर बहु चावर, सरीन तथा बुछ पोर लोगों ने भी परानी समाग्रना उकट करने के लिए उत्शर्श रिवा करने थे ।

पारमों पर नेनन ने पनेक प्रतिय टिल्मियों शिली। एक बार मुफे लिए र भी ती मैंने भी उसी स्वर में एक बोट मिल दिया। मुफे दुना कर उन्होंने 'का कि मैंन नहीं क्यां ने भी देवा कर उन्होंने 'का कि मैंन कह नोट क्यों निन्म के स्वर मन्द्र मिल दिसी प्रवार का मैंव मुक्त हों कि मों के सुक्त पर को कि सी। मुफे यह बात में कि नाम ती कि कोई मुफ पर पाइन कि कर बार कि कि मुक्त पर पाइन कि कर बार कि मुक्त पर पाइन कि कि मान स्वर में कि मान स्वर मान कि कि मान स्वर में कि मान स्वर मिल कि मान स्वर मिल कि सी। मेनन का यह पायम सी कि मुफे करूपा पदा जाते।

यदि मनन का व्यवहार बोजन्यपूर्ण होता तो नेना का प्रत्येक व्यक्ति उनके रति धर्मीमन रूप से निष्टाबान् होता । शुरू-पुढ मे, जब मेनन प्रतिरक्षा मन्त्री

१४. क्वाटस्मास्टर् जनरख :

भने भे, यह मेना में बहुत लोकप्रिय में किन्तु उनके प्रसिष्ट व्यवहार है कि स्वरूप उनकी लोकप्रियता भटती चली गई। बाद में स्थिति ऐसी ग्रा गई। जहां कुछ लोग उनसे पृणा भी गई विशेष के प्रा प्रा के प्रा में कि से । राजनीतिक कुमन्त्रणा ने इस स्थिति का प्रमुचित लाभ उठाणा ग्री धीरे-पीरे मेनन का विरोध बढ़ता गया। यदि मेनन का जन-सम्पर्क ठीक एक तो यह स्थिति कभी ग्रा ही नहीं सकती थी।

गुछ क्षेत्रों में मेंने यह प्रफवाह सुनी कि मेनन ने तिमया की इचा है विरुद्ध मेरी पदोन्नति की यी। मैंने सोचा कि यदि यह वात सत्य बीते तिमैया के स्टॉफ पर काम करने का मुक्ते कोई नैतिक ग्रावार नहीं था। ह लिए, में तिमेया से मिला और मैंने मपने विचार उनके सामने प्रकट कर िए। उन्होंने मुक्ते बतलाया कि लेपटी॰ जनरल पद के दो स्थान रिक्त हुए वे हवा जनके लिए तीन व्यक्तियों मेजर जनरल ज्ञानी, मेजर जनरल कुमारमंग्रक तथा में की नामावली उनके सामने थी। यह नामावली विल्कुल विरिष्ठी कम से थी। (कुमारमंगलम श्रीर में समान वरिष्ठ थे।) मेनन ने कहा कि लेफ्टी॰ जनरल बनने के लिए यह जरूरी था कि प्रत्याशी ने किसी डिवीडन की कमान सँभाली हो श्रीर क्योंकि ज्ञानी ने किसी डिवीजन की कमान वहीं सँभाली थी, इसलिए उनकी पदोन्नति नहीं की जा सकती थी। ब्रतः मेल श्रीर तिमैया, दोनों ने मिल कर यह निर्णय किया कि कुमारमंगलम की श्रीर मेरी पदोन्नित कर देनी चाहिए। (कुछ महीने वाद ज्ञानी की भी पदीनि हो गई थी जब उन्होंने इस बीच डिवीजन की कमान सँभालने की ग्रीपवारि कता पूरी कर ली थी।) तिमैया ने मुक्ते ग्रसन्दिग्ध भाषा में बतलाया कि मेरी पदोन्नति उनकी इच्छा से हुई थी, न कि उनकी इच्छा के विरुद्ध ग्रौर इसिंहए इस सम्बन्ध में मुक्ते चिन्ता करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी।

लगभग एक दर्जन ग्रॉफिसरों को कुमारमंगलम ग्रौर मैं पीछे छोड़ ग्राए थे। किन्तु ग्रफवाह का शिकार मुफे ही बनाया गया कि मुफे योग्यता के वर्त पर नहीं ग्रपितु ऐसे ही पदोन्नित मिल गई थी। कुमारमंगलम ने भी उन्हीं ग्राफिसरों को पीछे छोड़ा था किन्तु उनकी ग्रोर एक उँगली भी नहीं उर्गर्द । कुमारमंगलम को ग्रौर मुफे एक ही दिन कमीशन मिला था ग्रौर विष्ट एठता की दृष्टि से भी हम दोनों विल्कुल समान थे। उन्होंने वूलविच से ग्रौर मंने सैण्डहस्ट से स्नातक की उपावि प्राप्त की थी। हम दोनों ही दोभिन्न 'पासिंग ग्राउट एक्जामिनेशन्स' में वैठे थे ग्रौर उन्होंने मुफसे ग्रविक ग्रंक नहीं प्राप्त किए ये। इसलिए वह किसी दृष्टि से भी मुफ से विरुट्ठ नहीं थे। विरुट्ठता-सूर्वी में उनका नाम इसलिए मेरे नाम के पहले ग्रा गया था क्योंकि उनका ग्रंग ग्राट

टेनरी भा भौर भेरा इन्फ्रैंस्ट्री धौर होना भे ध्रधतान्त्रम (ब्राईर बॉफ घीमिडेन) नै भारटीनरी पहले धाता है तथा इन्फ्रैंस्ट्री बाद भे । यह केवल सेना के त्रम भौर प्रोटोकोल के कारण है ।

दन सोमों को सायद महु नहीं मानूम था कि मुक्ते बपनी सेवा के रिकार्ड के बन पर घरोत में भी बहुत दो। प्रश्निय प्रोन्ति मिनी थी। मीर तय मेनन करी धायपास भी नहीं थे। उदाहरण के निए, सन् १९४२ में वब तीस वर्ष की प्राप्त में नहीं थे। उदाहरण के निए, सन् १९४४ में वब तीस वर्ष की प्राप्त में नहीं के प्रश्निय प्रयास के प्रश्निय के बन की सेवा प्रश्निय प्रयास के प्रश्निय के प्रश्निय प्रयास के प्रश्निय के प्रश्निय प्रयास के प्रश्निय में कि विश्विय वात तो मेरी सेवा कैवर निरुद्ध के प्रश्निय की प्राप्त में मैं निवर अपरास का प्रश्निय की अपनी कर माने पहुँचा था। किन्तु जब १९४६ में एस सैताली का प्रश्निय था। किन्तु जब १९४६ में एस सैताली के प्रश्निय कर प्रश्निय के प्रश्निय कर प्रश्निय के प्रश्निय कर प्रश्निय के प्रश्निय के प्रश्निय के प्रश्निय के प्रश्निय कर प्रश्निय कर कि प्रश्निय कर प्रश्निय कर प्रश्निय कर प्रश्निय कर प्रश्निय कर प्रश्निय कर कि प्रश्निय कर कर प्रश्निय कर

दिया गया था।

कुछ लोगों ने कहा कि मुक्ते कुछ एंग ऑफिस्सरों गे अपर पहुँचा दिया गया

भा जिनती सेवा का रिकार्ड मेरी सेवा के रिकार्ड से अच्छा था? ये

कीन भौतिकर ये जिनकी सेवा का रिकार्ड मेरी सेवा से पच्छा था? विमा

किसी ने मेरी भेर मिसल (शेजियर) देखने का कच्ट उठाया था? ] यदि सराव

थीना और अपन मनीविनोदों में भाग सेना प्रदोन्नित का सामार है तो मुमसे

बहन भोग प्रदिस्त कें।

हुछ मेवर जनरानें की पदोन्ति के सम्बन्ध ने समाचार-पत्रों एव ससद् में काफी थीर मचा थां। यहाँ तक कहा बया कि नेनन के पदस्य होने के बाद सेना में अपनाते वह या था। यह समनोप तो बहुत पहुंते ने बदा हुआ मा, केवन कुछ मीनिवर जनरानें की नियुक्ति से सारी सेना में अपनोप नहीं फैल सकता था। मीनिवर ऑफिसोरों की पदोन्तित के पूर्व सरकार प्रतेक मानवण्ड अपनो मानिवर प्रतिक सानवण्ड अपनो से सारी सेना से अपनोप केता सानवण्ड अपनो से अपनोप केता हो मिल्नी की उराप चाती हैं भीन से अपनोप केता होगा में अपनोप केता होगा में अपनोप केता होगा से अपनोप केता होगा से अपनोप केता होगा से सानविप करता होगा से अपनोप केता होगा से अपनोप केता होगा से अपनोप केता होगा से सानविप करता होगा से अपनोप केता होगा से सानविप करता होगा सानविप करता है सानविप करता है से सानविप करता है सानविप करता

.

į

į

14. संसद में मेनन ग्रोर चह वाण दोनों ने यह बयान दिया है कि लेपटों o कनंत के पर से फापर पदोन्नति देते समय सम्बन्धित आफ्रिसर के नेतृत्व की अदित को देसा जाता है तथा उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोट (केवल वरिष्ठता हो गहीं) के प्राथार पर चुनाव-मक्त उसका चुनाव करता है।

भा' उन भोड़े ने प्रांकियरों की कैलाई हुई थी जो मेरे ग्रीर कुमासंबद्ध है इतर पहुँचने में पीछे यह गए थे।

सत्य तो यह है कि यदि सेना में किसी के साथ ग्रत्याय हुगा है तो ह उन आफ़िसरों के साथ जिन्हें लेगटी॰ कर्नल के पद के लिए उन्ति किली होनी थी। इस अन्याय को न कृष्ण मेनन रोक पाए और न कोई सेनाव्यस लेपटी० कर्नल के पद के लिए एक चुनाव-मण्डल बैटता है। दस या पद्ध मिल में एक अधित गर के भाग्य का निर्णय कर देता था (और शायद आज भी प परमारा हे) । समझ नहीं याता कि एक ग्रांफ़िसर की सत्रह-प्रठारह वर्ष की रोवा के रिकार्ड का देखना तथा उसके गुण-दोषों का विवेचन कर असी योग्यना का मूल्यांकन करना दस-पन्द्रह मिनट में किस प्रकार सम्भव है ? हों क्या है कि इस जल्दवाजी में उन ग्रांफिसरों की भी पदोन्ति हो जाती है बे पदोन्नित परोक्षा (प्रोमोशन एक्जामिनेशन) या सीनियर श्रॉफिसरस कोर्स में शनुत्तीर्ण हो चुके हैं या जिन्होंने सीनियर ग्रॉफ़िसरस कोर्स के दर्शन ही ही किए हैं या जो स्टॉफ़ कॉलेज ही नहीं गए ग्रादि । कुछ स्वास्थ्य की वृद्धि है भी अनुपयुक्त होते हैं और कुछ ने कभी किसी यूनिट की कमान भी की सँभाली । लेकिन इतनी अयोग्यतायों के बाद भी वे आँक्रिसर लेफ्टी कर्नि के पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सेना में ग्रसन्तोय फैलने का मुख्य कारण है था। (१६६३-६६ की अविध में अनेक ऐसी ऊँची पदोन्नितियाँ हुई है बी श्रापत्तिजनक हैं तथा जिनसे काफी श्रॉफ़िसर श्रसन्तुष्ट हैं किन्तु सेना के बही किसी ने इस श्रोर कोई जँगली नहीं उठाई जविक १६५६-६२ की श्रविध में कुछ लोगों ने इसे अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लिया था।)

अपनी पदोन्नति के सम्बन्ध में तिसँया से बात करने के दस सप्ताह एक सितम्बर के स्टेट्स्मैन में मैंने एक शीर्थक पढ़ा कि निकट अतीत में सेनी में हुई पदोन्नितयों के ऊपर तिमैया ने सेना से त्यागपत्र दे दिया था । शीर्षक के नीचे इस सम्बन्ध में एक सनसनीखेज कहानी छपी थी कि सेनी ऊँचे पदों पर हुई उन्नितियों में मेनन ने अनुचित हस्तक्षेप किया था जिसी ग्रसन्तुष्ट हो कर तिमैया ने यह कदम उठाया था। लेकिन तिमैया ने जो कुछ मुक्ते वतलाया था, यह कहानी उसके एकदम विपरीत थी। ग्रीर फिर उन्हों इस कदम के उठाने में दस सप्ताह की प्रतीक्षा क्यों की थी। यदि इस सम्बन में तिमैया का मेनन से कुछ मतभेद था तो उन्होंने तुरन्त ग्रपना त्यागपत्र की नहीं दे दिया था ? हो सकता है कि कुछ अन्य लोगों ने उनसे यह कदम उर् वाया हो। कुछ भी हो, मैंने उनसे स्पष्ट वात करना उचित समभा। अर्थ वह विस्तर पर ही थे कि मैंने वह समाचार-पत्र उनके सामने रख दिया।

े पूछा कि कुछ सप्ताह पहले उन्होंने मुभे वतलाया था कि मेरी पदोलिंग म्बन्ध में उनका मेनन से कोई मतभेद नहीं था, इसलिए स्टेट्स्मैन ते ग्रंव एसा ममाचार क्यों छापा था ? उन्होने साइचर्य कहा कि न तो कोई ऐसी बात धी ग्रीर न उन्होंने किसी को ऐसी गनत बात कही थी। यह बात उनको भी समक नहीं बाई कि स्टेटस्मैन ने यह निराधार समाचार क्यो प्रकाशित किया था । उन्होंने बतानाया कि उन्होंने स्थागपत देने की इच्छा नेहरू से जरूर व्यक्त की थी धीर वह भी उसलिए कि मेनन जिन ब्रह्मकतिक क्षणों में, विधास के धर्मों में छोटी-छोटी बातों के लिए उन्हें बचा भेजते थे और उन्हें परेशान करने थे, उस स्थिति से बह समभौता नहीं कर सकते थे । तिभैया ने स्पष्ट कहा कि पदोलित की तो बात ही नहीं पैदा होती थी। इस पर भी मैंने चपना त्याग-पत्र लिख कर निर्मेया के सामने रख दिया कि यदि वह अपना त्यागपत्र दें तो मेरा भी माय दे दें बयोकि लोगो को यह बात समभा सकता मेरी शक्ति के वाहर था कि जब मेरे 'चीफ' ने भेरे कारण त्यागपत्र दिथा तो मैं किम प्रकार भगना पर सँभाले रहा । इमलिए इम दोनो का एक साथ सेना से मक्त होना प्रियक सभीचीत होगा। तिभैयाने कहा कि वह मेरी इस भावना का सम्मान रिप्ते हैं तथा उन्होंने भेरा त्यागपत्र लौटा दिया । ग्रेस साटिया ने इस सम्पर्ण घटना को, लगभग इसी रूप से, टाइस्म आँफ इण्डिया से प्रकाशित किया था भीर निमेया ने इसकी गत्यता की प्रामाणिकता का खण्डन नहीं किया था।

उसी दिन किसी धन्य काम से नेहरू से मिलना हुया । वार्ता के मध्य उन्होंने बतनामा कि निर्मया उनमें जिले थे और मेनन के एवं अपने स्वभाव की असगति की चर्चा कर रहे थे। नेहरू ने मुभले पुछा कि मेनन एव तिमैया की ग्रनयन का क्या और कोई कारण मुक्ते मालून या किन्तु इस मन्वन्य में मैंने प्रपती धन-भिजता प्रकट कर दी । नेहरू ने इस सम्बन्ध में मेनन से बातचीन की । मेनन ने तिमया से पूछा कि उन्होंने बिना मेनन की श्रनुमति के नेहरू से बात क्यो की। इसके प्रत्युत्तर में तिमैया ने अपना लिखित स्यागपत्र नेहर के सामने रख विया और इस सम्बन्ध में भी मेनन से बात नहीं की । नेहरू ने तिमैया की बुला कर उनके इस कदम की प्रसगतता बतलाते हुए कहा कि उन्हें छोटी-छोटी बातों पर उस समय त्यागपत्र नहीं देना चाहिए जबकि राष्ट्र को चीन एव पाकिस्तान की धोर से भय था कि कही उनमें से कोई श्राक्रमण न कर बैठे। नेहरू के दतना कहने पर तिमैया ने भपना त्याग-पत्र वापस ने निया । बाद में, नेहरू ने तिमया के इस कदम की संसद में भालीचना करते हुए कहा कि सैनिकी को सिविल प्रधिकारियों से नहीं भगड़ना चाहिए क्योंकि लोकतन्त्र में सिविल प्रधिकारी का पद ऊँचा होता है । तिमैया के इस कदम से-पहले त्यागपत्र देना भौर फिर बापस से सेना-जनकी लोकप्रियता बढी नहीं ग्रवित उस पर कुछ प्रतिकृत प्रभाव हो पड़ा।

भव मेरे सबुझों ने भेरे विरुद्ध धपना प्रचार-श्रामयान जोरों ये शुरु कर दिया। इन प्रचार-साधनों में एक या वस्चई से प्रकासित होने वाला संप्रेची गामादिक 'करण्य' जिसने भेरे शत्रुक्षों के कहने पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना तथा भेरे निका बिए उगलना शुरू कर दिया। जब भेरे एक कि मुक्ते पूछा कि 'करण्य' का सम्पादन और एक करारका भेरी जान के पींडे एगों पटा हथा था तो मुक्ते एक कहानी याद या गई कि जब किसी ने सुविस्का समाज-गुभारक ईश्वरणस्त्र विद्यासागर को बतलाया कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उनके बिएड बिए क्यों उगल रहा था तो उन्होंने साश्चर्य कहा, "वह ऐसा को कर रहा है ? भैंगे तो कभी उसके साथ कोई पलाई की नहीं है।"

मेंने तिमीया, मेनन ग्रीर नेहरू, तीनों से कहा कि मुक्ते या सरकार ने 'करण्ट' पर एस प्रकार का भूटा प्रचार करने के लिए मुकदमा चलाना चाहिए। नेहरू ने कहा कि मेरे मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं बीतन उपगुलत प्रवसर पर वह स्वयं मेरी स्थिति स्पष्ट कर देंगे।

२६ यगस्त १६५६ के यंक में 'करण्ट' ने मुक्त पर काफी यारोप लगाए। अन्य आरोपों में एक यह भी था कि १६४८ में सरकार ने मुक्ते वाशिग्छा ने वापस बुला लिया था। यह सत्य नहीं है। वाशिगटन से मैं ग्रपनी इच्छानुसार लौटा था श्रीर इसके लिए मेंने नेहरू से प्रार्थना की थी कि कश्मीर-गुड़ में भाग लेने के लिए मुक्ते भारत वापस बुलाया जाए। (इसके प्रमाण में सरकारी रिकार्ड मौजूद है।) एक ग्रारोप यह था कि ब्रिगेड की कमान सँभावने के पहले मुभे इन्फ्रैण्ट्री यूनिट की कमान करने का अनुभव नहीं था। जबिक सत्य यह है कि इससे पहले में इन्फ़िण्ट्री प्लॉटून तथा कम्पनी की कमान कर चुका था तथा वटॉलियन की कमान भी मुक्ते सींपी जाने वाली थी किन्तु सरकारी ग्रादेश है मुक्ते किसी अन्य महत्त्वपूर्ण काम को सँभालना पड़ गया था और मैं इस अवस्ति से वंचित रह गया। (मुभे सरकार ने कर्नल की पदोन्नित दे कर भारत के प्रथम सैनिक सहचारी के रूप में वाशिगटन भेज दिया था।) वाशिगटन है लौटने पर सैनिक अधिकारियों ने मुक्ते फिर वटॉलियन की कमान सौंपनी चहि किन्तु सरकार फिर बीच में श्रा गई। सरकार ने श्रादेश दिया कि मैं कश्मीर युद्ध में जा कर जम्मू तथा कश्मीर की नागरिक सेना (मिलिशा) की कमी सँभालें।

कहा गया कि मेरा युद्ध-क्षेत्र से परिचय ही नहीं था। यह बात वित्तृति गलत है। भारतीय सेना की वर्तमान पीढ़ी केवल तीन श्रवसरों पर युद्ध में भा ले सकती थी और वे थे—भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमान्त पर होने वार्ती मुठभेड़ें, द्वितीय विश्व-युद्ध तथा कश्मीर-युद्ध। मैंने इन तीनों में युद्ध-क्षेत्र में सित्रय भाग लिया था।

१६. इस दृष्टि से में अकेला नहीं था। मेरे साथी लेफ्टी० जनरल मानेक्स ने भी वटॉलियन की कमान कभी नहीं सँमाली थी।

एक पारोर यह वसावा यया कि भैने प्रांग्क समय नाटको के प्रश्नेत में समय पा । नाटक सो मेश एक मीक पा वैशा हि प्रकेष स्वयं नेता प्राधित में पा । १६४२ में दिवली में भैने 'पनारकती' नामक नाटक का प्रश्नेत किया पा ने उन प्राप्तेत नामके के समय ने सात वर्ष पहुने की पटना भी नथा दासे पहुने ने पर शो-भीन नाटको का प्रदर्शन भीर किया पा । भीन वर्ष की दीर्ण प्रविच रूप गिन-भूने नाटको का प्रदर्शन भीर किया पा । भीन वर्ष की दीर्ण प्रविच रूप गिन-भूने नाटको का प्रदर्शन भीर किया पा । भीन वर्ष की दीर्ण प्रविच रूप गिन-भूने नाटको का प्रदर्शन भीर प्रविच ती वर्ष का नाटको का प्रविच के पा प्रविच के पा प्रविच के प्रविच के प्रविच के प्रविच का प्रवच के नाटको का प्रवचन करें पा चित्र का नाटको का प्रवच करें का प्रवच के स्वीच प्रवाद हो एक स्वीच प्रवाद की प्रवच ने नाटको का प्रवच के मेर की प्रवचित्र का प्रवच के मार की प्रवच करों के प्रवच्या का प्रवच के स्वीच प्रवच का प्रवच्या क

कहा गया कि दिशीजन की कमान संभावने से यहले मेरी सैनिक पृथ्व-त्रुमि दृढ़ नहीं थी। मध्य यह है कि इसके कुछ ही पहले मेंने एक इंग्लेब्ड्री विगेद की कमान गाढ़े तीन वर्ष तक संधानसंघर्षक संभावी थी।

बहा गया कि मैंने इंग्लेंड्डी हिवीबन की कमान पेवन दो वर्ष सेंपानी थी स्रोर कर सर्वाप भी मैंने क्षणान बनाने में गुबार दो थी। अविक सवादि यह है कि हम दिवीबन की कमान मेंने हार्यों में बोलीस महीने दही जिसमें वेषण सात महीने मैंने सपने सैनिकों के मिल पर बनाने में हम्ये किए। सेप तसाइस महीने मैंने सामान्य मेंनिक सरीते से अपने दिवीबन को गुज के सिस् नैयार करने में नगाय के।

'करण्ड' ने एक धारोप यह लगाया कि मैन 'धमर' को बिना किसी लागत के नैवार कर देन की भनिवयनाची की थी। मध्य यह है कि इस प्रकार की गोर्द बात मैने कभी नहीं कही थी। मैंने देने एक करोड़ अपने से बुछ अपर में 'इस करने की बात कही थी जबकि सरकारी अनुवान से दगमें बहुत लग्धी-भोड़ी नागत बेटनी थी।

पहा गया कि मैंने सैनिकों की धिक्त का दुश्ययोग किया। बास्तव मे, इस मकार की परियोजना में बीनकों से काम बेने का निर्णय मेरा नहीं था, यह तो गरकार घोर तेना का निर्णय का धर्षानुं मेकन, विसेदा, कलक्त्व सिंह और वीपये का निर्णय का। इसिलए 'सपर' के निर्माण से सैनिक-यम के उपयोग करने में इन वारो विरुट अधिकारियों का समर्थन प्रान्त था।

मेरे विषद दूसरा भारीप यह या कि १६५८ में प्रतिगक्षा मण्डप (डिफैस

The state of the s The state of the s The property of the property of ..... المستانين الما A STATE OF THE STA Committee to the second of the A STATE OF THE STA · 数44年 · 1943年 李明 · 中央 · 安宁 · 安宁 · 安宁 · 1948年 50 瑾. ्रेक्ट वे पर्यं में हम राज्य हिम्मी स्वार के उस्ती 112 64 : 5 The state of the s -र क्षत्र भारती । एक एक सेवल हैं जिल्ली ने से र 4 भार भी रहें नाहें साहे का है में हैं का बाहरा है कि का कारण (तर प्रतिभागे विकास स्वति स १९४१-१ वर्ष १९४ वर्ष र सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध THE RESERVE THE PARTY OF THE PA क्रिकेट ने उनक 和原文 等等等等 المرابع المرابع - मैं पापका यति यामारी होऊँगा"यदि" अपने सवाददाताओं के मति-उत्साह के कारण हम कभी गसती कर बैठें तो पत्र का सम्पादक होने के नाते यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उन भूलों को तुरन्त सुवार दूँ।

माप चाहे तो अपने चीफ, जनरल तिमया, से जिनको में इस पत्र की एक प्रतिलिपि भेज रहा हैं. मेरी सदास्थाता के सम्बन्ध में सन्तिष्ट कर

(तिमैया ने २४ फरवरी १६६० की मुक्ते एक पत्र लिख कर मुचित किया कि करारका की सदाशयता के सम्बन्ध में वह कोई गारण्टी नहीं दे सकते तथा बहुतो यह भी नहीं समक्ष पाए थे कि इस पत्र को लिखने का करारका का उददेश्य क्या था ।)

करारका के मूं के उपयुक्त पत्र सिखने से पहले 'करण्ट' में २६ अगस्त १६५६, १व नवस्वर १६५६ तथा ३० दिसम्बर १६५६ की तीन लेख छप चने बे भौर तीनों में ही मुक्त पर बड़े उल्टे-सीचे बारोप लगाये गए थे।

२४ फरवरी १६६० को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन से नेहरू ने कहा :

कुछ दिन पहले. (करण्ट में प्रकाशित) एक नेरामाला की घोर मेरा ष्यान पार्कायत किया गया था जिसमे अपने एक सीनियर अनरल. लेपटी : जनरल बी॰ एम॰ कील, पर कुछ धारीप लगाये गए थे "इस प्रकार के (प्रतिरक्षा से सम्बन्धित) व्यक्तियों पर लोधन संगाना बहत ही अनुचित भीर भापत्तिजनक है। भीर तब तो यह भीर भी खराब बात है जबकि राध्य भी गलत दिव जाएँ। लेपटी॰ जनरल कील हमारे योग्यतम एव थेष्ट्वम जनरलो में हैं "मैं नहीं चाहता कि अपनी प्रतिरक्षा सेनामों के विषय किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा, मारोप या प्रत्यारोप लगाये जाएँ । "एक प्रारोप यह लगाया गया था कि इनको बिना बारी के पदीन्त्रति दी गई है तथा इनको सनिय सेना का कोई मनुभव नही है. ''जब इस भीर मेरा ध्यान धाकवित किया गया तो मुक्ते बढा धादचवं हथा। इम पादमी ने गत युद्ध में बर्मा मे ही युद्ध-क्षेत्र में सन्त्रिय सेवा नहीं की प्रपिन उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में एवं कश्मीर-युद्ध में भी संत्रिय सेवा की है। जब करमीर में भगड़ा शुरु हुआ तो यह वाधियटन में हमारे सैनिक गहवारी थे। इन्होने नाशियटन के झारामदायक काम को छोड़ कर करमीर-पुद्ध में भेजे जाने की प्रार्थना की घौर जब हमने धनुमति दे दी तो यह तुरन्त मोर्चे पर पहुँच गए। इसके पहले वर्मा एवं उत्तरी परिचमी सीमान्त प्रदेश में भी इन्होंने युद्ध-क्षेत्र में संक्रिय भाग लिया

पांचित्रान) के निर्माण में भेने प्रपना सारा दिवीजन (२०,००० ग्रादमी) ला दिया था। किन्तु ऐसा था नहीं, कुछ सी सैनिकों को छोड़ कर शेप प्रासी गैर-सीनिक वे ।

'करण्ट' ने लिया कि लेपटी ॰ जनरल के पद पर मेरी नियुक्ति अनीविल्हु थी गर्गोकि इस प्रक्रम में में लगभग ऐसे एक दर्जन जनरतों को फ्लॉक स था जिनकी योग्यता और जिनकी संया का रिकार्ड मुभसं श्रेष्ठ था। क्लिए कथन बिल्कुन असत्य था। ठीक स्थिति मैंने पहले ही स्रापको बतला दी है। इस लेख में इसी प्रकार की प्रनेक ग्रसत्यताएँ थीं। उदाहरण के लिए इसे लिसा था कि मैंने प्रपना सैनिक जीवन कैंवलरी (रिसाला) से शुरु किया था सत्य यह है कि मेने प्रपना सैनिक जीवन इन्फ़्रैण्ट्री (राजपूताना राइफल्ल) हे हुई किया था लेकिन बाद में सैनिक सेवा कोर (ग्रामी सर्विस कोर्स) में वहती है गया था क्योंकि वहाँ उन्नति करने के अच्छे अवसर थे। जिन कारणों से कि हो कर मुक्ते अपनी बदली इस कोर में करानी पड़ी थी, उनका मैंने ग्रारम ने सविस्तार उल्लेख कर दिया है। इस लेख में ग्रागे कहा गया कि मैं 'पे कमीर्ज पर था जबिक ऐसा कभी नहीं था। इसलिए, इस लेख में दिए गए सभी हैं यगृद्ध थे।

तिमैया ने मेनन को एक नोट (जिसकी नकल मेरे पास इस समय भी है) लिखा कि 'करण्ट' के इस लेख में सब कुछ भूठ लिखा था ग्रौर इससे मेरी प्रित्रिय पर ग्राँच ग्राएगी। इस पर मेनन ने टिप्पणी लिखी: 'करण्ट के सम्पादक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार विचार करेगी क्योंकि सीर्निय सैनिक ब्रॉफ़िसरों के विरुद्ध इस प्रकार का भूठा एवं अपमानजनक प्रचार करी से सशस्त्र सेना तथा जनता के मनोवल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्हों सरकार से श्रनुमित माँगी कि वह एक प्रेस वक्तव्य द्वारा मेरी स्थिति का मही रूप प्रस्तुत कर दें। किन्तु यह अनुमति नहीं मिली क्योंकि नेहरू ने कहीं अपने मासिक पत्रकार सम्मेलनों में वह मेरी प्रतिरक्षा में वक्तव्य दे देंगे।

'करण्ट' के सम्पादक डी० एफ० करारका ने, जिसने इस पत्र में मेरे विखे भ्रनेक लेख छापे थे, १३ फरवरी १६६० में मुफ्ते निम्नलिखित पत्र लिखा:

···सेना मुख्यालय के एक निकटवर्ती सूत्र (शायद, प्रकाशित लेखें के लिए सामग्री भी ऐसे ही निकटवर्ती सूत्रों से प्राप्त हुई होगी) से कल पुर्न पता चला कि ३० दिसम्बर १६४६ के 'करण्ट' में प्रकाशित कहानी 'तेनी के लिए गर्ध (ऐसिस फोर दि श्रामी) श्रशुद्ध थी। जहाँ तक उसमें दिन त्रापसे सम्वन्धित विवरण का सम्वन्ध हैं · · यह पत्र लिख कर में ग्राप्की यह कहना चाहता हूँ कि हम अपनी प्रत्येक गलती को सुधारने के लिए सदा तैयार हैं और यदि श्राप हमें हमारी भूलों से श्रवगत करा दें ते

मैं मापका धनि धानारी होऊँगा" यदि "धपने सवाददाताओं के भति-उत्साह के कारन हम कभी गमती कर बैठें तो पत्र का सम्पादक होने के नाते यह भेग कत्तंच्य है कि मैं उन भूलों को तुरन्त मुधार दूँ।

षाय चाहे तो षपने चीफ, जनरस तिमैया, ने जिनको में इस पत्र की एक प्रतिविधि भेज रहा है, मेरी सदाश्चयता के सम्बन्ध में सन्तिष्ट कर a ı

(निर्मेया ने २४ फरवरी १६६० की मुक्ते एक पत्र लिस कर मूचित किया कि करारका की सदाधनता के सम्बन्ध में वह कोई गारण्टी नहीं दें सकते तथा बहुती यह भी नहीं सम्भः पाए ये कि इस पत्र की लियने का करारका का उद्देश्य बया था।)

करारका के मुक्ते उपर्युवन पत्र लिखने से पहले 'करण्ट' में २६ धगस्त १६५६, १= नवम्बर १६५६ तथा ३० दिनम्बर १६५६ को वीन लेख छप चुके ये भीर तीनो में ही मुक्त पर बड़े उत्टे-सीने बारोप सवाये यए थे।

२४ फरवरी १६६० को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में धायोजित एक पनकार सम्मेलन में नेहरू ने कहा :

कुछ दिन पहले, (करण्ट में प्रकाशिन) एक लेखमाला की भीर मेरा ध्यान मार्कोपत किया गया था जिसमे अपने एक सीनियर जनरल, लेपटी० पनरल बी॰ एम॰ कौल, पर कुछ ग्रारोप लगाये गए थे ... इस प्रकार के (प्रतिरक्षा से सम्बन्धित) व्यक्तियो पर लाउन नगाना बहुत ही प्रनुचित भीर भापत्तिजनक है। श्रीर तब तो यह भीर भी राराव बात है जबकि तथ्य भी गलत दियं जाएँ। लेपटी० जनरल कील हमारे मोग्यतम एवं थैप्टवम जनरपो में हुँ "मैं नहीं चाहता कि भएनी प्रतिरक्षा सेनामी के बिरद किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा, भारोप या प्रत्यारोप लगाये जाएँ। "प्क भारोप यह लगाया गया था कि इनको बिना बारी के पदोन्नति दी गई है तथा दनकी सक्तिय सेना का कोई अनुभव नही है " जब इस थीर मरा ध्यान धार्कापत किया गया तो मुक्ते बड़ा बारवर्ष हुन्ना । इस भादमी ने गत युद्ध में वर्षा में ही युद्ध-क्षेत्र में सित्रय सेवा नहीं की प्रपितु उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में एवं कश्मीर-युद्ध में भी संत्रिय सेवा की है। जब करमीर में अलड़ा शुरु हुआ तो यह वाशिगटन में हमारे सैनिक गहचारी ये। इन्होने वासिगटन के धारामदायक काम को छोड़ कर करमीर-पुद में भेजे जाने की प्रार्थना की शीर जब हमने धनुमति दे दी तो यह तुरुत मोर्चे पर पहुँच गए। इसके पहले बर्मा एव उत्तरी पश्चिमी गीमान्त प्रदेश में भी इन्होंने युद्ध-क्षेत्र में संत्रिय भाग लिया

भा । ''इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कभी कमान ही संभागी ''' उन्होंने एक व्याह्न, एक कम्पनी, एक त्रिगेड तथा एक जिल्ल की कमान की है "इस लेग में इसी प्रकार के प्रत्य प्रारोप भी कार्य गए हे जिसका कोई सध्यात्मक प्राधार नहीं हैं.''।

जब इस पत्रकार-सम्मेलन में एक संवाददाता ने नेहरू से पूछा कि सामुहे विना वारी के पदोन्नित दी गई थी तो नेहर ने उत्तर दिया कि वह पहते हैं संगद् में स्पष्ट कर चुके थे कि सेना के उच्च पदों पर 'वारी से' पदोन्ति श प्रश्न ही नहीं उटता ग्रन्यथा नेना मुलंशाला में परिणत हो जाए यदि जिना व देने-भाने कि कीन मुर्ल है या बुद्धिमान, प्रत्येक को उसकी बारी पर पहीला कर दिया जाए । इसिनए, इनकी बारी पर भी यही मानदण्ड ग्रपनाया ग्या। उन्होंने कहा कि गेना में पदोन्नित योग्यता के ग्राघार पर मिलती है। जितन कोई ऊगर चड़ेगा, उत्तनी ही कठोर परीक्षा में उसे उत्तीर्ण होना पड़ेगा।

इंग्लैण्ड, ग्रमरीका एवं इस में भी सेना के ऊँचे पदों पर नियुक्ति योगी के आधार पर होती है, न कि केवल विरिष्टता के आधार पर । १६६४ में, अमरीकी सेनाव्यक्ष जनरल जॉनसन (राष्ट्रपति जॉनसन के कोई सम्बन्धी नहीं हैं) भी लगभग चालीस ग्रॉफ़िसरों, जिनमें वारह जनरल भी थे, को फ़लांग कर अपनी योग्यता के वल पर इस पद पर नियुक्त हुए थे। जब मेक्सवैत हैतर वियतनाम में ग्रमरीकी राजदूत नियुक्त हुए तो उनके स्थान पर 'चेयरमैन साँक ज्वाइण्ट चीपस आँफ़ स्टॉफ़' जनरल ह्वीलर नियुक्त हुए और इस प्रक्रम में कि 'दर्जन से अधिक जनरल बीच में रह गए । किन्तु वहाँ इस बात पर किसी वे उँगली नहीं उठाई क्योंकि वहाँ तो यह वात सर्वस्वीकृत है कि सेना में पदीलिंकि योग्यता के ग्राघार पर होती है। (ग्रपने समय में ग्रांचिनलेक ग्रीर माउण्टवेटा ने भी वीसियों ऑफ़िसरों के ऊपर से छलाँग लगाई थी।) मेघावी सैनिकों के म्रागे बढ़ने का मार्ग ही यही है। किन्तु १६५६-६२ के बीच भारत में इस तथ को मान्यता नहीं मिली। (लगता है कि उसके बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। किसी भी सोपानात्मक संगठन में ऊँचे पदों पर नियुक्ति विष्टिती के ब्राधार पर नहीं अपितु चुनाव द्वारा होती है।)

नेहरू ने यहाँ तक कहा कि यह विशिष्ट नियुक्ति ग्रामी चीफ़ द्वारा प्रस्तुत तीन मेजर जनरलों की नामावली में से की गई थी। इस सूची में से कौल संवी ने व्यक्तियों को चुन लिया गया था। वाद में तीसरे व्यक्ति (ज्ञानी) को भी

.ति दे कर गजा में अपने सैनिकों की कमान सँभालने के लिए भेज दिया ।। (उस समय वह पदोन्नित की कसौटी पर खरे नहीं उतरे थे।) ग्रन्त

ने कहा:

कोल को एक नया काम सोपा गया था कि वह धावास के प्रभाव में परेशान प्रपत्ने मैनिकों के लिए आवास का प्रवन्य करे ' जन सीनिकों के लिए ओ वर्रों से करनीर की बाटियों मा नाभा पहारियों में पढ़े हुए थे और जब सेर रूप हमें वे कर कार हो तो बे जारों के पास घरने वो लान-करने की प्रपत्ने पास रचने के लिए घपेशित जगह नहीं थी. "इसलिए यह निर्णय किया गया कि सीनिक अपने लिए घर स्वय बनाएँ। जनरम कीन को इस प्रवन्य का इंचार्थ निवृत्त किया गया था। सीनिकों को यह काम करने के सिए किसी ने बाध्य नहीं किया था। यह दी जनरीन सेचेच्छा के किया गया था। सह यो जनरीन सेचेच्छा के किया था सीर दहा सच्छा काम किया था। यह यो जनरीन सेचेच्छा के किया था सिप के यह प्रवार किया था स्वार प्रवार के किया था सीर वहा सच्छा काम किया था। सब यह प्रवार किया था स्वार प्रवार के सिप किसी ने बाध कर से सीनिकों के प्रशिक्षण करिया था। "इस्त गया है कि इस काम के कमने से सीनिकों के प्रशिक्षण में एक प्रवार है। मैं सिप करी सीनिक्षण में एक प्रवार है। किन्तु यह भी मतत है" मुझे यह देश करने के सीनिक्षण में एक प्रवार है। किन्तु यह भी मतत है" मुझे यह देश हो। हो लोगों जी झादत वन गई है "और ऐस करने में हमें कृती होती है।

विच्या पर विजय प्राप्त करने के बाद जब बीनियों ने नहीं के निवासियों पर प्रपन्ने सिद्धान्त बीपने चाहें तो जन्हें काफी कटिनाई का सामना करना पढ़ा । दिसीरा, उन्होंने सीचा कि दवाई लाया<sup>6</sup> की रहासा से पीक्तिप पहुँचा दिया जाए ताकि विज्या में प्रपन्ने कि स्वान्त के अपना करने में उन्हें मुदिवार दिया जाए ताकि विज्यान में प्रपन्न दिवार के प्राप्त कि किया । इस पर दवाई काम के किया । इस पर दवाई जामा के मनुपायियों को इस विन्ता ने येरा कि रहासा में उपका रहना उनके

१७. वर्तमान दलाई लामा ऋपनी परम्परा म बोदहवें हैं और वनका जन्म

जिस प्रकार चीन ने मई १९४१ में तिक्यत पर करता किया और दलाई लाम से समसीते पर वराप्यंक हस्ताधर कराप, जससे नेहक बहुत प्रस्तन्त ये किन्तु वेवारे कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए, उन्होंने चीन पर यह ज़ोर खरला कि यह तिक्यत की प्रभू परंप्य स्वीकार कर हो। १९४४ में जब बाक नई दिल्ली में नेहह से निले थे तो जन्दीने नेहक को बताया ला कि तिक्यत चीन का एक प्रन्तान हो कर पूछ पार्य्य या तथा चीन वहीं पर न को अपने सिद्धान्त बोनन चाहज छन, स्वार्य प्रस्ता के सम्मान्य प्रस्ता के महत्त्व न हो कर पूछ इसक्य वर्ष प्रमात कराना चाहजा या चीर न वर्ष के धर्म प्रस्ता हरनकहन को दश्यन चाहता था। उन्होंने वो यहाँ तक कहा कि विक्यत में समान्यवाद लाने में जीनन के लिए जानक सिद्ध हो सकता था। इस बीच ल्हासा स्थित बीनी की कि कमाण्डर ने दलाई लामा को एक पार्टी में प्रामन्त्रित किया ग्रीर जाने की कि यह प्रपत्ते पंगरकारों को गाथ न लाएँ। जब दलाई लामा के मित्रों को उपका पता जाना तो उन्हें प्राप्तका हुई कि कहीं दलाई लामा को पीकि जो कर न ले जाया जाए। उसलिए, उन्होंने एक गुष्त बैठक में यह निर्णय कि करना एक बात थी भारत में संरक्षण प्राप्त करना चाहिए। किन्तु ऐसा निर्णय करना एक बात थी भारत में संरक्षण प्राप्त करना चाहिए। किन्तु ऐसा निर्णय करना एक बात थी और उसे व्यावहारिक इप देना दूसरी बात। इसमें की किटनाउमी थीं—प्रथम, यह निर्णय प्रन्तिम क्षण तक गुष्त रहे तथा द्वितिष, जब दलाई लामा प्रपत्ते प्रनुवासियों एवं सामान के साथ ल्हासा से भारत के लिए चलेंगे तो जनका कारवा मीलों से चीनी सैनिकों को दिलाई पड़ जाएना और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इससे दलाई लामा को काफी शारीरिक धक्त होगी।

१६५६ में एक दिन प्रलख सबेरे दलाई लामा सपरिवार ल्हासा से वत पड़े। उनके साथ एक सौ घुड़सवार सैनिक भी थे। कुछ सैनिक पीछे छोड़ लि गए ताकि यदि चीनी उनका पीछा करने का प्रयत्न करें तो कुछ हेर उनके मोर्चा लिया जा सके। इस पिछली दुकड़ी पर चीनियों ने म्राक्रमण कर िवा किन्तु यह दुकड़ी उनको तब तक उलभाए रही जब तक दलाई लामा भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर गएं। दलाई लामा नेफा-स्थित चोथांग-मो नामक स्थान से मार्च १६५६ में भारत पहुँच गए। दलाई लामा के चले ग्राने पर चीनियों ने वड़े व्यवस्थित रूप से उनके विम्व (इभेज) को विकृत करना गुर कर दिया। तिब्बत में अपने खोले स्कूलों में चीनियों ने दलाई लामा को महर्ति हीन सिद्ध करने वाले और अपनी सत्ता को ऊँचा दिखाने वाले पाठ पढ़ाने गुरु कर दिये। उन्होंने दलाई लामा पर श्रारोप लगाया कि वह तिन्वतवासियों हो संकट-काल में छोड़ कर भाग गए थे। उन्होंने जनता से पूछा कि यदि दर्लाई लामा ईश्वर के अवतार थे तो वह इस प्रकार भयभीत होकर क्यों भाग गए साथ ही तिब्बतवासियों को यह भी स्मरण कराते रहे कि चीन एक महान् देश था जिसमें सबको प्रगति करने के लिए समान अवसर मिलते थे और तिब्बर का हित इसी में था कि वहाँ के वासी चीन के साथ एकरूप हो जाएँ। तिब तियों को यह विश्वास दिलाने का वे प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करते रहे कि उनकी भविष्य चीन के साथ मिल जाने पर उज्ज्वल हो सकता था और उन्हें दलाई लामा को भूल जाना चाहिए था।

चीनियों ने समस्त ज्ञात दरों पर पहरा विठा दिया था। इसके बाद भी हजारों की संख्या में तिब्बती भारत पहुँच गए। इनको बड़े कठिन-कठिन दर्रों से गुज़र कर ग्राना पड़ा था। ये लोग दिन में छिप जाते थे ग्रौर रात में यात्रा करते थे। किन्तु रात में रास्ता पता लगाने में बड़ी कठिनाई होती थी ग्रौर वेचारे

कर्र बार भटक भी जाते थे। मार्गवर्शक नवंदों तो दनके पास थे नहीं, दमिनए ये निरंदों से दिया-आन करने से। मार्ग में नहीं मनेक नुष्यानी और वधीनी मार्थियों का सामना करना बढ़ा किन्तु में किली-ने किसी मकार भारतीय सोमा में पहुँच गए। चीनियों ने हुने स्वत्येत भेजा कि नोम-न्यू के शास नितने तिक्वती भारत ये बमा थे, वे पाश्चा थे भीर हुने उन्हें तुम्मन चीनियों के हयाले कर देना भाष्टिए था। हमने उन्हें उत्तर दिया कि ये लोग धरणागन में भीर परमायत की शासत करने कुन प्रदान ही नहीं पैदा होता था।

रसके तुरस्त आर बोली जेवा-दिख्त तीयन्यू तामक स्थान पर हुगारी सीम में प्रिक्ट हो गए। १६ पर संबद में एव जाके बादर नेहरू में तर तर है अर तर क्षेत्र के स्थान के यो जाने तथे। वब नेहरू में पुत्र नेहर धायन्य में मुख जानना पादर को में भी कोरा निकला। किन्तु मैंने नेहरू को गुम्मन दिखा कि मैं स्वयं सीमन्यू जा कर बहुते में गुम्मिन्द्रत रिपोर्ट सा पक्ता था। इस सुम्माब की बीका हर हो हुए नेहरू के काणी हुएँ अरूट किया। भीर साथ ही यह भी नेहर कि विस्तित्वों से सामिन्द्रत सिपोर्ट को उनका हुवयं बड़ा व्यक्ति था, रिपोर्ट के सामिन्द्रत सिपोर्ट के नका हुवयं बड़ा व्यक्ति था, रिपोर्ट के सामिन्द्रत स्विच्य है जनका हुवयं बड़ा व्यक्ति था, रिपोर्ट के मोलन्यू के सामिन्द्रत स्विच्य के सामिन्द्रत सिपार्ट के सिपार्ट के सिपार्ट के सिपार्ट के सिपार सिपार्ट का स्था प्रवास है सिपार्ट के सिपार्ट के सिपार कर स्था प्रवास है सिपार्ट के सिपार्ट के सिपार्ट के सिपार्ट के सिपार सिपार्ट के सिपार कर स्था प्रवास है सिपार के सिपार सिपा

पानं दिन मैंने तिसंबा से उनकी बातुमति मांगी और उन्होंने बायस्वक महुमति दे थी। मैं तीन दृश्यिकोणों से यह बात्रा कर रही बा—प्रथम, नेका की सामाय फायसन करते; द्वितीय, नीमान्त्र का विशेष फायसन करने तथा स्वीम, नामानेक का प्रसादीय दृश्य में प्रथमन करने क्योंक पत्राद्ध मांचा वनरण होने के नाने यह कहा एक कार्यम बा। कुछ सीमों में यह भी पना क्या कि नांग्य, तक सुर्विक के निष् कार्य भावा दुष्टा सीमों में यह भी पना

था ।

तिव्यनी भारत पर्दुच जाने यदि उन्हें चीनियों से लड़ने के लिए गहनमित की क्योंकि तब वे अपना रास्ता साफ कर के भारतीय सीमा में प्रवेश कर हत्ते थे।

मिसामारों में निज्ञती जिथिर देश कर में नागालण्ड पहुँचा। इत्रहें। जी जनसंग्या लगभग ४५०,००० है तथा इसका क्षेत्रफल ६,६०० को ती है। उसमें तीन जिले हे—कोहिमा, मोकोकचोंग श्रीर तुएनसाँग। इस प्रहें में स्वेनक कथीले रहते हैं —श्राश्रीस, श्रंगगीम, लोबास, कोन्यवस श्रीर तेमात। विभाग स्वस्य श्रीर साहसी हैं। तेती इनका मुख्य रोजगार है। इनका प्रहा का सूत्र का सूत्र है। इन के त्यीहार ऋतुश्रों के हिसाब से पड़ते हैं। वे भूत-तेते के विश्वास रखते हैं श्रीर अपने पूर्वों की पूजा करते हैं। कोहिमा एवं मीकों चींग की तीस प्रतिशत जनसंख्या 'बनी हुई ईसाई' है।

यतीत में नागा स्वच्छन्द रहे हैं यीर इन पर किसी का प्रशासकीय किन्त्रण नहीं रहा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब हमने इन्हें भारत का नागि कहना प्रारम्भ किया तो इन्हें बहुत खला। इनके विकास के लिए जो पियों नाएँ चालू की गई, इन्होंने उन्हें तोड़ने-फोड़ने की कोशिश की ग्रौर सति विश्रोह करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने 'स्वतन्त्र नागालैण्ड' का नाग लिगाया। नागा बहुत पहले से स्वतन्त्रता की माँग कर रहे थे। १६२६ में वे लोग सर जॉन साइमन से भी इस सम्बन्ध में मिले थे। उसके बाद गाँभी इस्होंने वातचीत की थी।

उनका नेता था फिजो जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय आजाद हिंद की में स्वेदार था और जिसने युद्ध की गुरिल्जा-पद्धित सीख ली थी। १६५५ में, उसने भारत के विरुद्ध घृणा-अभियान चालू किया जिसके परिणामस्वरूप तुण्ण साँग जिले में गड़वड़ होनी शुरु हो गई। हमने काफी समभाया कि हम तर्व स्वतन्त्र हैं और वे भी स्वतन्त्र हैं किन्तु जब वे नहीं माने तो १६५६ में विद्या हो कर हमें उनके विरुद्ध सैनिक कदम उठाना पड़ा। हमें मालूम या कि द समारे शत्रु नहीं थे अपितु अपने ही मित्रिष्ट भाई थे किन्तु उनको वाप सन्मार्ग पर लाने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ा।

१६५७ में प्रथम नागा सम्मेलन हुया जिसमें वहाँ के कवीलों के प्रितः निधियों ने बहुमत से यह निर्णय किया कि वे भारत के साथ ही रहेंगे। दूसी सम्मेलन २२ अक्टूबर १६५६ को हुया जिसमें वहाँ के समस्त कवीलों के प्रितः निधियों ने भाग लिया और एक स्वर से यह घोपणा की कि वे भारत के य्राविभाज्य अंग हैं। जब मैं कोहिमा पहुँचा तो इस सम्मेलन को हुए कुछ ही दिन बीते थे। वहाँ के गैर-सैनिक एवं सैनिक अधिकारियों से मैंने बातवीत की और वहाँ की प्रतिरक्षा का भी निरीक्षण किया। वहाँ का प्रसिद्ध समाधि वे देखा जिसमें वे वीर विश्वाम कर रहे हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में । पानियों से देश की रक्षा करते समय अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई थी।

स्मिषियों पर गुरे मधीसाथीं लेख भी पढ़े। मिणपुर प्रदेश की राजधानी स्मान क्या बही बीकन का भुस्य उद्देश्य स्मीत एव नृत्य ही प्रतीत होना है। इस रहाहियों एवं भीतों के इस नगर में सावन्यभयी नवतृत्रविधी कोर स्वे वरेष परिधानों में नृत्य करते देशना एक खतुष्म दूस्त है। मैं मोदीकरोग नीर तुन्तरांग भी गया। मोदीक्षेण नी एक चहाबी पर स्थित है। बादनों 1 पिरे इस प्रदेश में हैनीबीस्टर का उतारना भी एक समस्या ही थी, वही दुस्तिय में एक मार्ज में उत्तरे। यही मैंने 'पाम पानी' नामक स्थान भी देशा मोर निरिया प्रां पक्तामा नामक गांचों में भी गया जिनका भारत के प्रति स्वहार निजवापुने गढ़ी था।

वे निष्ठावान नागरिक नहीं विला करने ।

जागिरिक नहर क्या करने ने निया दुवारों सीमान्य प्रदेश । यह मदेस नियानिक में निया दुवारी सीमान्य प्रदेश । यह मदेस मिन देवारा में निया दुवारी है। इसका क्षेत्रफल २४,००० वर्ष मीन है तथा रमकी जमस्त्वा ४००,००० है। कहें वार्ती में वह प्रदेश नागार्थं के के ममान है । इसमें पाने जिते हैं निवान हों की निरियो कामियो कामियो के स्वाप के स्वाप के साम पर है। वर्ष वा काम पर है। वर्ष के ममान के वर्ष के समान के वर्ष के समान के स्वाप कामान के स्वाप के समान के साम प्रदेश के समान के पर कामान के साम प्रदेश के समान के पर कामान के साम कामान का

१म. गाँवों के एक समृह के चारों ओर ऐसा घेरा खालना कि बाह्य जगत् से वहाँ के वासी कोई सम्पर्क स्थापित न कर सकें।

भने जंगनों से गुजरने के बाद हम प्रेंथेरा होने पर पहली मंजिल पर पहुँने। हार्गर हुँट रहा था प्रोर गना प्यास से जल रहा था। रात को स्कंत के बार प्रमाने दिन मुश्रह फिर याथा भुए कर दी। यह रास्ता प्रीर भी चकरदाए हैं डेडा-भेटा था। एक मुगी नदी में चलना पड़ा जिसमें पड़े पत्थर काफी पर्छा कर रहे थे। यहां का जंगन भी काफी धिनका था प्रीर उसमें से गुजला है एक समस्या थी। कहीं चढ़ाई या जाती, कहीं उतराई या जाती और की चट्टानों पर चढ़ने के लिए उनसे लटकी सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ा। कोई-कोई सीढ़ी तो इतनी प्रधिक इस्तेमाल हो चुकी थी कि लगता था कि जैमें यह चट्टान में प्रपन्ना सम्बन्ध विच्छेद कर के हमें लिये-दिये नीने पहुँच जाएगी। एक गुजी जिसके पास हमारा वायर लैस सैट था, इन सीढ़ियों में के एक से फिसल गया और पचास फुट नीचे नदी के किनारे पड़ी रेत पर इप पड़ा। सीभाग्य से उसके कुछ छोटी-मोटी खरोंचें ही ग्राई। कई जगह राह्म गायव हो जाता और हम वृक्षों की शाखात्रों, भाड़ियों ग्रादि के सहारे क्रां वढ़ पाते।

नेफा में भूलेनुमा पुल काफी हैं। ये वाँस के वने होते हैं ग्रौर भूले की तरह हिलते रहते हैं। जब पहले पुल पर हमने पदापंण किया तो लगा कि कुछ कर चलने के बाद पुल में श्रौर हमारे बीच में काफी फासला हो जाएगा। किन् भगवान् की छुपा कि सुरक्षित दूसरी ग्रोर पहुँच गए। दो-चार पुल पार कर्ल के बाद तो हमारा जनसे परिचय हो गया ग्रौर हमें उन्हें पार करने की किना श्रा गई। लट्ठों के पुलों को पार करना भी इतना ही भयानक काम था। इन किनारे से जस किनारे तक पेड़ों के कुछ मोटे तने डाल दिये गए थे। इन्हों संरचना तो ढीली थी ही, साथ ही ये ग्रसुरक्षित भी थे। इन पर से गुजरते हुए केंपक पे छूट पड़ती थी तथा नीचे देख कर तो ग्रात्मा भी काँप जाती थी। जरा पैर फिसला ग्रौर जिन्दगी से नमस्ते। इन पर से गुजरते हुए में तो कर्ष वार लड़खड़ाया किन्तु मेरे मार्गदर्शक ने किसी बार तो मेरा कन्या पकड़ लिया, किसी बार मेरा पैर पकड़ लिया, किसी बार मेरा वाजू पकड़ लिया ग्रौर गुरं ग्रकाल मृत्यु से बचाया। बीच में कुछ ऊवड़-खावड़ मैदान भी पड़ा जहाँ तिव्यते से ग्राने वाली नदी जारिच्न को सुवनसिरि में मिलने के लिए जाते देखा।

हम सुवह पाँच वजे उठते थे और चाय पी कर छः वजे चल पड़ते थे।
गभग ढाई घण्टे यात्रा कर के अपना नाश्ता करते थे। उसी समय भोजन भी
यार कर लिया जाता था जिसे हम अपनी खुर्जियों (सैनिकों के फोले) में
लेते थे। तीन घण्टे की निरन्तर यात्रा के वाद एक घण्टे के लिए हकते थे
भोजन कर लेते थे। इसके वाद फिर वही थकानपूर्ण यात्रा। लगभग
वजे (यहाँ सूर्य इसी समय अस्त हो जाता है) हक जाते और अपने
का प्रवन्य करते। कुली वुं ों को एवं भाड़ियों को काट कर वगह

बनाते घोर उस पर तिरपाल डाल कर उस स्थान को बस्थायी विविद का हर दे देते विसमें हम राधि को विश्वाम कर सहीं। मूली पात के विस्तरे पर हम सात बंगे के लम्मन्य थपना भोजन करते घोर धनने दिन का कार्यक्रम निर्मात्ति करते । इसके बाद मिट्टी के तेल के लेम्मों को चुन्धा कर निर्माद देनी का पाह्मान करते। निकट ही बहती हुई पहाडी नदी की तेज धावाज मुभे तो रात मर सोने नहीं देती थीं। में प्रमुप्त कार्यों में इस्ता कर कुछ अपिक्यों के ने की लीव धावाज मुभे तो रात पर सोने नहीं देती थीं। में प्रमुप्त कार्यों में इस्ता कर कुछ अपिक्यों को ने की लीव धावाज मुभे तो रात पर सोने नहीं देती थीं। में प्रमुप्त कार्यों में इस्ता कर कुछ अपिक्यों रात तेज की ही होती यह से सोने करता। चेले-जेले हमा वस्ति अदिस के निकट पहुँचने गए, रात कियी होती गई।

यह सारा रास्ता जोको, तत्वी, मधुमिक्वयो और साँधी से भरा हुमा था। जोके चिपट जाती भीर रसके पहले कि हम नमक बाल कर या माचिस की वीली दिया कर उन्हें छुडते, वे हुमारा काफी खुन पुस जाती। नमक या माचिस की तीली उनके तिए विच के समान हैं। वूची एम भाजियों से त्या माचिस की तीली उनके तिए विच के समान हैं। वूची एम भाजियों से तरहे हुए सीपों से तो कई बार वाल-बाल चचे। जनक सांध-साँग करता रहता और वाली पूढी सपना विधिया कोताहुल मचाले रहते। एक वार एक भाजू देवता सामने से था गए जिन्हें हुमारे यागित कृतियों ने जान से मार दिया। काफी जने जनते हैं मुखरते समय एक विधित्र माचना मन में उठती थी।

प्रतिदिन सार्वकाल हम प्रपने चिविष के स्थान की सुचना बायरलेंस द्वारा प्रपते उच्च हैनिक मुख्यालय को दिया करते थे। एक दिन मैंने थियोधियर प्रुप्ता से कहा कि यदि प्रस्तातिकार पट्टे भी हम घरनी कोई मुचना न में प्रदित्त के प्रस्तातिकार के प्रस्त

Appearance of the second secon

क्षेत्र के के कार्य के जाता है कि के कि के कि के कि के कि की की की का नक्षेत्र के कार्या कार्य इसमान करण कर के किस के अनुसार की अनु अनुसार की कर के का के का के किए बार है। भी क्रिकेट है । जन के के किस के किस के किस होती है उन्हों बुख ते को क्या करते हैं। इस करते हैं। क्षा कर के किया है के में बहुत । (बुदेश राष्ट्र से के कि कि कि कि कि बी मा को । यह को के ना हो का की जनसङ्ख्या कु इसत में शि रूप के के के किए के किए के किए के हैं बहुत तहें किए के किए के किए के किए के किए के हैं बहुत तहें क्षेत्रक को कार्य के कार्य के कार्य प्राप्त के हमारा प्राप्त कार्य के कार्य भाग । इनके प्राप्तिक के जह हमें की करने साम काम करने देशा तो रहीं करों हुन्हें के क्या जान के हुन के हैं जा उस करेंग्र में मूर्व बत्ती हुन हो बा है को एक प्रमान के कि को किए हमारे वापुणा स्थान के किए के किए के किए की किए हमारे वापुणा हिन प्रशति होन सुन्द प्राप्त करें। किन्तु में करने करनेक्स में किसी प्रशा हरे डोच महो बाहर है। इसकेर देने हुएस चरने का आरेग्र दिया। प्र हिनारा हु है तुम को होन् का उनावेश राइण्ड की ब्रांखें वृदिया रही थी। हमारे पांछ को वहाँ ने नक्से दें, है हुछ नहीं दें, अबर हमें लगा वैसे कि ही पास्ता अस्तान के पत्ता भूच गर हों। हुनने हुन्हों ने हुन्म हेना चाहा वो तूर्य देवता ग्रत है गए। इतना स्वाट पा कि पाँच हम दुन बँचरे ने पहले जीरो नहीं पहुँचे हैं हमारूप प्रमालक क्षा कि पाँच हम दुन बँचरे ने पहले जीरो नहीं पहुँचे ही

हमार एक कहीं उकरा कार्या ! हॉदिन में इतना ईइन भी नहीं था कि ही पहुँच ककें ! इक्ति खें की क्रिया के एक साफ़सी जगह नजी किया था। पाइलट ने काफ़ी दक्षता एवं साहस से प्रणा

्र के निकट माजा की अपनी यात्रा का विवर्ष वर्ष गुरू में हमने लोंग-जू में अपनी चौकी किंग हमें किस प्रकार माजा तक लौटना पड़ा था। जीमा में था किन्तु चीनी इस पर अपना अधिकार मानी बनी चौकी स्थापित करने के लिए हमने कैंग्ट्रेन अधिकारी नेहुत में प्राप्ताम राइफल्स की एक टुकडी भेजी । दाषाण्यि के राजनीतिक कारी ने मुक्त बतनाया कि याने में पहले अधिकारी को एक नान कोट ग गया था ताकि यह सोग-जुमें किसी जिम्मेदार धादमी को वह कोट कर उसे वहाँ 'गांच बढ़ा' नियुक्त कर दे। औरहाट में मुक्ते जमादार निम्बू ती भोग-तू की सहाई म पहले मौजूद मा) ने बताया कि लोग-जू पहुँचने पर देन प्रथिमारी ने बहाँ के एक बागीण को गाँव बड़ा नियुक्त कर के उसे वह ्त भारताचार न पहा कर एक बस्तान का नाय बना त्युक्त कर का प्रश्न ते के तह स्वक्त क्षित्रों भीर उन त कोट पहुता दिवा या। जब नीनियों को यह सबना किनी भीर उन । एक यस्ती दुक्कों ने किन्यीयुं (सीयन्यु के निकट ही एक स्थान) से देखा । हुसारे बुछ बसान सोय-जू में थे तो उन्हें मकारण सन्देह हो गया। उन्होंने चानक सींय-जूपर भावमण कर के उमे धपने करने में कर लिया। यह गस्त १६४६ की बात है।

यपिकारी को सदेशेलारटीय हो जाने के कारण उनके स्थान पर केटेन स्मा को मेला गया । प्रिया को घादेश दिया गया कि वह शोग-मू की योकी मै पुनर्हस्तगढ़ कर लें। व्यविशत युज-सामग्री के प्रभाव में यह प्रसम्भव था, समिए इस बीर क्षांक्रिसर ने माजा (सोम-ज मे ६ मीन इसर) पर चौकी यापित की ।

मैं 'जीरो' से दापारिजो गीर वहाँ से निमकिंग पहुँचा । सुना या कि यह तात्रा वहीं कठिम भी किन्तु वास्तव में ऐसा मुख्य नहीं था । सिमकिंग सुबन-विरि नदी के किनारे थी पर्वत-भीणयों के सध्य में स्थित है । बिन्कुल सुनसान भौर एकान्त में बना है लिमकिंग।

यहाँ तक की याता तो हेलीकोप्टर में ही गई थी किन्तु इसके आगे किसी भी परिवहन का जाना सम्भव नहीं था, इसलिए हमने पैरों का सहारा लिया। हमारे कुली थागिन थे, कुलियां का नेता दायों भी थायित था । मिची-मिची दगार जुना चामन प. हुनाया का नता तथा वा चामन वा । जनी निर्माण भाषिं बांत वे बागिन सरन, ईमानदार धोर हैसमुख होते हैं। वे कोण निरोहन खादी एव प्रमावित्यामी होते हैं, जादूगरों की पूजा करते हैं, सारी को कभी नहीं मार्रेत तथा सीर के कार का दसाज भी नहीं करते । टापी सुन्दर, स्वस्थ, हुर्योता एव दुवनिदयमी था। वह हिन्दुस्तानी साफ बोनता था तथा नेपा का भूगोल (मानवित्रीय विवरण) उनकी उँगलिमी पर गाद था। कटिन से कटिन स्पन पर भी बहु तेज गदमी से चलता था। उसको यह बात समभ नहीं खाती थी कि मैदानों से जान वाले हम लीग वहाँ चलते में इसनी कटिनाई का मनु-

भव नयों करते हैं, जबकि उसके लिए वह बच्चों का खेल था। पोड़ी देर निमक्तिंग में रकने के बाद विमेडियर गुरामा तथा कैंग्देन मित्रा के साथ में इस माबावी पथ पर धार्य बढ़ा। लोग-जू के निकटवर्ती इस प्रदेश में भनी तक कोई सीनियर शॉफिसर नही भाषा था। एक छोटा-सा रास्ता पार करके हम नदी के 'भला पूल' पर पहुँच ! तीन घण्टे की यकानपूर्ण यात्रा धौर यान का महत्त्व ही हुछ नहीं है। ) प्रमानी जमीन एवं ग्रीरतों से किसी प्रसार की छेड़छाड़ नहीं गहन करते, इस पर जान की बाजी लगा देते हैं।

इनका मृत्य भोजन हे-नावल, मिर्च एवं थोड़ा-सा नमक। कमीकी अन्यक्ती महालियां, गाने योग्य जह या वांस के श्रंकुर का भी भोज की हैं। सांग और दुध का बहुत अभाव है। प्रण्डे एवं चूजे तो मिलते ही गर्हें केवल वार्मिक उत्सवों पर दिलाई देते हैं। चावल या किसी मोटे ब्रनाउ है शराब पीने हैं। सामूहिक नृत्यों में पुरुष एवं स्त्री, दोनों भाग लेते हैं। लिं एक प्रमुख व्यक्ति के चारों और चकाकार हम में नृत्य किया जाता है। अले कवीले के प्राधिपत्य में जितने वन एवं जितनी नदियाँ होती हैं, उसकी बुख के प्रति जागलक रहते हैं। दोनी पालो (सूर्यं-चन्द्र का ईश्वर) की पूजा करते हैं।

वालोंग में हमारा हेलीकोप्टर बड़ी कटिनाई से नीचे उतरा। (मुने ला मालूम था कि दो वर्ष बाद बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुके यहाँ माल पड़ेगा।) वहाँ पहुँचने पर मुक्ते वहाँ की परम्परानुसार एक हमाल भेंट किय गया । वहाँ से में डिगबोई, टूटिंग एवं माचुका गया । स्रलोंग के हैंसमुख एर नीतिक ग्रविकारी ने ग्रपने डिपुटी डी सिल्वा की सहायता से हमारा भार भरा । उसके श्रादिमयों ने जब उसे भी श्रपने साथ काम करते देखा तो उली वड़ी फुर्ती से सारा काम निपटा दिया। इस प्रदेश में सूर्य जल्दी ग्रस्त हो जल है और इस समय वैसे भी दोपहरी ढल रही थी, इसलिए हमारे वापुपान चालक प्लाइट लेफ्टोनेंट जगजीत सिंह ने सुभाव रखा कि 'ज़ीरो' स्वान के लिए हम अगले दिन सुवह प्रस्थान करें। किन्तु मैं अपने कार्यक्रम में किसी प्रकार की ढील नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुरन्त चलने का म्रादेश दिया। रूप हमारा मुँह सूर्य की श्रोर था, इसलिए पाइलट की ग्रांखें चुँधिया रही थीं। हमारे पास जो वहाँ के नक्शे थे, वे शुद्ध नहीं थे, अतः हमें लगा जैसे कि हैं रास्ता भूल गए हों। हमने श्रांखों से काम लेना चाहा तो सूर्य देवता ग्रस्त हैं गए। इतना स्पष्ट था कि यदि हम गुप श्रुधिरे से पहले जीरो नहीं पहुँचे ती हमारा यान कहीं टकरा जाएगा। इंजिन में इतना ईंघन भी नहीं था कि हैं वापस अलोंग पहुँच सकों। इसलिए जैसे ही जंगल में एक साफ-सी जगह नजर पड़ी तो हमने अपना हेलीकोप्टर वहाँ उतार दिया। विधि की लीला देखि कि यह स्थान 'ज़ीरो' ही था। पाइलट ने काफी दक्षता एवं साहस से ग्र<sup>प्ता</sup> कर्त्तव्य पूरा किया था।

इसके पहले कि मैं लोंग-जू के निकट माजा की अपनी यात्रा का विवर्ण दूँ, यह श्रीर वता दूँ कि उसी वर्ष शुरु में हमने लोंग-जू में अपनी चौकी कि प्रकार स्थापित की थी और हमें किस प्रकार माजा तक लौटना पड़ा था।

लोंग-जू हमारी सीमा में था किन्तु चीनी इस पर अपना अधिकार मानी थे। लोंग-जूपर अपनी चौकी स्थापित करने के लिए हमने कैंग्टेन ग्रिधिकारी

नेन्ल में धाताम राइफत्स की एक हुकड़ी भेजी। शायारिजों के राजगीतिक विकारी ने मुखे बतलाया कि जाने से पहले धारिकारों के एक लाल कोट या गया था ताकि वह लोग-नू में किसी किमोशत धादमी को वह लोग कर देखें वहां गोंच नदगें निमुक्त कर दे। बीचहाट में मुखे जगातार लिखू जो तोग-नू की लड़ाई में पहले मौजूद था) ने बताया कि लोग-नू पहुँगने पर रेनेन धरिकारों ने बही के एक प्रामीण की यांच बड़ा निमुक्त कर देखें वह लिखा की पहला चीनियों को यह जा ताम की के देखें वह ला की पहला चीनियों को यह जा ताम की पर उन री एक एक्सी हुकड़ी ने मिम्पोयुं (लीक-नू के निकट ही एक स्थान) से देखा के हुमारे कुछ जवान सोम-नू में से तो उन्हें सकारण सरदेह हो मया। उन्होंने यानक सीन-नू वर सहस्त पहला कर है जो ध्यान कर कि सीन प्राप्त राम सिन्द निम्मा साम कर है जो ध्यान कर कि सीन प्राप्त सिन्द ही साम । उन्होंने स्थान सीन-नू कर सीन-नू वर सहस्त ही साम । यह स्थान ही पहला है ही स्था है है।

सपिकारी को अवेंशेसाइटीस हो जाने के कारण उनके स्थान पर केंटेन मंत्रा को भेजा गया। मित्रा को आदेश दिया गया कि वह कोग-जू को बीकी हो पुतर्हस्तात कर लें। क्येशित युद्ध-सामग्री के समाय में यह पसम्भव या, स्वतिष् रस बीर सांक्षितर ने माजा (कोय-जूरी ६ मीन दसर) पर बीकी

स्यापित की ।

में 'बीरो' से बापारिकों बीर वहाँ से निमिक्त पहुँचा। सुना या कि यह याम बढ़ी कदिन थी। किन्तु बास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। निमिक्त सूचन-सिरि नदी के किनारे सो पर्वत-श्रीणयों के मध्य में स्थित है। बिस्कुल गुनसान भीर एकान्त में बसा है निमिक्ता।

यहीं तक की यात्रा तो हैलीकोच्या में हो गई थी किन्तु इसके माने विधी भी परिवहन का जाना सक्यंव नहीं था, इसिंसए हमने पेटें का सहारा विधा। इसिंस हमी धानिन थे, हनियों का नेता दायों भी पानिन था। नियो-नियो भीने जोते हमें पानिन थे, हनियों का नेता दायों भी पानिन थी। नियो-नियो भीने को पाने का स्वाद्य हमें हमें दे हो थे पोने निरोद्ध राखी एवं मन्यदिस्थानी होने हैं, बाहुगारों की पूना करते हैं, सीपों को कभी नहीं मारते तथा तथा होने के कोटे का इलाव भी नहीं करते। दायों सुनद्ध, स्वस्त, इंगीन एवं दुनिनथाने था। यह हिन्दुस्लानी साफ बोधना था तथा नेवा कर नेता हमीन (मनपिपनीम विदारण) उसकी नेता हमी पर साथ था। अर्थन-सेन्टिन स्वस्त पर भी यह तेज उद्यों से बसला था। उसकी यह बात समय- नहीं माने की कि मैदगों से आंते वाह हम मोग सही चसने में इतनो करिनाई सो सनु ने पत्त करते हैं, बबात हम मोग सही चसने में इतनो करिनाई सो सनु ने पत्त करते हम बबीक उसके हिंदा करते हमें करते हैं, बबीक उसके हिंदा था तथा के सेन था।

करके हम नदी के 'मूना पुन' पर पहुँचे। तीन घटटे की यहानपूर्व नाथा और

चने जंगलों ने गुजरने के बाद हम ग्रेंगरा होने पर पहली मंजिल पर पहेंगे। जगर दूर रहा था प्रोर गला प्यास से जल रहा था। रात को स्कृते के बार समने दिन मुक्ट फिर याना शुर कर दी। यह रास्ता ग्रीर भी चकरतार एं देश-में आ। एक सूनी नदी में चलना पड़ा जिसमें पड़े पत्यर काफी परेंग कर रहे थे। यहां का जंगल भी काफी घिनका था ग्रीर उसमें से गुजला के एक समस्या थी। कहीं लड़ाई या जाती, कहीं उतराई ग्रा जाती ग्रीर की लट्टानों पर चड़ने के लिए उनसे लटकी सीड़ियों का उपयोग करता पड़ता कोई-कोई सीड़ी तो इननी ग्रिविक इस्तेमाल हो चुकी थी कि लगता था कि जैने वह चट्टान में ग्रामा सम्बन्ध विच्छेद कर के हमें लिये-दिये नीने पड़ी जाएगी। एक कुली जिसके पास हमारा वायर लैस सैट था, इन सीड़ियों में एक से फिसल गया ग्रीर पचास फुट नीचे नदी के किनारे पड़ी ते पर ग्राम पड़ा। सीभाग्य से उसके कुछ छोटी-मोटी खरोंचें ही ग्राई। कई जगह राही गायब हो जाता ग्रीर हम बुक्षों की शालाग्री, भाड़ियों ग्रादि के सहारे ग्री वढ़ पाते।

नेफा में भूलेनुमा पुल काफी हैं। ये वाँस के वने होते हैं ग्रौर भूले की गए हिलते रहते हैं। जब पहले पुल पर हमने पदापंण किया तो लगा कि कुछ कर चलने के वाद पुल में ग्रौर हमारे वीच में काफी फासला हो जाएगा। कि अपात की छपा कि सुरक्षित दूसरी ग्रोर पहुँच गए। दो-चार पुल पार कर के बाद तो हमारा जनसे परिचय हो गया ग्रौर हमें उन्हें पार करने की की या गई। लट्छों के पुलों को पार करना भी इतना ही भयानक काम था। हि किनारे से उस किनारे तक पेड़ों के कुछ मोटे तने डाल दिये गए थे। इनी संरचना तो ढीली थी ही, साथ ही ये ग्रसुरक्षित भी थे। इन पर से गुजरते हैं कंपकपी छूट पड़ती थी तथा नीचे देख कर तो ग्रात्मा भी काँप जाती थी जरा पैर फिसला ग्रौर जिन्दगी से नमस्ते। इन पर से गुजरते हुए में तो की बार लड़खड़ाया किन्तु मेरे मार्गदर्शक ने किसी बार तो मेरा कन्धा पकड़ लिया किसी बार मेरा पैर पकड़ लिया, किसी बार मेरा वाजू पकड़ लिया ग्रौर मुं ग्रकाल मृत्यु से बचाया। बीच में कुछ ऊवड़-खावड़ मैदान भी पड़ा जहाँ दिवा से ग्राने वाली नदी जारिचू को सुवनसिरि में मिलने के लिए जाते देखा।

हम सुबह पाँच वजे उठते थे और चाय पी कर छः वजे चल पड़ते पे। लगभग ढाई घण्टे यात्रा कर के अपना नास्ता करते थे। उसी समय भोजन ही तैयार कर लिया जाता था जिसे हम अपनी खुजियों (सैनिकों के भोले) में भर लेते थे। तीन घण्टे की निरन्तर यात्रा के बाद एक घण्टे के लिए हकते पे। अपना भोजन कर लेते थे। इसके वाद फिर वही थकानपूर्ण यात्रा। लगभग वार वजे (यहाँ सूर्य इसी समय अस्त हो जाता है) हक जाते और इसके विर का प्रवन्य करते। कुनी बाँसों को एवं भाड़ियों को काट कर जारी

बनाने घोर उस पर तिरपाल डाल कर उस स्थान को घरमायी घिषिर का हर दै देते किसमें हुए रानि को विधाम कर सकें। मूखी धरत के विस्तरे पर हम गात बने के स्वापन घपना भोजन करते घोर भगले दिन का नार्यकम निर्मा-रित करते। दालके बाद मिट्टी के तेल के सैंदगी को कुछ कर निद्धा देवी का माझान करते। निकट ही बहुती हुई पहाड़ी बदी की ठेज घाषाज मुफे तो रात मर सोने नहीं देती थी। में घपने करते में बई मादि पृक्षा कर सुछ भगिकयों तैने की कीशिया करता। जैसे-बैसे हुम वर्गनि प्रदेश के निकट पहुँचते गए, रातें उच्छी होती गई।

सह सारा रास्ता जोको, सर्वमी, समुस्तिब्बयों और सीपी से भरा हुमा था। जोहें चिपट जाती मीर रखके पहले कि हम नमक हान कर या मानित की तीती दिखा कर उन्हें एक्सते, वे हमारा काफी नृत बुत जातो। नमक मामित्र की सीसी उनके तिए विषय के समान है। यूपों एव भाजिमों से तटके हुए सीपों से तो कई बार शाल-बाल बचे। जंपन सीप-बीप करता रहता मीर जाती प्रकी प्रपन्ना विविच्न कोताहुल बचारे रहते। एक बार एक मानू सीर जाती माने प्रपन्ना हिल्ला कोताहुल समाने के सा गए किन्हें हुमर सीमान कुलियों ने जान से सार रिया। काफी पने जानी से गुजरते समय एक विच्न मानवा मन में उठती भी। मानीविक्त सार्यकाल हम स्वयं स्वयं हिल्ला सीप न्यान करने प्रवादी सा माने सीपोर्टन सार्यकाल हम स्वयं स्वयं हमान की सूचना वायर सीम हारा

मितित सार्यकात हुम अपने धिविर के स्थान की सुक्ता वायरलेंस डाग पने उच्च सेनिक मुख्यालय को विया करते थे। एक दिन मैंने नियोधियर पुरावा से कहा कि यदि प्रहानाशित घण्टे भी हम प्रपत्नी कोई मुक्ता न वें तो मुख्यानय में हैंठ उच्च भिषकारियों को मुख्य वान नहीं लगेगा, हमारी घोन-वार को तो बात ही हूर रही। विगेडियर को येरी बात पर विच्चास नहीं हुमा क्योंकि उनका विचार था कि उच्च प्रांकारियों को हुमारी विच्ता उच्चर हैगों बीर वे हमें बायरलेंस मिलाएंगे या सम्य सामनी से हमारी योज-स्वयर वेंगे। इस पर मैंने क्रियेडियर हे एक क्यंच की वर्त सगाई भीर प्रपत्ना बायर-केंगे एक पर मेंने क्रियेडियर हे एक क्यंच की वर्त सगाई भीर प्रपत्ना बायर-

की नार पुत्तें या लहुं के पुत्ते को पार करना, सीधी बदाई या उत्पर्ध की पार करना और कई बार बधने वारी हाय-परेरी पर चलना एक किंटम पाना थी। कई बार तीचे उत्तरते कोर किंट उत्तर चढ़ते थे। यह सब सार धीड़ी के दीन भी तरह मायावी था। इस सब में मेरा विर दर्श करने नगत, हीय-पर दूटने नगते तथा प्रवास-निका धपना काम बन्द-ना कर देते। में मतिता करता कि भविष्य में इस प्रकार को बात के दिन एक वी हो नहीं करनेंग। (घतीत में भी में दूधी प्रकार बंकड़ों बार प्रविज्ञा कर चूका था किन्तु जेंगे हो कोई कारवाप्ता माता या तथा समने धाता, में होस कर उन्ने पत्त मताता भी दे जा वह समने धाता, में होस कर उन्ने पत्त मताता भी दे जा वह समने धाता, में होस कर उन्ने मति मताता भी दे जा वह किंगा मति है। एक नी मी कमी रहा प्रकार का साहत्वभूम सुमियान ब्लोकार नहीं हित्या मात प्रविक्त साता है। एक नी की कमी रहा प्रकार का साहत्वभूम सुमियान ब्लोकार नहीं हित्या मात प्रविक्त मताता भी

यान पर जाने की बात तो दूर रही ।

इन याधाशों के मध्य जीवन उत्तेजनाहीन होता था-न समानास्य न पत्र, न फोन, न बैठक ग्रोर न कोई जठिल समस्या। इन सब बीबों हा यहां कोई महत्त्व नहीं था जबकि जीवन में महत्त्वहीन लगने वाली वीवें रस्सी, छड़ी, पानी-यहाँ सब कुछ थीं। भोजन किसी भी प्रकार का है बड़ा स्वादिष्ट लगता था। राजि की निस्तब्बता में अनेक संस्मरण मेरे मातः में तैरा करते थे।

हमारे साथ डॉक्टर तो कोई या नहीं, इसलिए जो योड़ी-वहुत स्वाइजी हमारे पास थीं, वे ही रामवाण मालूम होती थीं।

संकटशील परिस्थितियों में हमारा ऋहं हमें आगे वढ़ाता था। प्रतिक्षा हमें ध्यान रहता था कि हमारे आदिमयों की आँखें हमारे ऊपर लगी है औ हमें उनके सामने एक ग्रादर्श प्रस्तुत करना है, इसलिए हम ऊँचा मस्तक किए सधे कदमों से आगे बढ़ते रहते थे चाहे हमारा दिल भीतर-भीतर घवज़त रहता था।

चौथे दिन दोपहर को एक बजे हम माजा पहुँचे । यह स्थान एक कटोरे के ग्राकार का है ग्रीर इसके चारों ग्रीर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ खड़े हैं। इस स्थान पर हमारी सैनिक टुकड़ी श्रीर उसका कमाण्डिय ग्रॉफिसर नदी के किनीर श्रपना डेरा डाले हुए थे। कमाण्डिंग ग्रॉफ़िसर का न तो स्वास्थ्य ही ज्यात अच्छा था और न ही उन्हें अपने चारों ग्रोर घट रही घटनाओं का पूरा क्रि था। मैंने देखा कि अब तक जो रिपोर्ट वह भेजते रहे थे, वे सब अगुड हो भ्रामक थीं। उनकी रिपोर्टों की श्रशुद्धता की पोल इसलिए नहीं खुली बी की कि सेना के किसी भी उच्च अधिकारी ने यहाँ आ कर उनकी गुद्धता को जावन का कष्ट नहीं उठाया था। उन सज्जन की अन्य आदतें भी कुछ विशेष अन्त्री नहीं थीं।

माजा में रसद और डाक केवल वायुयान से गिराई जाती थी और वह भी तव जव मौसम खुला हुग्रा हो (जो बहुत कम होता है)। यहाँ पर रही सैनिकों के लिए काफी कष्टसाच्य था। मेरे कई बार पूछने पर उन्होंने की कि उनमें से कुछ को तो लम्बे समय से कोई छुट्टी नहीं मिली थी ग्रीर एक बी ें को उनका वकाया वेतन भी नहीं मिला था। मेरी जेव में जो हायी उसमें से मैंने तुरन्त उनका वेतन चुकाया ग्रीर दो ग्रादिमयों की छी कर दी। (उन्हें अपने साथ अगले दिन ले भी आया।) इन दो कामों है ।नकों का मनोवल एकदम ऊँचा हो गया।

में कुछ देर श्राराम करने के बाद में एक निकटवर्ती ऊँचे स्थान पर र मैंने वहाँ से अपने चारों योर की वस्तुस्थिति का अध्ययन किया। लोग-जू नहीं दिखलाई देना क्योंकि दोनों के बीच में एक ऊँचा टीवी है। मुक्ते मालून हुमा कि चीनियों ने इसके काफी निकट तक मोटर के साने-जाने मोच सड़क बना मी भी। मिन्यीचूं जिल्ले चामिन होलू कहते हैं, जोन-जू के कामी पास है मोर उसके साने की बोच घोनियों है—विवचर, तोम्ले, भूला, नारो क्या नार्ट्यों।

इस टुकड़ों के कमाण्डिंग घाँफिसर की तो मैंने तुरन्त यहाँ से बदनी करा दो क्योंकि मेरे विचार में यहाँ की विम्मेदारियाँ उनकी क्षमता से ज्यादा भी ।

करनी माबा-याना की समृति-रक्षा के लिए मैन बही एक वृक्ष की साथा पर कुछ मिस कर ११ नवस्वर १६४६ की तारील बाल दी। इतके बाव में निमित्न होगा हुमा निमानारी लोट सामा। सम्मानाम के कारण में रात में मोमोला पहुँचा तथा रोप पर्वतीय मार्ग अपनेकर वर्षा में पैदल वार किया क्योंकि एक सिलास्टरूक ने सहक बार कर दी थी। उसके बाद में मालाम की जन्मानी शिलाग्र होंगा हुमा बातुमान से विल्ली पहुँचा तथा की कुछ हों देशा था, उसकी रिपोर्ट निमेश मारे नहरू को दे थी। इस यात्रा में मुक्ते राजना मी स्थाह तथा पए।

प्रभम तान सप्ताह लग पए ।

बनवरी १६६० में फीड़न मार्थल मोण्ड्यूमरी दिल्ली माए । दिल्ली सैंग्यदन के मोहिल्ली से बावजीत करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं सीव ही जीन जाने
हा विचार कर रहा हूँ मोर इस सम्बन्ध में में ने मांची को रिप्त भी दिया है।
है कि मुझे पुरवार तक क्वाब मिल बाना नाहिए !'
(जैंने कि मार्था वर्जने अधीनस्थ कमाण्डर हो !) उन्होंने यह भी जहां कि

पानतीतिक जीवन में बोट ना महाच है एवं सैनिक जीवन में राफलना का
मोर यदि वनका भाग्य-जियंब कही बोटों में किया यदा होता तो वह कभी के
बारार दिखाल दिखे गए। होंदें।

बाह्र राज्यल दिव गए हांत ।

पार्च १६६ में दिल्ली में 'वार्षिक घोड़ा प्रदर्शनी' हुई तो भारतीय सेना

ने गांकत्तान के कमाध्य-दन-चीफ जनरत मोहम्मद मुखा को भी धामिनत
किया। जैशा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि १६४६-४० में मैं बब लेपनी कर्नत
पारों बह मेरे स्टॉफ वर मेजर वे निग्तु मक स्थित वदल गई थी, प्रज वह
मनरत के यह पर वे धौर मैं उनसे एक क्वम पीछे था। बिस दिन बहु दिल्ली
साए, उन्होंने मुक्ते भीजन पर शासन्तित किया। भोजन के बाद हम दोनो
सार, उन्होंने मुक्ते भीजन पर शासन्तित किया। भोजन के बाद हम दोनो
सार, उन्होंने मुक्ते भीजन पर शासन्तित किया। सेव दोनो में शाम भी
वही मिन-माय पा से एहते था और हम दोनो है। हम दोनो मात को सहत
दासे । नाम्य की विद्यना देखिए कि हम दोनों के ध्यनितगत सम्बंध
दिसे प्रथमतपूर्ण और जिन संगाधों में हम दोनों से, वे एक-दूसरे को समु।

१९. इसके पहले में चेरापूँजी भी हो आया था जो ससार का सब से ठण्डा स्थान मात्रा जाता है और जहाँ वर्ष में ४२६ इच श्रीसत वर्षा होती है 1

हम दोनों इस बात पर सहमन थे कि जब भारत ग्रीर वर्तमान पीहिम (जि काफी लोग एक-दूसरे की जानते हैं तथा एक-दूसरे के साथ रह चुके हैं) परस्पर मित्र-भाव स्थापिन नहीं कर पाई तो ग्रागामी पीहिमों (जिनका ग्रामें कोई परिनय नहीं होगा) के लिए तो ऐसा करना एकदम ग्रसम्भव होंगा श्रीर कदमीर-समस्या जैसी अनेक उलक्षनें दोनों के बीच की खाई को वहीं ही जाएँगी। दुर्भाग्यवदा, भारत श्रीर पाक की समस्याएँ राजनीतिक थीं ग्रीस सीनकों की श्रामित से बाहर। इसके बाद हम दोनों पुराने दिनों की ग्रीके सुखद स्मृतियों का ध्यान कर के प्रसन्न होते रहे।

जब मैंने नेहरू को मूसा के दिल्ली में होने का समाचार सुनाया तो उन्हों वड़े प्रेम से मूसा से बातचीत की तथा उन्हें एवं उनके दोनों पुत्रों को क्रां दिन सुबह नाश्ते पर श्रामन्त्रित किया।

मेरा दफ्तर नेहरू के दफ्तर से दूर नहीं या। एक दिन, जब मैं ग्रपनी का खड़ी कर रहा था तो मैंने एक नवयुवक को नेहरू की कार के पास खड़े देखा। उसके तन पर ठीक कपड़े थे और न पैरों में जूते। मैंने उत्सुकतावश उसते पूर्व कि वह क्या चाहता था। उसने बताया था कि वह बंगाल के एक गाँव ही निवासी था। उसकी माँ पागल थी तथा वहन ग्रपंग। उसके पिता की मृत् की पहले हो चुकी थी। वह बहुत गरीब था तथा उसकी सहायता करने वाला की नहीं था। किसी ने उसे सलाह दी कि यदि वह नेहरू से मिले तो उसकी हार्य समस्याएँ हल हो जाएँगी। वंगाल से दिल्ली तक की यात्रा उसने विना हिं की थी तथा उसे पेट भर कर खाना भी नसीव नहीं हुआ था। मैंने देखा हि उसके पैर भी ठण्ड के कारण फट गए थे और उनसे खून चू रहा था। उर्ज़ वड़ी दुखी त्रावाज में कहा कि इतनी लम्बी यात्रा करने के बाद जब वह वह पहुँचा तो उसे नेहरू से मिलने ही नहीं दिया गया। सैकड़ों लोग उसके पूर्व से गुजर गए थे किन्तु किसी ने उसका दुःख-दर्द नहीं पूछा। मुभे उस ग्राहनी की सादगी पर नाम की सादगी पर बहुत दया आई कि वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लि जो उसकी दृष्टि में कितनी वड़ी क्यों न हों किन्तु भारत की राजधा<sup>ती ही</sup> दृष्टि में महत्त्वहीन थीं, देश के प्रधान मन्त्री से मिलना चाहता था। में उसी अपने कार्यालय में ले गया, उसके पैरों पर पट्टी वँघवाई तथा उसे भर्त भोजन कराया। तव मैंने उसे समक्षाया कि नेहरू तो बहुत व्यस्त थे ग्रीर ही हजारों श्रादिपयों से मिलने में श्रसमर्थं थे जो उन्हें रोज मिलने श्राते थे। <sup>हु</sup>

२०. राष्ट्रपति अयुव खान के पुत्र भी मूसा के साथ थे और नेहरू ने ह<sup>र्ग</sup>

भागहीन प्रापो को कही दुःस न हो, इसलिए मैंने कहा कि उसकी भीर से मैं नैहरू में मिस भूँगा। इसके बाद मैंने उमको दो सो रखे दिव भीर कहा कि उह नेहरू ने उसके लिए दिवे से ताकि वह धपनी मां भीर वहन का इसान करा सके। (इस भीप उसकी दुग्टि में मैं नेहरू से मिनन प्राचा था।) इसते उने परार हुए हुमा क्योंकि उसका नेहरू से मिनने दिल्ली धाना सफत हो गंगा था। में नहीं पाहला था कि वह इस छोटी-भी रकका से सन्तुष्ट हो कर नैक्यान भीट आए क्योंकि यह रकम तो कुछ हो दिन में समाप्त हो जाती, इस-निए मैंन क्ये सत्ते कुल क्यांन के एक प्रधायक केन्द्र में भूजी करा दिया ताकि यह भूपने गीव वा कर इस कता के बल पर घपना मुखारा कर सके।

बोपहर का भोजन कर के में सपने दपतर लीट रहा था कि एक पदमाशी मिरो कार के सामने लुड़क गया और बेहोस हो गया। होस में झाने पर मैंने उसका परिचय पूछा । उसने बताया कि वह पजाब ने घाया एक पुरपार्थी था वया पहाइनंज में फल बेचा करता था। उसे तपेदिक हो गई भीर दलाज कराने के लिए उसे अपनी दुकान बेचनी पड़ी । श्रव उसकी स्थिति इतनी विगड़ ' गई पी कि उसके पास घर भी नहीं था और वह अपनी पुरानी दूकान के पास नाली के ऊपर पढ़ा रहता था। इस बीच उस कई-कई दिन भूते रहना पड़ा ं था, इसलिए वह बहुत निर्मल हो गया या । इसी निर्मलता के कारण वह ' बतते-बतते मेरी कार के सामने गिर पड़ा था और बेहोश हो गया था। उसने ' पुने देर सारे पत्री का एक बण्डल दिखलाया जो उसने प्रधिकारियों को लिखे र ये किला किसी का कोई उतर नहीं साया था। मैं उसको अपने घर ले गया, · उपे एक कम्बल तथा कुछ गर्भ कपड़े दिये और उसे अपने साथ ही रहने का निमन्त्रण दिया । अपने दोस्तो से मैने उसके लिए काफी पैसा इकट्ठा किया मीर उसका इसाज कराया। ६ महीने के नियमित इसाज भीर व्यक्तिगत दंखभाल से वह स्वस्य हो गया। अब में बाहता था कि जो दूकान उसने कुछ महीने पहले विवसता में वेच की थी, वह में उसे बादस खरीद हूँ जिससे उसकी मानीविका निविध्न चलती रहे। अब मैंने उस दूकान के नये मालिक से बात-र भीत की तो उसने सहयोग देने से साफ इन्कार कर दिया । तब मैंने एक पुलिस विषकारी के माध्यम से उसे समभाया-मुखाया कि वह उस दुकान को उजित । साम ल कर उसके पूराने मालिक को बेच दे। खैर, किसी तरह यह काम भी । देश हुमा। इस प्रकार, सयोग से बने भेरे उस मित्र को नवजीवन प्राप्त हुमा। ď १६६० में प्रिगेडियर एम० एम० बादशाह ने मुक्ते बतलाया कि एक

पत्नी-देण्यित प्रांडिसर तेषदी कर्नना प्रिय की बीम-दुर्गटना में मृत्यू हो गईं भी तथा उनकी दिष्या एव दो क्ले काठी धार्षिक सकट में थे। एक बन्ता भवग था। मुम्मेर बी कुछ बन सकर, मैंचे वह घन उस बहिना की प्रका भवग था। मुम्मेर बी कुछ बन सकर, मैंचे वह घन उस बहिना की प्रका स्वानुभूति के हम में मेंट किया तथा उसकी प्रस्त कई बमस्वाएँ भी हल की।

'दो कारण ऐसे हैं कि आपको हमें जमीन दे देनी चाहिए। पहला, वि आपका जन्म दिन था और उस खुशी में आपको कुछ देना चाहिए तथा हुन्। अभी आपको 'भारत रत्न' की उपाधि मिली है और उस खुशी में भी आवी कुछ देना चाहिए।'

इस तर्क से बी० सी० राय वड़े प्रसन्त हुए और कुछ वातचीत के बी उन्होंने जमीन देना स्वीकार कर लिया।

सेना चण्डीगढ़ में कैण्ट बनाना चाहती थी। मेनन ग्रीर कैरों, दोनों इलें लिए काफी उत्सुक थे। कैरों का विचार तो यह था कि इससे चण्डीगई वं अर्थव्यवस्था सुधरेगी और मेनन का सोचना था कि पंजाव की राजधानी कैण्ट का होना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ग्रानिवार्य था। मेनन चाहते थे कि वें काम अविलम्ब हो जाए। क्वार्ट रमास्टर जनरल होने के नाते यह काम गुरं करना था।

पंजाव सरकार का अनुमान था कि अपेक्षित जमीन की कीमत ७० तर्ष थी। जब मैंने अनौपचारिक रूप से यह अनुमान वित्त मन्त्रालय को वर्ता तो वहाँ से पता चला कि जमीन पर ४० लाख से अधिक खर्च नहीं किया की सकता था। कैरों से मेरा परिचय पुराना था, इसलिए मैं चण्डीगढ़ जा कर हर्त मिला और उन्हें वतलाया कि जब तक वह इस अनुमान को कम करा कर भे लाख नहीं कराते, तब तक इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने की कोई सम्भावना नहीं थी। कैरों ने समस्या की नञ्ज को पहचान लिया। जमीन की कीमत एक आधी करा देना कोई हँसी-मजाक तो या नहीं। किन्तु कैरों ने जमीन मालिकों और सम्बन्धित अधिकारियों को बुला कर कहा कि वह कुछ पटों ई

गीतर-भीतर प्रपने भनुमान पर फिर एक बार विचार करें। जब उन्होंने मुख फेफ्फ-भी दिखलाई तो पता नहीं करों ने उन्हें क्या कहा कि दिन मुदने से हुते ही उसीन की कीमत तीय लाख रुपये कम हो नई। में भारत में किसी ऐंग प्रीर प्रारमी को नहीं बानता वो मुख पण्टो के भीतर-भीनर यह चमलार करके दिया सकता हो।

१६४७ ने पहले सेना मुख्यालय में 'त्रिसिपल स्टॉफ ऑफ़िसरस' का पर तेपटी॰ जनरत का या तथा उनका माधिक वेतन ४,००० रुपये था। देश के विभाजन के बाद जब भारतीयों ने ये पद सँभाते तो उनकी कम सेवायिष तथा कम अमुभव को देखते हुए उनका पद मेजर जनरल कर दिया गया था। बारह वर्षे बाद, जब हमारा धनुभव वड गया एवं सेवादिध भी काफी पा। वारत् वय शह, जब हुआरा अनुभव वह नथा एव रासावाय मा कीओ ही पह तो हुमारे कहने-सुनवे पर यह तो तेष्टी० जनरल का कर दिया गया किन्तु वेतन ४,००० रुपये प्रतिमास की घरेखा ३,४०० रुपये प्रतिमाग नियन किया। यह बड़ा ही सत्तमत एव कनुष्तित निषये था त्रयोकि दूसरी नेवायों में इस पर के समानान्तर पदो का वेतन ४,००० रुपये प्रति सास था। निर्मया ने पा कि सकट-काल में ऊँचे पदो का बेतन सौर ऊँचा नहीं होना चाहिए। जबकि वास्तविकता यह भी कि यहाँ वेतन बहुवाने की बात नहीं थी अपित पहाँव जितना त्यान का प्राप्त पान प्रकार का पात नहां या सामु पुता अवता स्याने की बात थी। जब यह बात थाने नहीं बड़ी तो मेरे हुछ महुक्तियों ने मुफ्ते कहा कि मैं यह बात नेहरू के ध्यान ये साऊँ। जब मैंने, तिमैया की धनुमति ते कर, यह बात नेहरू में कहीं तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदापि प्रिमिकारी हुए से तो यह निर्णय मन्त्रि-मण्डल की प्रतिरक्षा ममिति करेगी किन्त् पर पर पर का पह गाया नामानाच्या का तावता वाना गया। किया पर इस पर पर परित पंदा और मोरारजी देवाई की सनाह पहले के तैना पाहते हैं । इसीहए, उन्होंने मुक्तों कहा कि मैं इन दोनों की मिल कर सारी दिर्धात समाजें। यब मैंने पत की सारी जात समाजें तो वह मुस्त्यं पहुसते हो पनन्त्रजा अब भग पत का सारा बात सम्माह ता वस्तु पुरून प्रदेशन हा गए। किन्तु जब में मोदारजी देसाई से मिला (यापीर इस सम्बन्ध में ने हेन्द्र ने पहुंते ही उन्हें होन कर दिया था और भेरे बहुंचने के बारे में बजा दिया था) वी उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने सारी स्थिति का सप्ययन किया या मीर हत निष्कर्ष पर पहुँचे में कि इन ग्रांत्रियरी का वेतन नहीं सहाया जा सनता। इसके बाद यह विषय क्यों के लिए मन्त्रि-मण्डल की प्रतिरक्षा समिति में धावा । उस समय में भी उपस्थित या । जब नेटक ने कटा कि बट बेवन बराने

२१ सेना मुख्यालय में चीक चांक जनस्थ स्टॉक, एक्प्टेंट जनस्य, स्वार्ट्समस्टर जनस्य तथा मास्टर जनस्य चांक चांकिनन्त के पद पर नियुक्त चांकिसर विशिष्ण स्टॉक चांकिसर कहत्वते हैं।

के पक्ष में थे तो सब मन्त्रियों ने सामूहिक रूप से उनकी वात का समर्थन किया। मोरारजी देसाई भी इन्हीं समर्थनकारों में थे। मुफे श्राज तक वह वात का नहीं लगी जिसके फलस्वरूप मोरारजी देसाई ने श्रपना विचार बदल दियाया।

गिमयों में, सिथित सिन्यालय के समस्त अपर सिन्यों (एडीशनत कें टरीज) तथा उनसे उच्च पदाधिकारियों को अपने दपतर वातानुकृतित कर्ल का अधिकार था। लेगटी जनरलों को जो पद-क्रम में अपर सिन्यों के एक उपर हैं, इस सुविधा से बंचित रखा गया। हम लोगों को यह खलता तो क्ष या लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते थे। कुछ सहकिमयों ने मुभते कहा कि सी कि अन्य रास्ते असफल हो गए हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध कुछ करूँ। इस पर मैंने अपने प्रयत्न किए और असिपल स्टॉफ ऑफ़िसरों किए भी यह सुविधा सुलभ करा दी। इस फाइल पर कुटण मेनन ने नोट लिखां में आशा करता हैं कि अब कुछ प्रिसिपल स्टॉफ ऑफ़िसरों (मुक्त पर व्यंप!) के पैर ठंग्डे नहीं का दिमाग ठण्डा रहेगा तथा कुछ (दूसरों पर व्यंप!) के पैर ठंग्डे नहीं होंगे।

इन घटनायों के कारण लोगों में फुसफुसाहट होनी गुरु हुई कि ऊँचे क्षेत्रों में मेरी पहुँच है और इसलिए मैं सब काम करा सकता था। पहले तो ये हैं सहकर्मी या मेरे उच्च पदाधिकारी स्वयं ग्रसफल होने पर मुक्तसे कहते कि व चह विशिष्ट काम करा दूँ और जब मैं भागदौड़ कर के करा देता तो ग्रह्बिह उड़ाते कि उच्च क्षेत्रों में मेरी पहँच है।

कुछ वर्षों से भारतीय सेना ऐसी सड़कों बनाने में व्यस्त थी जो हमारी प्रतिरहीं की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण थीं। किन्तु अनेक विष्नों—अर्थाभाव, जिल प्रक्रम, मशीनों एवं उपकरणों का अभाव, देखभाल करने वाले स्टॉफ का अभाव — के कारण यह काम धीमा पड़ गया था। देश के बड़े लोगों में कोई इस विर्क्ष को समभने के लिए तैयार नहीं था कि युद्ध की दृष्टि से इन सड़कों का किता महत्त्व था। सरकार की दृष्टि में, इन सड़कों में एवं अन्य साधारण सड़कों में भू अन्तर नहीं था।

२ अन्तर नहा था।
१६६० में, हमारी सीमा में चीनियों की घुसपैठ काफी वढ़ गई थी। ग्रंव
कार ने इस ग्रोर गम्भीरता से सोचना ग्रुफ किया। इसी प्रक्रम में सीमाल
विकास मण्डल (वोर्डर रोड्स डेवलपमेण्ट वोर्ड) की स्थापना हुई जिसकें
नेहरू, उपाध्यक्ष मेनन तथा मन्त्रि-मण्डल, प्रतिरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र
त लय एवं परिवहन मन्त्रालय के सचिव ग्रौर स्थल सेना एवं वायु सेना के
क इसके सदस्य थे। मिलनसार एवं सक्षम एस० के० मुकर्जी इसके सर्विव
, विश्वसनीय सैनिक इंजिनी कर जनरल के० एन० दुवे इसके मही

देशक नियुक्त किये गए। इस मण्डल की शतिविधियों के समन्वय करने का गर्यभार मुभे, भरी व्यक्तिमत क्षमता में, सीषा गया। सडक निर्माण के कार्य में प्रत्येक सम्भव उपाय से जल्दी धामें बढ़ाना इस सगठन का तक्ष्य था।

इस बोर की प्रथम बैठक २६ मार्च १६६० की नेहह के घर पर हुई।

कि के बिस्कुन प्रारम्भ में उन्होंने कहा कि घीघता से काम करना इस बोर्ड का

दिस्य था भीर सहक-निर्माण के काम मे प्राथमिकताएँ निर्वारित कर के नेवी

काम युद कर देना चाहिए था। उनके बैठक में मह तय हुमा कि ६न

इसे की पोजना सावमानी से बना सेनी चाहिए, मावस्यक सामग्री एवं उप
करण जुटाने चाहिए, मजदूर एवं बैठदिर करने बाजों का प्रवस्य करना चाहिए।

गाय ही तस सीमान्त सहकों की एक मूत्र में बांच देना चाहिए। नेहह ने कहा

क यदि विदेशियों की मुसर्वेट वन्द हो जाए, तब भी इस सड़कों का होना प्रति
स्ता की दिस्त स वसरा अनिवार्य था।

नेवर वनरव हुन ने धीर मैंने अनुभान लगाया कि इन सडको के निर्माण ने समान्य दो-तीन वर्ष नवेशे (जबकि विशेषको का प्रनुपान गोच वर्ष का पा) गाम नवी सहकें बनाने एवं पुरानी ४,००० मील मब्बी एडको की मरम्मत पर तमाना २०० करोड़ रूपने वर्ष आएरें। भोटे तीर पर एक भीरा सम्बी एडक पर ४ साल रुपरे ब्याय होने ने । यह प्रस्ताव दसी रुप में स्वीकार कर निया गया।

इस पर भी हमारे विकद्ध सब प्रकार का प्रचार-प्रभियान चालू रहा। सावह है किसी को इस बात का ज्ञान था कि हम कितनी किटनाइयों से जूभ कर प्रस्त काम ग्रामे बढ़ा रहे थे ग्रीर वे किटनाइयों दिन-प्रतिदिन कितनी बढ़ती ज ही थीं। 14

ग्रपने २,५०० भील लम्बे सीमान्त पर बनी जीप-योग सड़कों हो मरम्मत कर के इस योग्य बनाया गया कि उन पर भारी गाड़ियाँ वत को इनमें पर्वतीय प्रदेश की सड़कों भी थीं। नेफा में डिरोंग जोंग से ले ला होते ही तोवांग वाली सड़क तथा कश्मीर में जोजीला होते हुए कारिगत एवं वेह वाले सड़कों का भी उद्धार किया गया। इनमें से अधिकांश सड़कों को सीम हिंग गया और यह काफी जटिल काम था।

सीमान्त सड़कों के विविध पक्षों के सम्बन्ध में नेहरू से बात करने का मूर्व अपनेक बार अवसर मिला, विशेषतः जब समन्वय की दृष्टि से प्रदेशों के कुल मिल्तियों एवं केन्द्रीय मिल्य-मण्डल के विविध मिल्ययों के सहयोग की महिल होती। मैंने नेहरू को सदा सहानुभूतिपूर्ण पाया यद्यपि कुछ अवसरों पर है अधिक दृढ़ कदम नहीं उठा पाए। इस सम्बन्ध में मुक्ते पन्त से भी काम की आरे उन्हें मैंने सदा सहायता के लिए तत्पर पाया।

पन्त एक कुशल प्रशासक थे जिन्होंने भारत की अपूर्व सेवा की। वह वहीं व्यवहार कुशल थे किन्तु अवसर आने पर सख्त भी हो जाते थे। यदि वह कि विषय को टालना चाहते तो इसके लिए भी उनके पास अपने तरी के थे। इसिं वुद्धि पन्त आदमी को पहचानने में बहुत अनुभवी थे। नेहरू उन पर वहीं निर्भर करते थे।

(६ मार्च १६६१ को पन्त का देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु से भारी का एक महान् प्रशासक चला गया जिसका राजनीतिक मामलों का ज्ञान हार्न था। पुराने लोगों में से वही वचे थे, जिनके जाने से नेहरू का एक पक्का के थेंक चला गया। पन्त और नेहरू पुराने साथी थे। नाजुक मामलों में कि पन्त की सलाह लेते थे। पन्त के होने से नेहरू को शक्ति मिलती थी। उन्हीं मृत्यु के बाद राजनीतिक अखाड़े में नेहरू अकेले पड़ गए और उनके विरोक्षि की संख्या बढ़ती चली गई।)

कृष्ण मेनन ने सीमान्त सड़क संगठन को ग्रादेश दिया कि लारियाँ हैं चाहे कितनी ही कमी क्यों न हो, मर्सीडीज-वेन्ज लारियाँ न लरीदी जाएँ ग्रीडी इस कमी को जापानी लारियों या ग्रन्य देशी लारियों से पूरा किया जाएँ

२२. इंजिनीयरों ने रात-दिन काम कर के वड़ी कुशलता के साथ इन स्हें! में सराहनीय सुधार किया। किन्तु अक्तूवर १९६२ में जब चीन ने भारत पर की मण किया था तो यह काम अधूरा ही था क्योंकि यथार्थ में, काम १९६१ में ही प्री

वर्षकि रिपनि यह भी कि न सो जापानी लारियों ही नुश्त मुनन भी मीर न रेपी लारियों हैं। किन्तु पुरुष मर्गों शेव-बेख सारियों अमू तथा करमीर सरकार न पान परानू यी विवह सुरुष मर्गों शेव-बेख सारियों अमू तथा करमीर सरकार के मनुगार रकता रारोश्ता बीका था। इस भी व सारियों के प्रभाव के कारण पोनामार्ग-नेह महरू के निर्माण एक मरम्मत का काम रूप पड गया। व अमू ग्रम करमोर सरकार से मुनाब रागा कि इस उसमें मर्गीरीव-नेव्य लागि गरीर कर राग पडक का तमा चालू पर्या । भीरित ट्रा मुक्ता के समामारी भी, स्वनिष् में मुक्त स्वाद के प्रवह्म कर के सीमान सरकार के मुरुष कि मानियां सरकार ने मर्गों शिक-लेक मिला कर के सित्यां किया कि यह कस्मीर सरकार में मानियं सर्थ हो। हो दिन बाह, भीनवर में सामीवित एक भीवर्ष में मुक्त पत्र सित्यां सर्थ है। हो दिन बाह, भीनवर में सामीवित एक भीवर्ष में मुक्त पत्र सित्यां से में इस करम के मुक्ता भी स्वात स्वात का की पहुँच महै भी।

बाद में जब कृष्ण नेनन ने मुमने पूछा कि मैंने उसने घादेत की प्रवशा नमें की थी, तो मैंने उत्तर दिया कि जिस नमय सारियों के प्रभाव में हमारी एक महत्वपूर्ण सीमाना महत्क को निर्माण-कार्य रहात हुमा था थीर मरीशिज- वेन्द नारियों उपनक्ष्य थीं, तब उनको न घरीद कर प्रधान काम ठप्प रखने में मुक्त कोई सगजना नहीं नवद घाई थीर मैंने उन वारियों को परीदने का मादेश में हिंगा।

મારત વારતા [

भूटान का धेमप्रश्य नमभग १८,००० वर्ग मील है तथा इसकी जनस्वसा 
१,००,००० है। भारत घोर तिक्यत के बीच में स्थित यह एक स्थानन
स्पेश है नाम इसकी नामधानी पार्थी (चित्रपू) है। यहाँ के नामम २५ प्रतिपन निवासी नेपानी बंगल हैं। इसमें तीन नांदया—रायदक, संकोस, मानस—
पुत्रपी है। इसमें यनक पर्यत-भीणवां भंती हुई हैं वो ४,००० कुट को ऊँचाई
में तकर २४,००० कुट को ऊँचाई तक हैं। इसके जगत बहुत धिनमे हैं तथा
पूर्व काओं वर्षा होनी है।

भूदानी सरल एवं भावुक लोग हैं। कभी-कभी हमारे साथ व्यवहार करते समय वे बापही प्रवृत्ति का गृट उसमें मिला देते हैं ताकि हम पुरस्पर सम्बन्धी

में प्रपता प्रमुख प्रविद्यत करना न घारम्भ कर दें।

१६४७ में पहले तक, भूटान के परराष्ट्र-सम्बन्ध दिल्ली सरकार के माध्यम से होते थे। १६४६ में भूटान ने हमसे एक स्राध की जिसके अनुसार १६४७ के पहले की स्थिति पनः लाग हो गई।

43. करमोर के भोजों में मैंने एक बात यह देखी कि भारत की महिरानियंध नीति के सम्मानार्थ वहाँ सार्वजनिक रूप से तो महिरान्यान मना या किन्तु भवन में पीठ को और 'बार' 'सुता हरता या और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बोड़े-थोड़े समय बाद वे 'पुन्त' संकेत मिसते रहते वे कि घनक तिथ 'हुं-क काल' आर्थ है और इस रामे भीतर या कर वे अपनी तारिक रूप आर्थ थे। १६६१ में भुटान की जुल प्राय ३० लाख रुपये थी। इसका प्रकिश भाग तो शासक एवं विहारों पर व्यय हो जाता था। शेप प्राय ते इस प्रते का गुजारा होना सम्भव नहीं था, इसलिए विदेशी सहायता लेना इसके लिए प्रनिवार्य था।

नेहरू ने यह वात काफी जोर दे कर समभा दी थी कि हमें भूटा है मान्तरिक कागड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। (उनका विचार था कि हमारे हैं। करने से चीन या कोई श्रन्य विदेशी सत्ता भूटान में अपनी टाँग महाने हैं।

फरवरी १६६१ में भूटान के शासक अपने प्रवान मन्त्री जिमी दोखी साथ दिल्ली पवारे। उनकी यात्रा का लक्ष्य था—ग्रपने प्रदेश के विकास के लिए भारत से ग्राधिक सहायता प्राप्त करना (जो कई करोड़ स्पर्वे वी)। नेहरू से वातचीत करने के वाद, जिग्मी दोरजी कृष्ण मेनन से वात करने गर। इस गोष्ठी से पहले में किसी काम से मिलने नेहरू के पास गया था तो जहीं मुभे बतलाया था कि भूटान हमारे सीमान्त पर स्थित प्रदेश है, इसिलए उसे श्रपनी मैत्री को सुदृढ़ बनाये रखना हमारे लिए बहुत जरूरी या त्या हैं उसकी हर सम्भव सहायता करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि भूटन जैसे छोटे राज्यों से व्यवहार करते समय हमें उन्हें अपने समान मानना चीहा तथा इस बात का भूल से भी संकेत नहीं देना चाहिए कि उन्हें सम्य वनाने व श्रेय हमें है। इस गोष्ठी में मेजर जनरल के एन दुवे भी उपस्थित थे। जिग्मी दोरजी ने मेनन से कहा कि हमें भूटान की प्रतिरक्षा के पुनर्गटन है साथ-साथ उनके श्रावागमन के साधनों के विकास में भी उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि भारतीय सीमा से पूर्वी भूटान में स्थित ताशी गीं ड्जोंग तक सड़क वनाने में सीमान्त सड़क संगठन को कितना समय लगेगा दुवे से परामर्श कर के मैंने उत्तर दिया कि यह सड़क दो वर्ष में तैयार हो सकती थी। इस पर जिग्मी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा कि इस प्रकार ही भविष्यवाणियाँ तो अनेक भारतीय अधिकारियों ने की थीं किन्तु वह शर्त लगि को तैयार थे कि यह एक अव्यावहारिक भविष्यवाणी थी। मैंने इसे अपने हैं। का अपमान समक्ता और तुरन्त चोट की: 'शायद अधिक विश्वसनीय भविष' वाणी के लिए आप किसी और के पास जाएँगे ....।' मेरे इतना कहते हैं। वहाँ रमशान जैसी शान्ति छा गई। शायद मैं कुछ ग्रावेश र में ग्राग्या ग किन्तु श्रपने देश का ग्रपमान होते भी तो नहीं देख सकता था।

२८. सज़क-निर्माण के काम के प्रगति करने पर जिग्मी का ब्यवहार दुवे हैं एवं मेरे साथ काफी मित्रवत् हो गया। हमने उसका इतना विश्वास प्राप्त कर विव कि इस सम्बन्ध में हमारे प्रराष्ट्र कार्यालय को पत्र भेजते समय उन्होंने उस प्र

जिग्मी ने पूछा, 'इन महको के लिगांण के लिए आप पूर्वी भूटान की भूमि का प्रारम्भिक निरीक्षण कव प्रारम्भ करेंगे ?'

मैंने उत्तर दिया, 'कल।'

जिस्मी ने कहा, 'ईइवर के लिए, कल नहीं ! सम्बन्धित व्यक्तियों को ग्रापक पहुँचने की मुचना हम कल तक नहीं दे सकते।'

मैंने फहा, 'मेरा विचार था कि ग्रापको बहुत जल्दी है।'

कुछ दिन बाद में दिस्ती ने गोहाटी पहुँचा और वहाँ से 'मॉटर' से कर वैगाहर के तीन बजे भारत-भूटान की सीमा पर दिस्त वारंग स्थान के पुटवाल में मेरान में उत्तरा। भूटान के क्रियलार को रे पहुँचने की कोई सुपना न मों मेगेलि पायद तब भूटान के कुछ दोनों में तार भी जाकिए ही पैदन के जाया करते थे। हमने उनको उनके प्रधान मनी की स्थोइति की बात मीदिक कप से सत्तरा हो। जहती के कारण में नहीं केवल माना पण्टा हो उद्धरा मीर उसके सद देदता हो। महनी के कारण में नहीं केवल माना पण्टा हो उद्धरा मीर उसके सद देदता माने का पढ़ा में कोवल करना कहे और मैं विगत तक वहां की पहार्यिकों पर मुझते रहे। सड़क-तिमाल के विदिय पड़ों से सम्बिचत वहां की पहार्यिकों पर मुसते रहे। सड़क-तिमाल के विदिय पड़ों से सम्बिचत पदियां के स्थान करने के तमा सम्बच्या स्थान पढ़ा के स्थान करने के स्थान करने के स्थान स्थान

हमने भएना काम काफी तेजी से प्रारम्भ कर दिया। यह देख कर हमें बापी उल्लाह मिलता था कि भ्रष्टान सरकार पपने सड़क विकास ने कार्य की गीमता एवं कुपलता से पूरा कराने से राष्ट्रीय गीरय का सनुभव कारी भी। नदहरों का उन्होंने अवन्य कर दिया तथा अपने लोगों में उन्होंने उत्नाह एवं वेतना की भावना कुँक हो। भेप

(१६६१-६२ की श्रविध में मैं जिस्मी दोरची के फाफी धनिन्छ सम्पर्क में रहा। मैंने देखा कि जहां वह सबेदनापूर्ण पूर्व मनतियोल से, बहां परम्परावादी में में; मुदान में प्रपनी स्थिति के प्रति सदा श्रवेगांगित रहते से। वह सहुधां करा करते से कि धनेक श्रीनी पड्सम्बों के वावजूद भी भारत और मुदान एक-हुसरे के काफी निकट था जाएंगे।)

का प्रकप भी हमसे वैद्यार करने को कहा। इस मैत्रीके लिए क्षेत्र हमारे उत्साही एवं प्रयोग्य पीलिटिकल एउंग्ट आप्पा पन्त को है। जिममी को जब भी समय मिलता, वह दुवें से और मुक्तसे मिलते वे तथा परस्पर उपहार पूर्व आविश्य का आदान-प्रदान होता।

२४. इन सज्जों का निर्माण-काय १९६२ तक अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यज्ञता रहा और एसके बाद भी इसकी प्रगति सन्त्योच्यनक हो रही। २६ १९६४ में एनके ही एक स्वदेशवासी ने सुनकी हत्या कर दी। कश्मीर में ने कर नेफा तक की सीमान्त सड़क संगठन की गतिविध्विः समन्वय का काम मुक्ते बड़ा रोचक प्रतीत हुया।

मिनिक्स — प्रेम मो जोंग — चायल की घाटी — भारत का एक रिवत राम है। १६४६ की सीध के अनुसार सिक्किम के परराष्ट्र सम्बन्धों, उसकी प्रतिस्त्र एवं उसके संनार-परियहन का दायित्व भारत पर है। इसका क्षेत्रफल के क्षेत्र संनार-परियहन का दायित्व भारत पर है। इसका क्षेत्रफल के क्षेत्र वर्गमील है तथा १,५०,००० की इसकी जनसंदया में दो-तिहाई नेपाली वंवर्ष हैं। अधिकांश सिक्किमवासी बीद्ध हैं तथा बड़े प्यारे लोग हैं। इसके हुस सम्प्रदाय हैं — लेप्ना, तिब्बत के भूटिया तथा नेपाली। इसकी राजधानी गंपते हैं। नेपाल और भूटान के बीच में फर्से हुए छोटे-से राज्य को कभी नेपाल की आक्रमण सहन करना पड़ा है और कभी भूटान का। आर्थिक वृष्टि में इन्ते भारत और तिब्बत के बीच मध्यस्य का काम किया है।

वर्तमान महाराज, चोग्याल पाल्डेन थोण्ड्रप नामग्याल, लेप्चा वंश के हैं तथा ४ अप्रैल १६६५ को सिहासन पर बैठे थे। वह एक चतुर एवं प्रबुद्ध शालि हैं। उनको सब से बड़ी आशंका इस बात की है कि कहीं एक दिन बहु मंदिक नेपाली अल्पसंख्यक लेप्चाओं का सफाया न कर दें। वह सिक्किम को स्वत्व राज्य बनाये रखना चाहते हैं किन्तु यह भी जानते हैं कि भारत से सहावा लिये विना वह कुछ नहीं कर सकते। नेहरू का विचार यह था कि सिक्किम की जनता एवं उसके शासक के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना तथा उस राज्य को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाना भारत के अपने हित में है। इस राज्य की प्रतिरक्षा हो दुढ़ करना केवल सन्धि की धारा का पालन करना नहीं है अपितु हमारे लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। मैं समभता हूँ कि महाराज नामग्याल अपने राज्य में लोकतान्त्रिक सुधारों के प्रवेश में अधिक शीध्रता नहीं करेंगे जिससे वहीं अस्थिरता या आन्तरिक विघटन की आशंका हो जाए।

भूटान एवं सिक्किम की जनता तथा वहाँ के शासकों के साथ नेहरू ही विशेप स्नेह था। वह जनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर के उन्हें भारत हैं निकट लाने का प्रयत्न करते रहे। नेहरू की नीतियों के पालन करने में भारत के कुछ प्रतिनिधियों ने इतना अधिक उत्साह दिखाया कि उससे भूटान एवं सिक्किम के राजपरिवारों की संवेदनशीलता को चोट लगी।

चीन भूटान एवं सिक्किम को काफी फुसलाता रहा है कि ये दोनों राज्य उसके प्रभाव में पहुँच जाएँ। इसलिए, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हैं<sup>न</sup> अपने वचनों एवं कर्मों से उनको यह विश्वास दिलाएँ कि उनकी सीमा पर हमारी गृद्ध-दृष्टि नहीं है।

१६६० में, मैं तिमैया से अनुमित ले कर सिक्किम की यात्रा पर निक्त

पड़ा। यहने ये में सार्विनिश एका घोर 'डार्शर हिन' देगने गया। वहां सड़े हो कर मैंने बृहदाकार कंगनपंत्रा एवं 'साउष्ट एवरेस्ट' के धनुषम श्रीव्यं का प्रास्तावन निया । इस मुम्बु देशकों हो कर कर में मम्बुप्ता या आहा रहा गया धौर इस मुम्मवतर की आणि पर मैंने धपने भाष्य की सराहेना की। भीर सं पूर्व डारूक्त में प्रकास में यह दृष्य रण बरलवा प्रतीत होता है और पूर्वोद्रस्य पर समात है कि सेशे इस घोर कही पान सम गई हो। जिना देगे इस इस्टर्स

गंगटोक जाते हुए मुक्ते दाजिलिंग के निकट कलिमपोंग नामक पर्वतीय प्रदेश में रात वितानी थीं। बहां के स्थानीय कमाण्डर ने मेरे ठहरने का प्रवन्ध ताची दोरजी<sup>र</sup>े के भव्य निवासस्थान वर, जो कैण्ट के निकट ही था, कर दिया । भीयनोपरान्त बार्ता के मध्य उन्होंने (तासी दोरजी ने) कहा कि भूटान चीन भीर मारत, दो विभास देशों के बीच में होने के कारण दोनों से भयभीत है। यह टीक बात है कि भारत ने जनकी कुछ सहायता की है किन्तु भूटान शंका-यींत है। भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण सनुसम था तथा उन्होंने मुसले पूछा कि नेरे विचार में भूटान के लिए कौन-सा मार्ग वपनाना धेयस्कर या-पृथक्, मनिकसित एवं विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त रहना भाषना विदेशी सहायता प्राप्त करके सम्य यनना । मैंने उत्तर दिया कि उनके देश को निश्चित रूप ने विदेशी ये महायता ले कर जीवन के विविध क्षेत्रों में विकास करने के साथ-माथ सम्ब वनना चाहिए। जहाँ तक यह प्रश्न था कि भूटान को किस देश में सहायता लेनी चाहिए, यह भूटान के क्षीचन की बात थी किन्तु उसकी भौगोलिक स्थित एव विचारधारा को देखते हुए यह देश उसका पड़ीसी भारत ही हो नकता या। प्रन्त में मैंने कहा कि भूटान को भारत की सदासयता एवं सद्भावना के प्रति किमी प्रकार का सर्व्यह नहीं करना चाहिए तथा नेहरू का इस देश के प्रति लेह निरलन एव सर्भावनापूर्ण था, उसमें यन्य कुछ उद्देश्य नहीं था । उनमे करनी थातें करते हुए यह तथ्य मुक्ते स्पष्टतः मानुम या कि भारत के प्रति जनका दुष्टिकोण एकागिक एव अनीचित्यपूर्ण था।

यगते दिन में गंगटीक पहुँच गया तथा वहाँ के वासक, जनती दो पुत्रियों एवं महाराजकुमार से मिमा। उसके बाद में केन्द्रीय विकिक्त में स्थित कींगतन में स्थान के तिए चल वड़ा जहाँ चुँचने के तिए १,००० पूट जैंब दरें से देवरणा होता था। मेरे साथ मेरी दोनों चुनियों भी थी। इस क्षेत्र को प्रतिरक्षा

२०. फरवरी १५६६ में वह मुटान से मार्ग कर कावमान्छ चलो झाई वो लांकि एन झन्य मुटानियों से सम्पक एस सकें जिन्होंने 'मुटान के यासक के विरुद्ध पंत्रमन रचा या झोर 'झसफक होने पर नेपाल में राजनीरिक संरक्षण प्राप्त किया था।

ों जिस्मेदार जिमेडियर भगवतीसिह, लेगडी कर्नल बार, मेजर ब्रम्सिह भागक प्रेमसिंह तथा (अंगडर) कैंग्डेन स्माभि भी हमारेखन के संदल है। प्रारम्भिक यात्रा तो बहुत सुखद रही किन्तुं जैसे-जैसे केंचाई कृती गई का भी क्ष्यमान्य हो गई।

प्रतिम नदाई ने पहले हमने १५,६०० फुट की ऊँचाई पर प्रज़व जाता।
दिन भर की थकान के कारण मोने की इच्छा हो रही थी किन्तु नींद नहीं भें
रही थी। पहले तो मेंने सोचा कि जलवायु से यूर्नभ्यस्त होने के कार्ल ए
बेंगीनी शी और शी श्र ही हम पहली जैसी अवस्था में आ जाएंगे। किन्तु हैं
राशि-के समय मेरी दोनों पुत्रियों ने जो अब तक ६,००० कुट की ऊँचाईंगे
ऊपर नहीं चड़ी थीं, सिर दर्द की शिकायत की और कहा कि उन्हें कुड़ कुड़ी
नहीं लग रहा था। वराबर के लेमे में सोये डॉ० गाँधी को जब मैंने प्रका दी तो उन्होंने उत्तर दिया कि तिबयत तो उनकी भी ठीक नहीं थी किन्तु हैं।
जलदी आने का अयतन करेंगे। कुछ मिनट बाद लड़कड़ाते हुए डॉ॰ गाँधी
हमारे खेमे में आए और उन्होंने निदान किया कि दोनों लड़कियाँ प्रवर्ती हैं लें से प्रस्त थीं और रोग काफी बढ़ चुका था।

त्रगति दिन हमें १६,४०० फुट की ऊँचाई तक जानी बा जब हम कर्न तो तो में सोचने लगा कि दोनों लड़िक्यों की साथ ले जाऊँ या उत् के जिसी के संरक्षण में छोड़ जाऊँ । कुछ देर सोचने के बाद मैंने उन्हीं से पूजा कर मुझे सुखद श्रारचर्य हुग्रा कि उन्होंने हमारे में कोंगड़ा-ला जाने का निर्णय किया था। काफी कठित चढ़ाइयाँ पार के मध्याह्न में हम अपने गन्तव्य पर पहुँच गए। निकटवर्ती पर्वत-श्रेणियाँ २३० पुट ऊँची थीं, इसलिए हम ठण्ड की अधिकता के कारण जमे जा रहे थे। में देर एकने के बाद हम अपने शिविर को लौट आए। अपने लक्ष्य में सफत हों के कारण दोनों लड़िक्यों को काफी आत्म-तोष हुग्राः। लगभग १४ दिन के वाद हम अपने श्रारम्भक एयान पर वापस आ गए

संघर्षरत सीमा-प्रदेश नागालंड में कानून की मर्यादा बनाये रखने में सिंही सरकार की सहायता करने के लिए दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक मंकि प्रपने कि स्थापना की गई थी। इन्हीं चौकियों में एक है परं । यह वीही को देखते हुए यहुत अधिक दूरी है। इस चौकी तक पहुँचने के रास्ते में एक है पर विवास मार्ग की किठनाई वारा वाली पर्वतीय नदी पहती है जिस पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था।



राबपूराना राइफल्स में सैकिंग्ड लेख्टिनेष्ट के पद पर लेखक (१८३४)

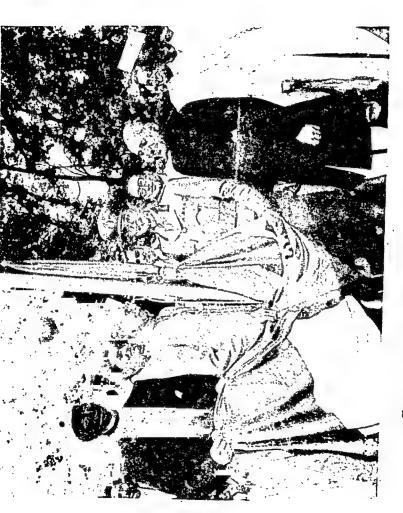

वाशिंगटन में भारतीय राजदूत और लेखक (१५ मगस्त १६४७)



भूगता भीरवद् में कामीर समस्य दर व्यव्हें ने समय नर एन. गोगानवामी धारमर, एव. भी. गीत्रमशह तता सेतक (१६४०)

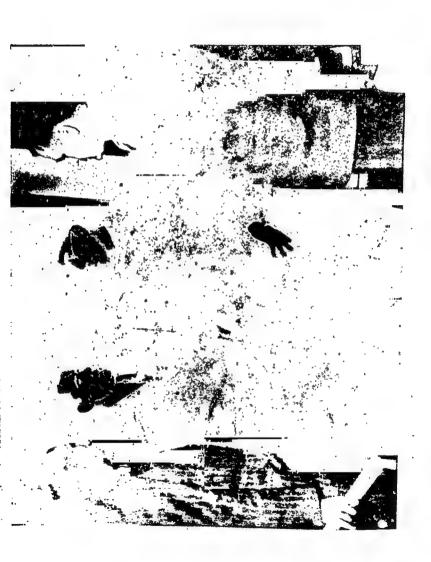

सुरक्षा-परिषद् में कश्मीर समस्या पर चर्चा के समय ग्रोमिको, शेख श्रब्दुल्ला श्रीर लेखक (१६४८)



कोरिया मे जनका मेक्सनेस नेसर क



रोहतांग दरें के निकट परित्राण ग्रिभयान पर लेखक (१६५५)



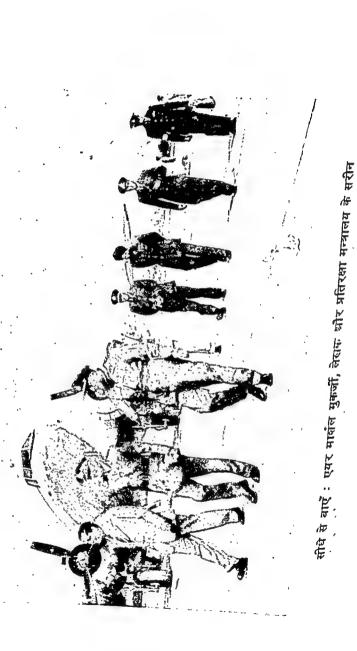



थनरत के॰ एस॰ तिमैया तथा सेक्षक और गुष्ठभूमि मे बक्ष्यी गुलाम मोहम्मद (१६५६)



पंडित नेहरू, फ़ुष्ण मेनन ग्रीर लेखक (०००००)

नेहरू भौर नेखक को पत्नी (१६५६)



नेहरू और लेखक की दो पुत्रियाँ (१६५६)



नोय-न् जाते समय धार्मिन कवायलियों के साथ लेखक (१६४६)





लदाख में किसी स्थान पर एयर वायस मार्शन पिण्टो तथा लेखक (१६६०)







भीमती बंकसीत केंनेडी, राबदूत वेसबेप धीर उनको पत्नी तथा लेलक की पुत्री (१६६१)



(133)



कश्मीर में किसी स्थान पर मेजर दुवे और लेखक (१९६२ की ग्रीष्म ऋतु)

र्द्दक्ति १९६० को अलख सवेरे लगभग ५०० स्वतन्त्रतावादी सशस्त्र विद्रोही क्याओं ने इस चौकी पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले उन्होंने नदी के अर बने पुत्त को काट कर इस चौकी की निल्कुल एकाकी बना दिया था। ख बोड़ी तक रसद और बुदास्त्र पहुँचाने का काम एक सिविल वायुपान घं को सोंपा हुआ था। नागाओं से मोची लेते हुए हमारी चौकी के सैनिकों ने भनिके से काम तियां और ज्यादा मीली-बाहद शुरू में ही सर्च कर दिया। उन्होंने रेडियो-मपील की कि गोली-बाहद एवं पानी का उनके पास सरत बनाव या, इसलिए सैनिक सहायता भेजने के साथ-साथ ये दो ची में उन्हे हवाई बहार से भेजी जाएँ। इस अय ने कि सिविल वायुवानों की तो ये नागा मार विराएँगे, यह कॉम ब्रह्मपुत्र धाटी में धवस्थित भारतीय बायु सेना के बायु परिवहत पक्ष को सोंपा गमा । फलतः सूर्य की प्रथम किरण के साथ दो वायुपान ए पनियान पर चल पहें। एक बाय्यान को नागामी ने गोली मार दी धीर उने विवस हो कर वर्र के निकट तेजू नदी के किनारे घान के एक नेत में रेवरना पढ़ा । इसके सदस्यों को नागायों ने तुरन्त ब्रुवी बना निया । दूगरे क्ष्युनान के कंप्टेन ने विदेक से काम निया और विना अपना अभियान पूर्ण किये तीट माने मे ही अपना कत्याण समझा । इसी. बीच जो . सैनिक दुकड़ी व्यापता के निए भेजी गई थी, वह दूटे पूल पर जा कर रक गई धीर सारा दिन वहीं कैमी रही । इस प्रकार २६ प्रमस्त को पर की चौकी पर कोई सहा-देश न पहुँच सकी । किन्तु विद्रोहिया न भी उस दिन और ऊधन नहीं सचाया कीर हमारी चौकी नहीं उड़ाई। यां तो उन्होंने यंह मीचा कि स्थिति पर बन्दा पूर्ण नियन्त्रण भा भीर वे जब भाहें तब भवता कदम उठा सकते थे या च्हें वह मानूम नहीं या कि हमारी चौकी पर धियक बिरोध करने की सामधी नहीं बनो थी। ए० ग्रो० सी-इन-सी०, एघर बाइस मार्गत के० एव० संधी ने विद्रोही नानांधी पर हवाई हुनना करने की प्रतुमिन योगी मी किन्तु धनक गरनोतिक उत्तभनों के बीच में होने के कारघ दिल्ली पर एक इस सम्बन्ध वे बोई नियंत नहीं कर पाई थीं । २७ अयस्त १६६० की 'आत:कान एक कांद्रवान से सोंधी गए धीर पर की बीकी पर रसद एवं साथ नामधी प्राप कर घए। नागावाँ ने इस बायवान को भी मार निरान का काफी प्रमान किया किन्तु भीयो बान-बास वथ गए। इस ग्राज्यान ने गोंधी का धनिजाय प्राप्त प्रधीनस्य धामटो का उत्साह बहाना या ।

ितनों से इस स्मिति का धानमन करने एक धार्म में धार्मानों की जासाओं है क्यान में पूरा कराने के जान शोधने के मिन्यू नेहरू को धानपता में एक संघी हुई। जब निनेता में यह मुमार्य स्मिति हमें नाराधों ने शित्र पूर्माना-रेकि करना चाहिए तो नेहरू भावन पढ़ि कि स्पर्धि नेता ने कहा तो ऐसा कई बार या किन्तु कर के कभी नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि इस शोध बार्ने



हुरे बीर तेसक (१८६२ की बीव रहा)

ज्यादा करने हैं और काम कम।

मेनन प्रोर नेहरू, दोनों ने सुभाव रखा कि में पर जा कर वहाँ की स्थित का स्वयं प्रघ्ययन करूँ, विशेषतः ब्यूह-रचना की दृष्टि से। जिस समय मैं दिल्ली से उमडम पहुँचा, वहाँ मीसम बहुत खराव था। एग्रर कोमोडोर माल्से मुक्ते प्रागे ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। भयंकर वर्षा में हमारा वायुगान मानिस की भांति इधर-उधर उछल रहा था। ऊपर पहुँचने पर गरजते बादलों ने हमें चारों ग्रोर से घर लिया। इस तूफान से श्रपने डकोटा को सुरक्षित निकाल ले जाना काफी परिश्रम का काम था । इस मौसम में वर्षा और वादल बड़ा परेशान करते हैं ग्रीर हमारे वायुयानों के ग्रपने गन्तव्य तक पहुँचने में काफी विघ्न डालते हैं। एग्रर कोमोडोर माल्स की प्रत्युत्पन्नमति, श्रनुभव एवं कुशल चालन ने कई वार हमें मृत्यु का ग्रास वनने से वचाया। जीरहाट से ग्रागे हमें हेलीकोप्टर ले गया कि शायद पर्र में उतर सकें। किन्तु वहाँ पहुँचने पर देखा कि वह स्थान घने बादलों से छिपा हुम्रा था। जब हम 'पर्र' से कुछ दूरी पर स्थित दूसरी चौकी 'फेक' के ऊपर गुजर रहे थे तो नागालैंड में हमारी सशस्त्र सेना के तत्कालीन कमाण्डर मेजर जनरल 'डेनी' मिश्रा ने, जो उस समय फेक में ही उपस्थित थे, वायरलैस सन्देश द्वारा हमें सुभाव दिया कि हम वहाँ न उतरें (जैसा कि हम प्रयत्न कर रहे थे) क्योंकि उनके भ्रनुमान से थोड़ी-बहुत देर में उस चौकी पर आक्रमण होने वाला था। किन्तु मैंने अपने चालक से कहा कि वह निश्चिन्त हो कर हेलीकॉप्टर वहाँ उतार दे और उसने वैसा ही किया। यह चौकी कोहिमा से तीस मील दूर चकसांग क्षेत्र में थी।

लेपटी० जनरल उमराविसह, जिन्होंने तभी ३३ कोर की कमान सँभाली थी, और मिश्रा मुभे वहाँ मिले। मैं तुरन्त ही उत्वड़-खावड़ एवं घातक मागों को पार कर के एक निकटवर्ती पहाड़ी पर चढ़ गया और वहाँ से मैंने वारों ओर की स्थिति का निरीक्षण किया। जब वहाँ से मैंने इस चौकी के प्रतिरक्षा-तमक प्रवन्घ का निरीक्षण किया तो पता लगा कि इस चौकी के कमाण्डर ने वड़े अव्यवस्थित रूप में यह काम किया था। उसने एक छोटी तोप को तो युद्ध-क्षेत्र में रखा हुआ था किन्तु उसकी वारूद वहाँ से तीस मील पीछे पड़ी हुई थी। इस स्थिति में सुघार करने के बाद हमने नागाओं के आर्शकित आकमण को सँभालने की तैयारियाँ कीं। किन्तु उस रात कोई आकमण नहीं हुआ और अगले दिन प्रात:काल मैं वहाँ से चल पड़ा।

हमारे जिन साथियों को निद्रोही नागाओं ने डकोटा से वन्दी बना लिया था, उन्हें छुड़ाने के हमने कई प्रयत्न किये किन्तु नागा हमें हर बार कोई-न-कोई घात दे जाते। इन साथियों में पलाइट लेपटीनेंट सिहा भी थे। नागा हमारे साथ आँख-मिचौली का खेल खेलते रहे, जब हम उनका पीला करते तो वह बर्मा की सीमा में घुस जाते। उनका कि

ग्रीमा का उल्लंधन करेंगे नहीं, इसलिए उनमे अपने साथियो को नहीं छुड़ा पाएँ। तंप भाकर हमने फैसना किया कि अगली बार हम उन्हें कही भी गेरी छोड़ेंगे और इसके लिए हमते बावस्यक बनुमति भी प्राप्त कर ली। जब नगामों ने हमें वर्ग की सीमा में पुसते देखा तो उन्होंने घड़ उन हमारे भारितियों को छोड़ दिया । इसके बाद हम अपनी सीमा में बापस था गए।

नागातीय और सपने पूर्वी सीमान्त का पर्यवेक्षण करने के बाद में दिन म री बने तेजपुर पहुँचा । मेरी इच्छा थी कि मैं उसी रात कलकते में दिल्मी के निए गैर-मैनिक बायुयान पकड़ लूँ। इसके लिए एक ही मार्ग था कि मैं तेरपुर से बायु सेना के लड़ाकू बायुयान में कलकत्ता पहुँच अन्यया इतने कम प्रमुप में यह यात्रा असम्भव थी। साथ ही मौसम भी बड़ा तूकानी एव बादली ने दिसा हुमा था। बायु सेना स्टेशन के कमाण्डर ने मुमाय दिया कि भ वहीं पे प्रयते दिन यात्रा करूँ किन्तु में विलय्य स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पुरुत लीहर सुरिन्दर सिंह को जब यह पता लगा कि जिस जैट में हम लीग गांग करने वाले थे, उसकी इंचन को टकी च रही थी, तो उन्होंने स्वर्ग उसे धेक किया। पौने तीन बजे हम तेजपुर से चल पड़े। मौसम धीर विगड़ता चित्रा गया तथा सिलीगुडी के पास हमें ३०,००० पुट की ऊँचाई तक ऊपर गाना पहा । नरल मार्ग की खोज में चालक महोदय की दिवा-भ्रम ही गया मीर हुन 'माउण्ट एवरेस्ट' की खोर बढ़ने सवे। इस समय मुर्फ घपनी सीस रिवीनी तगी। जब मैंने चालक से यह वात कही तो उन्होंने उत्तर दिया कि एमारी चाँत्सीवन-दंकी में कही कुछ सराबी चा गई थी। कुछ मिनट बाद यह रोग दूर हो गया और साँग टीक माने लगा। मुँचनका होते-होते हम डमडम द्विन गए। वहाँ में में एक गैर-सनिक बान्यान द्वारा मर्च रावि के निकट दिस्ती या पहुँचा ।

मगते दिन रमतर में एक गोग्टी थी। गोप्टी के बीच में मुक्ते ऐमा समा नेमें कि मेरे शरीर का दाया आग मुन्न पढ़ गया हो । यहले तो मैने सोपा कि मह मेरे मन का भ्रम था किन्तु सनमनाहट निटी ही वही तो वैने मुविध्यान विकित्सक को दिलाया। उन्होंने बतलाया कि बिना घाँस्मीत्रन के घरिक अवाई पर रहने से तथा अधिक काम करने से रकन-प्रवाह में बाधा पढ़ जाती है भीर सकते का भावमान हो बाता है। इस सम्मावना ने कुछ पाटे हो मैं भीर सकते का भावमान हो बाता है। इस सम्मावना ने कुछ पाटे हो मैं भीरी विनित्त रहा। दो दिन तक तो प्रतिभाव मुद्धे तथा वगता हि पीर प्रव भिनते का भावमण हुमा । बीनदे दिन सुबह बन में सी कर उठा थी मेने स्वरं

को सामान्य स्थिति मे पाया ।

वीन ने पहले हो मक्ताव चिन के प्रधार वर इच्छा कर शिया घीर पिर निदास में गुर्च क्रम्य स्थानी पर हुनानी सीमा की कृतन्त्र धुरू कर दिया, हम्-िए घरनी प्रतिरक्षा ने हमें भी घर्नक नई सैतिक वीकियों की स्टारना

पड़ी। ग्रव हमें काफी संस्या में मजबूत हैलीकॉप्टरों की ग्रावश्यकता ग्रनुभव हुई ताकि दुर्घटनाग्रों में ग्रस्त घायलों एवं शवों को कठिन पर्वतीय भूखण्ड से उठा कर लाया जा सके। साथ ही ग्रावश्यक सामग्री, गोला-वाहद, दवाइयाँ ग्रादि इन चौकियों को पहुँचायी जा सकें एवं भूमि का पर्यवेक्षण किया जा सके।

वायु सेना के श्रविकारियों ने १६६० में काफी पर्यवेक्षण किया श्रीर यह निष्कर्ण निकाला कि श्रमरीकी, हसी एवं फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर हमारे काम के लिए ठीक थे। हसी हेलीकॉप्टर दो प्रकार के थे—एक नवीनतम मॉडल के श्रीर एक कुछ पुराने—किन्तु हस ने नवीनतम मॉडल के हेलीकॉप्टरों के लिए यह कह दिया कि वे उपलब्ध नहीं थे। हसी हेलोकॉप्टर सस्ते थे तथा अपेकित संख्या में मिल सकते थे। साथ ही इनका भुगतान भी हमें भारतीय मुद्रा में ही करना था।

प्रतिरक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन ने ग्रपने वैज्ञानिक एवं दूसरे परामर्शदाताग्रों के साथ मिल कर प्रत्येक हेलीकॉप्टर के विवरण का गहराई से ग्रध्यम किया था। ग्रमरीकी एवं फांसीसी हेलीकोप्टर तो गिनती के मँगाये गए किन्तु ग्रधिक संख्या में खरीदने के लिए रूसी हेलीकॉप्टरों को चुना गया। जिन परिस्थितियों में इस मशीन का दिल्ली के ग्रासपास परीक्षण किया गया था, उनके विपय में हम लोगों का विचार था कि वे यथार्थ परिस्थितियाँ नहीं थीं; जब कि दूसरे हेलीकॉप्टरों को काफी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा था। हम लोगों का विचार यह था कि इस रूसी हेलीकॉप्टर को भी काफी ऊँचाई एवं पवंतीय प्रदेशों पर उड़ाया जाए जहाँ कि इसे यथार्थ में काम में लेना था। कृष्ण मेनन ने दिल्ली के परीक्षण को पर्याप्त समभा ग्रीर रूसियों को सूचना दे दी कि हम उनसे हेलीकॉप्टर खरीदने को तैयार थे।

वायु सेना के कुछ विशेपज्ञों का विचार था कि फांसीसी हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन श्रेष्ठ था। साथ ही हमारा श्रतीत का श्रनुभव यह कहता था कि हसी समय पर माल नहीं देते, सड़क-निर्माण के समय भी यही श्रनुभव हुश्रा था। मेरा विचार यह था कि हेलीकॉप्टर भी इसी प्रकार समय पर नहीं मिल पाएँगे (श्रीर वाद में यह वात ठीक निकली)। इसी समय मेनन को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जाना पड़ गया।

यद्यपि मैं हेलीकॉप्टरों का विशेषज्ञ नहीं था किन्तु यह तथ्य मेरी ग्रात्मा को कचोट रहा था कि हम बिना पूरी परीक्षा लिये एक नयी मशीन को खरीदने वाले थे। सीमान्त क्षेत्रों में ऊँचे स्थानों पर इन मशीनों द्वारा यात्रा करना हमारे चालकों के लिए काफी किठनाईपूर्ण काम होगा। मेरे इस विचार से पिश्चमी वायु कमान के ए० ग्रो० सी-इन-सी, एग्रंर वाइस मार्शल पिण्टो एवं ग्रन्थ ग्रनेक ग्रॉफिसर भी सहमत थे।

दिस्ती से जम्मू तो पिष्टो और में डकोटा से पहुँचे। ससी हैतीकॉटर में माने दिन सुन्ह लेह में मिनने के सिए पिष्टो ने धारेश दे दिया था। प्रगते मिन सुन्ह लेह में मिनने के सिए पिष्टो ने धारेश दे दिया था। प्रगते दिन सुन्ह निक्क में मिने के कारण उसकी मधीन का रेत सम गया था और दिन लिए प्राप्त के नम होने के कारण उसकी मधीन का रेत सम गया था और दिन लिए प्राप्त के सुन्त में प्रमुद्ध निक्क से से के कारण उसकी मधीन का रेत सम गया था। मी दिन करेंदा था, जो भीव जम सकती थी, वह इस बिजान के युग में निपल नहीं करोंदी था, जो भीव जम सकती थी, वह इस बिजान के युग में निपल नहीं करी थी मार सारेश भोना कि इस बिजान हुए सोर दिने थीने भोना का स्वार्थ के प्रमुद्ध निज्ञ करा थी थी भीर क्यों हुगा का पासपास भी पता नहीं सा इसी हैसीकॉटर दुग्त पेंद्र के को निपला कर, तेह पहुँच चुंच था। बिचा धोर से, दोनों इस उद्यान पर पास माना वाहते थे कियु हसी चालक ने कहा कि वह एक से धार्यम प्राप्त नहीं से सारामा वाहते थे कियु हसी चालक ने कहा कि वह एक से धार्यम प्राप्त नहीं से सारामा

भाग नहां त वाएमा।
भीकि हैं से सामा के लिए बहुत उत्सुक बा, दसिवए विच्छों ने मुक्ते
भीके के सिए कहा। मेरे प्रतितित्तत हैसीकांटर में एक क्खी एवं दो भारतीय
भीके के सिए कहा। मेरे प्रतितित्तत हैसीकांटर में एक क्खी एवं दो भारतीय
भीकि भी में। जैसे ही हम नेह में उड़ कर कराड़े रूप दर्र की घोर को तो
देंने सिक के दबले का एकर (२८,००० कुट उँचे) के किनारे-किनारे मामे
सेना पड़ा। हिमान्द्रादित सिक्षतों का अध्य दर्धन कर के हमारे-नेत तृत्व हो
गए। मैंने क्सी पासक की निदंश किया कि यह कराड़रीय दर्र के निकट हो

स्यित भारतीय चीकी पर उतार जाए । उसने चारों ग्रोर देखा, ग्रपने नक्शे का ग्रव्ययन किया ग्रीर उत्तर दिया कि वह वहाँ उतरने के लिए तैयार नहीं था ग्योंकि एक तो वह स्थान चीनी सीमा के वहुत निकट था तथा दूसरे, वहाँ उतरने के लिए स्थान भी उपयुक्त नहीं था। मैंने उसे कहा कि यह देखना मेरा काम था कि हम चीनी सीमा के निकट उतर रहे थे या दूर और जहाँ तक उतरने के स्थान का सम्बन्ध था, मुक्ते तो वह उपयुक्त लगता था। उसने उत्तर दिया कि युद्ध एवं शान्ति काल में मिला कर वह कई हजार घण्टे उड़ान भर चका या तया जो कुछ कह रहा या, अपने अनुभव के वल पर कह रहा था। उसके विचार से वह स्थान ढलवाँ था ग्रीर हेलीकॉप्टर के लिए उपयुक्त नहीं था। वास्तव में, उसने यह सोचा था कि मूर्खतापूर्ण उतराई में कहीं हेलीकॉप्टर खराव न हो जाए। मैंने उससे कहा कि मैं उस विशिष्ट स्थान पर उतरना चाहता या श्रीर यदि उसका हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं उतर सकता या तो मैं यह कहुँगा कि वह ग्रपने परीक्षण में अनुत्तीर्ण हो गया था। इससे चालक महोदय घवडा गए क्योंकि एक राजनियक सीदे को तोड़ने का दायित्व वह अपने सिर नहीं लेना चाहते थे। मैंने विनोद के स्वर में यह भी कहा कि जब रूसी चाँद पर उतरने का दावा करते थे तो इस स्थान पर उतरते हए उन्हें क्या घवड़ाहट हो रही थी। इसके बाद तो एक क्षण भी नहीं लगा और विना किसी दुर्घटना के वह हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया।

यभी मैं अपने कैमरे से कुछ फोटो खींच रहा था और वहाँ की भूमि की भीगोलिक स्थिति का अध्ययन कर रहा था कि रूसी चालक ने मुभसे कहा कि इससे पहले की उसकी मशीन का इंजिन जम जाए, हमें वहाँ से चल पड़ना चाहिए। एक-दो बार खर-खर कर के इंजिन चल पड़ा और हम लेह की योर लौटने लगे।

ग्रभी हम २१,००० फुट ऊँचाई पर थे ग्रौर मैं कुछ ऊँघ-सा रहा था कि ग्रपने एक चालक की ग्रावाज ने मुसे जगा दिया: 'यहाँ से लेह कुछ ही मिनटों की दूरी पर है किन्तु हमारा इँघन ग्रौर हमारी ग्रॉक्सीजन समाप्त-से हो गए । इंजिन भी ठीक से नहीं चल रहा है । किसी भी क्षण हमें उतरना । इतनी ही ग्राशा है कि किसी प्रकार ये पहाड़, जिन पर हम उड़ त हो जाएँ ग्रौर हम घाटी में उतर जाएँ।' उस दिन हिमाच्छादित पर सूर्य-रिस्मयाँ बड़े प्रेम से कीड़ा कर रही थीं ग्रौर ऐसे दिन करना मुसे बड़ा ग्रप्रिय-सा लग रहा था। घीरे-घीरे हेलीकॉप्टर खोता गया। किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती थी। किन्तु हम वल निकला ग्रौर हम किसी प्रकार उस घाटी में उतरने में एसान तोइजे नामक हमारी सैनिक चौकी से दूर नहीं था। प्टर ऊपर से नीचे ग्रा रहा था, लगता था कि हमें ग्राकाश से

पियों ने कहा कि संधिरा होने से पहले ही हम चल पड़ना चाहिए। MI-4 हेंगीकोच्दर को यही छोड़ दिया गया तथा तीनों चालक सीर में उनके पान में देंड गए। उत्तरते समय डकोटा के एक पहिले में कुछ गरोन सा गर्द पी, सिमे पीप्रता में ठोक कर के हम चल पड़े। कुछ पिनट बाद हम लेज पहुँच पर। गत को तेह से साराम कर के समने दिन पुबह हम दिल्मी पहुँच गए।

परिवार-इन्हान ते कुछ दिन पहुंच की घटना है। यह देनीकांटर वानम एक स्थानिक है जिस है जिस है जिस है यह देनीकांटर वानम हिंगा, के है जिस है

हुए दिन भार कुष्ण मेनन समुक्त राष्ट्र सुप ने तीह बाए। यन उनके रव परमा का पना बना तो उन्होंने मुख्ये नुसा कर पुछा कि उनके मना कान के नार भी मैंने यह उसन कमो भागे। उन्होंने करा कि पह एक सरम चा कि रे देनोकोंच्या रास्ते से एक मना भीर दानने कोई निक्किन नहीं निकास मां केया। साम ही यह भी करा कि मैंने स्वर्ण में शिक्ष के जाने से हाथ रान रिया था। मान में उन्होंने नहीं कि उसकरण पुरस्ता बरवार का काम है और दिने दनाभों को होन नहीं महानी वाहिए। अनुनव में मैंने उनने दुमा कि क्या सरकार में राजनीतिज्ञों के साथ-साथ सैनिक नहीं ग्राते ग्रौर जिस मशीन की पूरी-पूरी परीक्षा नहीं ली गई, उसको खरीदते समय मैं चुप कैसे रह सकता था जबकि उससे हमारे वायुयान-चालकों का जीवन खतरे में पड़ सकता था।

कुछ दिन बाद संसद् में इस विषय पर चर्चा हुई। प्रतिपक्षी दल ने पूछा कि लद्दाख के ऊपर उड़ान भरते समय में अपने साथ एक हसी चालक को क्यों ले गया था। इस प्रश्न पर सरकार ने मेरी प्रतिरक्षा में कहा कि इस हेलीकॉप्टर का परीक्षण लद्दाख में ही करना था जहाँ वास्तव में इनका उपयोग किया जाएगा और हसी चालक इसलिए साथ गया था क्योंकि हमारे चालकों को अभी इस मशीन के नियन्त्रण का पूरा ज्ञान नहीं था। देश-हित में किए गए मेरे इस काम को भी जनता के सामने दूसरे ही रूप में प्रस्तुत किया गया। किन्तु इस मामले में मैं क्या कर सकता था, मैं तो विवश था।

२६ जनवरी १६६१ को मुभे 'विशिष्ट सेवा मैडल प्रथम श्रेणी' मिला। उसी दिन मेरी वड़ी पुत्री अनुराधा का विवाह हुआ। मुभे मिले गौरव का महत्त्व कम करने के लिए कुछ लोगों ने यह अकवाह उड़ा दी कि मकान वनाने के उपलक्ष्य में मुभे यह मैडल दिया गया था। किन्तु इस पर लिखे शब्दों १६ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुभे यह मैडल क्यों प्रदान किया गया था।

्रइस ग्रवसर पर लेपटी॰ जनरल जे॰ एन॰ चौधरी ने मुभे लिखा कि यह मैंडल तो देश-सेवा के लिए मुभे मिलने वाली ग्रनेक उपाधियों का पूर्वसूचक था। (किन्तु मेरी निवृत्ति के समय उन्होंने नेहरू को जो गोपनीय रिपोर्ट भेजी, उसमें इससे विरोधी भावनाएँ व्यक्त कीं।)

एक वर्ष बाद एक विशिष्ट समारोह में राष्ट्रपित ने मुभे इस मैडल से सम-लंक्नत किया। यह क्षण मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण था। इस समय बम्बई के 'करण्ट' ने व्यंग्यपूर्ण भाषा में पूछा कि क्या मुभे यह मैडल 'एस्प्रेसो कॉफ़ी की मशीन' बनाने के उपलक्ष्य में दिया गया था? यह एक निराधार म्रारोप था क्योंकि प्रतिरक्षा मन्त्रालय के उत्पादन पक्ष से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। 'करण्ट' ने म्रव तक मेरे विरुद्ध इतना भूठा प्रचार किया था कि म्रव मैं इसके

२९. में डल पर लिखा था: लेफ्टी जनरल बी० एम० कौल को १९३३ 'में कमीशन मिला। इन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर काम किया है: सचिव, सशस्त्र सेना राष्ट्रीयकरण समिति: अमरीका में सैनिक सहचारी, सेना मुख्यालय में संगठन निदेशक, चीफ ऑफ स्टॉफ, तटस्थ राष्ट्र स्वदेशागमन आयोग, कोरिया: कमाण्डर, इन्फ़ेंग्ट्री डिवीज़न: (इसके पहले साढ़े तीन वर्ष तक मैं एक इन्फ़ेंग्ट्री विगेड की

भी सँभाल चुका था): क्वार्टरमास्टर जनरल; (ग्रव चीफ ग्रॉफ जनरल )। इन पर्दो पर इन्होंने विशिष्ट योग्यता, नेतृत्व एवं साहस के साथ काम

विरद कानूनी कार्रवाई करने की सोचने लगा। किन्तु नेहरू ने निम्ननिखित रो कारण दे कर मुफ्ते ऐसा करने से रोका:

- (य) सेना के किमी जनरल का मुकदमेवाजी में फसना वह ग्रच्छा नहीं समभते,
- (सा)- मेरे मितिरियत किसी सन्य व्यक्तिका सार्वजनिक रूप में मेरे बचाव में कुछ कहान स्विष्क सच्छा रहेवा। यह उन्होंने स्वय किया। (पत्रीत में भी उन्होंने मेरे चचाव में काफी कहा था श्रीर मिष्यप में भी उन्होंने कुई सबक्षरों पर मेरे प्यामें काफी कहा।)

तिनेवा को मार्च १८६१ के भ भ्रामी चोफ के पद से निवृत्त (रिटायर) होना पर एसिया उनके उत्तराधिकारी का भरन उटा। इस पद के लिए दो प्रत्याधी में। वापर तथा चोरट: डोनों की सेवा का रिकार बहुत धम्छा या कियु वापर सेवट से सीनियर थे। जैसे ही इस पद के लिए पापर का चुनाव हुमा, वह मेरे पर प्राप्त धीट के सीनियर थे। जैसे ही इस पद के लिए पापर का चुनाव हुमा, वह मेरे पर प्राप्त धीट उन्होंने मुक्ते कहा कि वह मुक्ते धपना चीप प्रांप जन-पर डीम अपने चीप प्राप्त का विषय या नयीकि अपने सीनिय एस दिन इस पर पहुँचने की महत्वाकाशा रखता है। इस पर महित्य धीनत का काम है राष्ट्र की गुढ़ करने वाली शासित का समझब करना।

मार्थ १६६१ में जब मैंने इस पद का कार्यभार<sup>3</sup>। संभाना तब सामीं धीफ गिर्मश हो थे। [तिमैया के गुट्टो जाने पर थापर को कार्यभार संभानता था।) भी में घनने नये काम को सम्भ ही रहा था कि नेरे सक्यानीन विरोधियों ने फिर मेरे विख्य भूटा पनार आरम्भ कर दिया। इस बार यह प्रचार किया गया कि प्याचा के प्रभाव में भी नेहक और मेनन पुभे परोत्नाति देने ता रहे थे थीर इस प्रकार योग्य एव धिमकारी व्यक्तियों को मनुचित तरीके वे भीर इस प्रकार योग्य एव धिमकारी व्यक्तियों को मनुचित तरीके वे भीर इस प्रकार योग्य एव धिमकारी व्यक्तियों को मनुचित तरीके वे भीर इस प्रकार योग्य एव धिमकारी व्यक्तियों को मनुचित तरीके वे भीर इस प्रकार योग्य एव धिमकारी व्यक्तियों को मनुचित तरीके वे

११ मर्प्रेस १६६१ को लोक सभा मे 'प्रतिरक्षा बहुस' होनी थी। धपनेनुछ मेथियों के नाप में नी गया। सदन ठसाठस भरा हुसा या बौर बादावरण मे

३०. यह निवृत्ति-पूर्व प्रयक्षाञ्च सेने वासे ये। यह गय एका दी गई कि विमेच भीर शोरट को नैनन ने समय से पहसे सेवा-निवृत्त कर दिया दा। जबकि सस्य यह है कि वे रोनों प्रपनी पुरी परावृधि के बाद सेवा-निवृत्त हुए ये।

3१. प्रारम्भ में मैंने यह पद कार्यवाही धमता संमाता दा झौर बाद में मुझे परका किया गया छा ! तनाव था। दर्शक गैलरी में वेवल खड़े होने का स्थान था। सुप्रसिद्ध ग्रौर ग्रनुभवी नेता कृपलानी ने यह सिद्ध करने के लिए कि भारत की प्रतिरक्षा का प्रवन्ध ग्रयोग्य व्यक्तियों के हाथ में था, नेहरू, मेनन तथा मुफ पर वड़ा उग्र प्रहार करना प्रारम्भ किया। मेनन पर उन्होंने पाँच ग्रभियोग लगाए: सेना में गुटबन्दी पैदा करना, सैनिकों के मनोवल को नीचे गिराना, राष्ट्र के घन का ग्रपव्यय करना, देश की प्रतिरक्षा की उपेक्षा करना तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकदलवादी साम्राज्यों का समर्थन करना। उन्होंने माँग की कि इस स्थित की जाँच करने के लिए या तो संसद् की समिति विठायी जाए या राष्ट्रपति द्वारा किसी ग्रायोग का गठन किया जाए।

कृपलानी ने व्यंग्य में कहा कि मेनन के नेतृत्व में हमारी सेना इतनी शिक्तिशाली हो गई थी इसने विना किसी चीं-चपड़ के चीनियों को १२,००० वर्गमील भूमि पर कव्जा कर लेने दिया। इसके वाद कृपलानी ने कहा कि एक हसी को अपने सीमान्त पर उड़ान भरने का मौका दे कर हमने वड़ा अविवेकपूर्ण काम किया था क्योंकि सम्भव था कि उस हसी ने हमारी व्यूह-रचना से सम्विन्धत महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ चीनियों को दे दी हों। मेरे साथ हसी वायुयान-चालक के जाने पर भी उन्होंने आपित प्रकट की। मुक्ते वार-वार यह इच्छा हुई कि यदि कृपलानी—एक देशभक्त के नाते जिनका मेरे मन में काफी आदर है—से मेरा परिचय होता तो मैं अपने से सम्विन्धत सारे तथ्य उनके सामने रखता और कहता कि वह अपना उग्र आक्रमण कुछ अन्य लोगों पर करें जो कभी उनका विरोध नहीं कर पाएँगे क्योंकि तव कृपलानी के आक्रमण का आधार तथ्य होते। उस समय मुक्ते गालिव का निम्नलिखित शेर स्मरण हो आया:

हम ग्राह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता

कृपलानी ने ग्रागे कहा<sup>3र</sup> कि सरकार ने वर्तमान सी० जी० एस० (ग्रयीत् मैं) की नियुक्ति करते समय कुछ ग्रधिक योग्य ग्रॉफ़िसरों की उपेक्षा की हैं। ग्रप्रत्यक्ष रूप से उनका संकेत लेपटी० जनरल वर्मा की ग्रोर था खिनके ऊपर दो जनरल (लेपटी० जनरल दौलतिसह तथा लेपटी० जनरल सेन) ग्रोर भी पदोन्नत हो गए थे। कृपलानी ने कहा कि इसलिए इस ग्रॉफ़िसर ने समय से

<sup>ु</sup> ३२. 'वर्तमान सी० जी० एस०' से उनका ग्राभिप्राय मुझसे था।

पहने ही निवृत्त कर दिये जाने की प्रार्थना की थी। अन्त में कृपनानी ने मेनन १र प्रहारकिया, 'मुके प्रसन्तता है कि प्रतिरक्षा मन्त्री यही हैं। मुके बासा है कि निम बंग से उन्होंने देश की रक्षा की है. उससे शब्छे ढंग से वह श्रपनी रक्षा कर पाएँथे ।'

प्रपने उत्तर में मेनन ने कहा कि सत्रु द्वारा अपनी सीमा का बार-बार र्मानत्रमण किये जाने के कारण हमे अपने सैनिक दस्तो को सीमा की भोर गाता करना पढ़ा था। हमारे पास न तो चीन जितनी विधालसम्यक मेना थी भीर न उनके जैसे युद्धास्त्र । हमारा किसी देश से कोई सैनिक समभीता नहीं था, इसलिए अपनी प्रतिरक्षा का प्रवन्य हमें स्वयं करना था। साथ ही मेनन ने यह भी कहा कि यदि चीनियों ने हमारी सीमा में पुसर्पठ करने की भीवत की तो उन्हें हमारे सुप्रविक्षित अवानों से मोर्चा सेना होगा ।

वहाँ तक हमारी सेना के मनोबल का सम्बन्ध या, मेनन ने कहा कि इस मन्य बहु पहले में बहुत ऊँचा था। मेनन ने कहा कि जो शोग नेना में हुई परोनतियों को मधिलयन (फलांगना, सुपरसँधन) बतला रहे थे, ये भूल कर र पंचायिक प्रशासनात पुरस्कात है के स्वाह प्रशासन के स्वाह प्याप्त के स्वाह प्रशासन के स्वाह प्वाह प्रशासन के स्वाह प्रशासन के स्वाह प्रशासन के स्वाह प्रशासन क

मेनन ने मारे कहा, 'भावार्य कुपलानी को सेना का कोई आन नहीं है, वह नैना के निकट कभी नहीं गए। और उनको सेना के निकट जाने भी गर्ही दिया बाएगा। बेनन ने करा ऐसा र मना था जैने खेता के बुध धाँजिमरों ने बुध बेनतरस्यों ने इस सम्बन्ध में बातधीत की बी। तब जन्होंने मेरी पदीग्नीत (नारी॰ जनरल के पद पर) की न्यायसगत टहरावे हुए बुछ मांकई प्रस्तुत इन : २२६ मेजर छेपटी० कर्नत बने श्रीर इस प्रथम में उन्होंने ४०% मेजरो की प्रयोगा, ७० लेपटी। कर्नन कर्नन बने बीर इस प्रथम में बर्टाने वह विक्ती वर्तनीं को प्रलीमा, ६६ कर्तन दिवेदिवर वर्त कोर इस प्रथम म उन्होंने २३ कर्नतो को पर्लागा, ७ विगेडियर मेजर जनरत बने घोर इस प्रचन मे वित्रोते १३ दियेदियरो को फर्नाया, ४ मेजर जनरण सेन्डीक जनरण वने धीर रन प्रतम में उन्होंने ६ मेंबर जनरती को फर्नाया। बेशन ने कहा कि परि-परन तो सेना में मामान्य बात थी ! जनरल निर्मया ने भी मार्मी शंग्र र पह पर उन्ति पारे समय नीन या पार सहयमियों को प्रनादा या।

मेनन ने कहा कि इपलानी का यह कवन कि सेना के बनेक पर्याद्रवर्ध ने शाहन दे दिरे थे, एकदम यतन मा । बाहाविकता पह थी कि वकत एक

पहिंदगर ने ममय में पूर्व रिटायर होने की दृष्टा ब्यक्त की की ह

वर तीक्र मना सब के लिए उसी को नेहक ने मुख्ये करने समद्दनार्थ (द व रेना कर कहा कि में घपनो देशा ने सम्बन्धित तथ्य सध्य म निया कर पाई है दूँ ताकि वह संसर् को वास्तविकता से परिचित करा सकें। मपेक्षित सूचना मैंने स्रविलम्ब लिख कर नेहरू को दे दी श्रौर यह सुभाव दिया कि वह उन तथ्यों की सत्यता की जाँच करा लें। नेहरू ने मेरा सुभाव मान कर ऐसा ही किया।

नेहरू ने कहा कि फुपलानी तानाशाह की तरह वोलते हैं। उन्होंने कहा कि छपलानी के निर्णय का गलत होना एक बात है किन्तु उनके तथ्यों का गलत होना दूसरी वात। नेहरू ने कहा कि कुछ लोगों का यह कहना कि मैं 33 (कौल) इन्फैण्ट्री ग्रॉफिसर नहीं या, सरासर गलत था ग्रौर केवल कुछ वर्षों के ग्रितिरिक्त शेप समय मेंने इन्फैण्ट्री में ही विताया था। नेहरू ने कहा कि यदि उन लोगों का मुभसे परिचय होता तो वे मुफे ठीक से समभ पाते। ग्रागे उन्होंने कहा:

लेफ्टी जनरल कौल हमारी सेना के योग्यतम एवं श्रेष्ठतम ग्रॉफि-सरों में हैं। ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसका मुक्ते पूरा निश्चय है कि यदि कृपलानी का उनसे परिचय होता तो उनकी (कृपलानी की) भी उनके (कौल के) बारे में यही राय होती। सेना के विषय में लोगों को इस प्रकार की वेकार बातें करते देख कर मुक्ते वड़ा ग्राश्चर्य होता है। हमारे पास एक ग्रच्छी सेना ग्रौर योग्य ग्रॉफिसर हैं।

कृपलानी के इस ग्रारोप के उत्तर में कि हमने एक रूसी को ग्रपनी सीमा के ऊपर उड़ने का ग्रवसर दिया था, मेनन ने कहा कि हम रूसी हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे ग्रीर इसके लिए हमें उस स्थान पर उन हेलीकॉप्टरों का परीक्षण करना था जहाँ कि वाद में उनसे काम लेना था। हमारे वायुयान-चालकों के लिए ग्रभी यह मशीन नयी थी, इसलिए वे उस रूसी वायुयान-चालक से इस मशीन को सँभालने में शिक्षा ले रहे थे। इस विशिष्ट उड़ान पर कोई कैमरा नहीं ले जाया गया था ग्रीर उड़ान भरने वालों में एक रूसी वायुयान-चालक, दो हमारे वायुयान-चालक तथा हमारा क्वार्टरमास्टर जनरल (ग्रथीत् मैं) थे। उन्होंने कहा कि २०,००० फुट ऊँची इस उड़ान पर जाने के लिए शायद ही कोई ग्रीर व्यक्ति तैयार था।

इस गर्मागर्म बहस के बाद मेनन और कृपलानी ने ग्रापस में हाथ मिलाये तथा इकट्ठे चाय पी। इस समय दोनों ने ही कहा कि उनके मन में एक-दूसरे के लिए किसी प्रकार का द्रेप-भाव नहीं था।

३३. वास्तव में, जन्होंने तो 'चीफ ब्रॉफ जनरल स्टाफ' कहा था जिससे ाय मुझसे था।

२३ पर्येत १६६१ को 'टाइम्स धॉफ इब्डिया' ने मेरा पक्ष किया धौर निया:

हुछ महीने पहले, कहकती सदी में एक रूमी हेनीकॉप्टर की गरीक्षा तेरे के लिए उसे सहास के ऊपर उड़ाया गया था। इसके चानक एक स्मी विशेषज्ञ थे। सभी उड़ान पूरी होने में काफी देर थी कि इसके चातक ने इसके एकाकी यात्री की मुचना दी कि इसका ईंधन गमाप्त हो गया या भीर नीचे उतरने के मितिरक्त भीर कोई उपाय नहीं या। पर्वतीय प्रदेश में एक व्याने के शाकार के स्थान पर हैसीकॉप्टर को नीचे उठारा गया। इसके यात्री ये लेपटी जनरल बी॰ एम॰ कौल जो प्रय चीक बॉक बनरल स्टाफ हैं। कील को इस उडान पर जाने का प्रादेश नहीं दिया गया था । उन्होंने तो स्वेच्छा से इस अवसर को गले लगाया था जिसे धनेक लोग एक जानमेवा उडान समक्त कर टालने का प्रयत्न करते। किन्तु कौल नहीं, वह तो सस्त मिट्टी के बने है और उन्हें स्वरक्षा का कोई ध्यान नही .....बह इस बात का स्वय जा कर सन्तीप करना पाहते थे कि यह रुसी हेलीकॉप्टर हमारे उत्तरी पूर्वी सीमान्त के लिए उपयुक्त मशीन रहेगी या नहीं । इस परीक्षण में उन्होंने जीवन की वाजी लगा दी। किन्तु यही सो कौल की विशिष्टता हैं "'दुढ स्यभाव के एवं मुगठित घरीर के कौल हँसमृख व्यक्ति है किन्तु मूर्खों को महत नहीं

त्र पा प्रधाद प्रकृत स्वा का श्राम प्रपाद है । उनहें जीवन का बुछ तक्य है भीर वह तक्य हैनिक पीवन की मावस्पनतामी तक ही तीमिक नहीं है। ''निर्मय करने में एक स्वप का वितम्ब नहीं तमाते तथा हर काम मिकस्पन प्रया करना बाहते हैं जनके पाय कदम मिता कर चलना सरस काम नहीं हैं ''''।

रत प्रकार की प्रश्वचा तो मेरी कम ही होती किन्तु प्रहार मुक्त पर प्रधिक हों। "मागद मेनन ते मेरा तम्पक होने के कारण। यदि कुछ सोग मेनन के मेरा तम्पक होने के कारण। यदि कुछ सोग मेनन के मेरिता मानी बनने से अप्रवन्त में तो अन्हें प्रतिरक्षा मनी बनाय नहीं था। यदि कुछ सोग छोनते से कि में मेनन के हिए बात के हामने किए मूका देना था चाहै वह तेना के हित के विरक्त हो। बचों न हो तो यह उनका एक अम या, मेरे कभी ऐखा नहीं किना जेवा कि पाटकों को यह पुतान हो किना जेवा कि पाटकों को यह पुतान हो किना जेवा कि पाटकों को पर पुतान हो को स्था। मेनन के प्रतिरक्षा मेरी कोई पुतान ति हो हो और परीन्ति तो मेरी स्थानित हो सेरी परीन्ति तो मेरी स्थानित हो सेरी परीन्ति तो सेरी

सेवा के रिकार्ड के बल पर हुई और तब हुई जब मेरे सैनिक उच्चाधिकारियों ने उसके लिए सिफारिश की । मेनन का और मेरा सम्बन्ध वह नहीं था जो कि बतलाया गया है । मेंने इस जटिल व्यक्तित्व का बड़ी दृढ़ता से मुकाबला किया और सेना के हित को सदा सर्वोपरि माना ।

कुछ दिन पहले मुभं एक विश्वसनीय रिपोर्ट मिली थी कि वर्फ के पिघलने पर चीनी बाराहोटी (केन्द्री क्षेत्र में एक स्थान) पर अपनी सैनिक चौकी स्थापित . करने का विचार कर रहे थे। जब मैंने तिमैया से इसकी चर्चा की तो उन्होंने मेरे इस विचार का समर्थन किया कि हमें चीनियों से पहले वहाँ अपनी चौकी स्थापित कर देनी चाहिए।

जव मैंने पूर्वी कमान के मुख्यालय से कहा कि वह सैनिकों की एक दुकड़ी वाराहोटो भेज कर वहाँ अपनी चौकी की स्थापना कर ले तो वहाँ से कुछ ढीला-सा उत्तर मिला कि यदि उन्होंने ऐसा कदम उटाया तो चीनी भी चुप नहीं वैठेंगे और वाद की स्थित को सँभालने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में सैनिक नहीं थे। इस विपय पर उन लोगों से तर्क करने के बदले मैंने तिमैया से अनुमित ले कर यह काम अपने जिम्मे ले लिया। इसके कुछ समय पहले कुछ सैनिक कश्मीर में ऊँचाई पर लड़ाई करने का प्रशिक्षण ले कर लौटे थे, मैंने उनकी कमान प्रसिद्ध पर्वतारोही कैंप्टेन (अब लेफ्टी० कर्नल) एन० कुमार को सौंप कर उन्हें इस अभियान का महत्त्व समकाया।

मैं चाहता था कि यह दल वर्फ पिघलने से पहले वाराहोटी पहुँच जाए और चीनियों से पहले वहाँ अपनी चौकी की स्थापना कर ले। इसलिए, मैंने कुमार को कहा कि जो व्यक्ति (अर्थात् कुमार) २८,००० फुट ऊँचे 'माउण्ट एवरेस्ट' पर चढ़ सकता था, उसके लिए १५,००० फुट ऊँची वाराहोटी पर पहुँचना कोई किठन काम नहीं था। रास्ते में पड़ी वर्फ उन्हें नहीं घवड़ा सकती थी क्योंकि हिमालय पर वर्फ से उनका गहरा परिचय हो चुका था। अन्त में, मैंने उनसे कहा कि मुभे इस वात का पूरा विश्वास था कि देश ने जो दायित्व उन्हें सींपा था, वह उसे निश्चित रूप से पूरा कर देंगे। इसके वाद मैंने उनकी सफल यात्रा के प्रति शुभ कामनाएँ प्रकट कीं और उन्हें रवाना कर दिया।

वाराहोटी में अभी शरद् ऋतु के समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। कुमार ने जो-जो सुविवार वाही थीं, वे मैंने उनको सुलभ करा दी थीं। उस उद्यमी एवं दृढ़िनश्चयी नेता ने अपने जैसे पुरुपार्थी व्यक्तियों का दल पा कर अपने निराशावादी व्यक्तियों की भविष्यवाणियों को असफल कर दिया और चीनियों से वहत पहले वाराहोटी पठार में भारतीय तिरंगा लहरा दिया।

मैंने भी इस चौकी का काफी ध्यान रखा और वायु-मार्ग द्वारा रसद एवं

पन समग्री पहुँचाने में कोई कसर न बाने दी । वहाँ मैने स्वायी ग्रावास का भी निर्माण करा दिया ताकि ये लोग पूरे वर्ष वहाँ रह सकें। साय ही वहाँ वह पनती सहक बनाने का काम मैंने लेपटी० कर्नल मार्क वेलेटेग्ररस जैसे उत्तमी एवं साहमी क्रोफिसर को सौंच हिया ।

पर्यंत १६६१ में भापर ने सामीं चीफ का पद सँमाल निया। 3° वह एक विवेदगीन, मुयोग्य एवं निष्पक्ष चाँफिसर थे; चपने पेसे कं प्रति ईमानदार, वैना के हिनो के प्रति जायरूक एवं अपनी बास्याओं के प्रति निष्टावान थे। र पपने विचारों की सहज श्रमिञ्चवित में विश्वाम रखने थे तथा मरय-कथन म, बाहे वह कितना भी कटु बयों न हो, अपने उच्चाधिकारियों के सामने भी नहीं हिचकते थे। ग्रामी श्रीफ के पद पर उनकी निगुबित के सम्बन्ध में मनेक मुंदे प्रवार किये गए धीर कहा गया कि नेहरू (बीर मनन) सदा विम्मेदार

परों पर 'गनव' सादमियों की नियुक्ति करते रहते थे।

हिल्मी में जिन लीगों के साथ मुक्ते व्यवहार करना पटा उनमें सेपटी । बनान बद्यानिया (डिप्टी भीक ग्रांक ग्रामी स्टाफ), लेएटी० जनरान पी० पी० इमारमगतम् (एइजुटेंट जनरल) तथा लेपटी । जनरल सार । दे । प्रोधः (साटेरमास्टर जनरम्) भी मे । जन समय मेजर जनरग मो रीमागर पदी-लेजियों एव पदस्यापनाधों के इंचार्ज सैनिक सचिव थे धौर उनके सहायक थे विगेश्विर एम॰ एम॰ बादपाह । मोती धीर मैं कॉनेज सं एक सार थे सभा रिंद तरे रेजीमण्ट में भी उन्होंने मेरा धनुसरण किया था। घरनी रेनाप्रधि मे हेंप कई बार माथ रहे थे तथा मैंने और निर्िश्यीक अनगर चौधरी की 1 1627 H. WE कोर में बसमा ४ एवं २७ दियीवनें विवेदियर, बनरा

बह सीमान्त्र मेता के 🐠 🕻 गमन उनका सहका etic. " " व रहा दा, दशनिय ्ये संभान में हाबि इ बुरन्त स्थोबार कर की भी ।

वि । यहाँ वह बीन्ड प्रति) र मधीत सम बही दः च हे मुंबाती

रह बुद के र भागा-

पाक सीमा पर एक इन्फैण्ट्री त्रिगेड के कमाण्डर के रूप में भी उन्होंने काफी प्रशंसनीय काम किया था। <sup>34</sup> वाद में, जब मैं क्वार्टरमास्टर जनरल के पद पर था, तो वह मेरे स्टॉफ पर थे श्रीर उन्होंने काफी सराहनीय काम किया था।

श्री० पुल्ला रेंड्डी प्रतिरक्षा सचिव थे। एच० सी० सरीन संयुक्त सचिव (जी) थे श्रीर सैनिक व्यूह-रचना, श्रासूचना, सीनियर श्रॉफ़िसरों की पदोन्ति तथा सेनाश्रों के विज्ञापन का कार्यभार उनके पास था। वह भारतीय सिविल सेवा के विरुट श्रिवकारियों में थे तथा श्रपने काम को वलूवी जानते थे। उत्तेजना से उनका परिचय नहीं था किन्तु किसी श्रनुचित काम को होते हुए देख कर शान्त भी नहीं वैठ सकते थे श्रीर उसका तुरन्त विरोध करते थे। मेनन के स्टॉफ पर एक श्रीर संयुक्त सचिव थे जॉन लाल जो तिकिम एवं भूटान के मामलों पर विशेषज्ञ थे। एडिमरल डी० शंकर प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियन्त्रक थे। उन्होंने श्रनेक नये एवं महत्त्वपूर्ण संस्थापनों की नींव डाली। प्रतिरक्षा मन्त्रालय के वित्तीय परामर्शदाता थे जयशंकर जो वित्त मन्त्री मोरारजी देसाई श्रीर प्रतिरक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन, दो-दो स्वामियों की हाखरी देते थे। वह वड़े नम्र स्वभाव के एवं तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे।

विश्वनाथन गृह सचिव थे। उनके काम में कभी गलती नहीं होती थी। वी० एन० मिलक गृह मन्त्रालय में श्रासूचना विभाग के निदेशक थे। अपने सीमान्त से एवं विदेशों से श्रासूचना इकट्ठी करने का काम उनका था। वह प्रधान मन्त्री के पास किसी भी समय वेरोक-टोक जा सकते थे। वह देशभनत एवं धर्मशील थे। उनके एवं मेरे काम में सदा एक इपता रही। हम दोनों परस्पर मिल कर महत्त्वपूर्ण विपयों से सम्बन्धित ग्रपनी-ग्रपनी ग्रासूचनाएँ एक दूसरे के सामने रखते थे श्रीर उन पर विचार-विमर्श किया करते थे। उनके सहायक हुजा एक योग्य एवं कर्तं व्यक्तिष्ठ व्यक्ति थे तथा उनका व्यक्तित्व वड़ा प्रभावशाली एवं श्राकर्षक था। एम० जे० देसाई, भूतिंतगम् एवं एस० एस० खेरा कमशः परराष्ट्र, वित्त एवं मन्त्रि-मण्डल सचिव थे।

मेजर जनरल जे० एस० ढिल्लन मेरे सहायक थे। इस पद पर मैंने उन्हें दो कारणों से चुना था—एक तो मेरा उन पर पूरा विश्वास था और दूसरे, वह इस पद के लिए पूर्णतः उपयुक्त थे। वह इम्पीरियल डिफींस कॉलेज का पाठ्यकम पूरा कर चुके थे, जम्मू तथा कश्मीर में एक इन्फ़ैण्ट्री डिवीजन की

३५. हुसैनीवाला में पाकिस्तानी सैनिकों को करारी पराजय देने का श्रेय उन्हीं को है। इसके फलस्वरूप पाकिस्तानी ब्रिगेख के ब्रिगेखियर को दिण्डत होना पड़ा था।

३६. जिनका फल ग्राज मिल रहा है किन्तु दुर्भाग्यवश इसका श्रेय उनकी नहीं दिया जा रहा।

कमान बैमान पुंत से तथा सैपर घाँक्रियर ये जो घपने से एक प्रतिरिक्त योगतायो ।

विगेडियर टी॰ वी॰ चीपडा सैनिक कार्रवाई (मिलिटरी धाँपरेशन्स) के निरंगक थे। जब कुछ दिन बाद उनकी पदीन्नति हो गई तो कई कारणी पर विचार कर के भैने दिमेटियर 'मोण्टी' पालित को इस पट पर नियुक्त कर दिया। बहु एक मेथावी मॉफिसर थे और उनका भविष्य बडा उज्ज्वन था। हैनिक विषयो पर उन्होने कुछ पुरतकें लिखी थी जिनकां प्रकाशन विदेशों में मा या घोर उनकी काफी प्रशंसा हुई थी। जब ४ इन्फ्रेस्ट्री डिवीजन की क्सान मेरे हाथ मे थी तब उन्होंने मेरे झधीन एक ब्रिगेड की कमान की थी और देव में उनकी सैनिक योग्यता ते बहुत प्रभावित हुआ था । अपने पंदी के प्रति वह बहुत चेतन थे तथा उसमे सम्बन्धित समस्त ग्रावस्यक जानकारी रखते थे। विनेडियर वीरेन्द्रसिंह 'डायरेक्टर झॉफ स्टॉफ इय्टीख' थे तथा वह एक निस्स्वार्थी एवं सभम माफिसर थे। कुछ महीने बाद उन्होंने घरेलू कारणों से सेना से प्रवहास ते लिया था । (बाद में वह एन्० सो० सी० के डायरेक्टर नियुक्त कर दिन गए थे।) त्रिगेडियर 'जश्र' सत्ताराचाना ने उनसे कार्यभार सँभाना था। वह शक्यंक व्यक्तित्व के उद्यमी स्रोफिसर थे तथा उन्होंने मेना मुख्यालय के पमस्त डायरेक्टरों के काम का बड़े सुचाह रूप से समन्वय किया। मेजर जनरल ही। सी। निय सैनिक प्रशिक्षण के निदेशक वे और उन्होंने प्रपना काम वडी हैं वनता, निष्ठा एवं लगन से किया। मेजर जनरस के एम वुवे सीमान्त नषुकों के महानिदेशक थे। निष्कलक चरित्र के दुवे बढ़े सुवील एवं कुशल मांजिनर थे। सहत्र एवं उपकरण (वैपन्स एण्ड इकुइएमेण्ड) के निदेशक विवेडियर प्राप्टिया परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सीमान्त सेना के कर्नेल पी॰ एन॰ सन्ना मेरे विश्वासपाओं मे से वे । मेरे स्टॉफ पर अनेक नुयोग्य वपटी कर्नात एवं मेजर थे। लेपटी कर्नाल डी० एस० राव, बी० एन० सन्ता, ही॰ बी॰ कपूर और उज्जलसिंह बड़े निष्टाबान एव परिथमी भाँफिसर थे। तपदी कर्नल तिलक मस्होत्रा मेरे सुयोग्य सैनिक सहायक (मिलिटरी ग्रसिस्टैट) ये। त्रिगोर्डमर किम यादव 'जंगल वारफेघर स्कूल' के प्रसिद्ध कमाण्डेण्ट थे। स्वामी, गोविंग्द एवं ववंजा घरे सुयोग्य स्टेनोबॉफर ये द्ववा जोत्र एवं हवारामिह मेरे परिश्रमी चपरासी थे। कुल मिला कर मेरे स्टॉफ में काफी बच्चे बादमी 41 .

मेंग विचार है कि यहाँ में बचनों जब समय की दिनवर्षों के विषय में भी कुछ बतलाकें। एम्पीस वर्ष पहले, जिस दिन टी॰ टम्नू॰ रीस ने मुन्ते 'जीवन में 'स्पियम' का महत्त्व सबभावा था, उसी दिन से मैंने प्राट-काल जन्दी उदा भीर राभि को देर से सोना बारम्य कर दिया था। मैं दिनसी सादत का पुनाम नहीं था, निस्तर में मैंने द्वायद हो कभी चाय थी हो, दूध एवं फतों का हल्का नाक्ता करता था, विना विश्राम किये रात तक काम करता था और कई बार तो दोपहर का भोजन भी नहीं कर पाता था। इतने व्यस्त कार्यक्रम के साथ-साथ सामाजिक उत्सवों में भाग लेने, इतिहास, साहित्य, कविता एवं नाटक का ग्रध्ययन करने, नाटक देखने तथा पर्वतारोहण के लिए भी समय निकाल लेता था। दिन में लगभग ग्रटारह चण्टे काम करता था ग्रीर ग्रर्ड रात्रि के वाद ही शय्या पर लटता था। काम कितना भी ज्यादा क्यों न हो, रोज का काम रोज निपटाना ग्रीर ग्रगले दिन के लिए कुछ वाकी न छोड़ना मेरा स्वभाव चन गया था। रोज की डाक का रोज जवाव देता था। जो कोई भी कुछ ग्राशा ले कर मेरे पास ग्राता, में उसकी वात वड़े व्यान से सुनता ग्रौर उसकी यथा-शक्ति सहायता करता । इतनी व्यस्त दिनचर्या में सोने के लिए जो थोड़ा-बहुत समय मिलता, उसका सदुपयोग करता। मेरा सिद्धान्त था कि दिन में काम ग्रधिक है ग्रीर उसको पूरा करने के लिए दिन में घण्टे कम हैं। लिपट का उप-योग मैंने शायद ही कभी किया हो विलक सीढ़ियाँ चढ़ कर ग्रपने कार्यालय में पहुँच जाता था। सदा तेज कदम रखता और जीवन के सब क्षेत्रों में मुक्ते तेजी ही पसन्द थी। सौभाग्य से मेरा स्वास्थ्य ग्रच्छा था, इसलिए मैं इस समस्त शारीरिक एवं मानसिक श्रम को सहज रूप से वहन कर गया। सैनिक दस्तीं की कमान करते समय या कठिन एवं भयंकर स्थानों पर घूमते समय भी मैं इसी दिनचर्या का पालन करता। इसलिए जब कुछ सहकर्मियों को मैं 'ग्रिधिक काम' की शिकायत करते सुनता तो मुक्ते हँसी आ जाती कि वे लोग मजदूर संघों द्वारा निर्धारित घण्टे तो काम करते श्रौर उसमें भी शायद ही कभी कोई कटोर काम करते तथा गोल्फ़, पोलो, ग्रन्य मनोरंजन एवं गप के अपने कार्यक्रम में व्यतिकम न ग्राने देते ग्रौर फिर भी 'काम की ग्रधिकता' का नारा लगाते। मूर्खों से मुक्ते सख्त घृणा थी। काम मैं सबसे पूरा लेता था, काम में किसी प्रकार का विलम्ब या कोई बहाना मुक्ते बिल्कुल भी स्वीकार न था। 'शिष्टाचार' के नाम पर अपने उच्चाधिकारियों से व्यर्थ में डरना मेरे स्वभाव के विरुद्ध था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं को जो उस समय महत्त्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित थे, मैं वर्तमान सरकार के वनने के पहले से जानता था जिस समय मेरे कुछ सहकर्मी उनके पास जाने से भी कतराते थे कि कहीं उन्हें ग्रंग्रेजों के क्रोध का शिकार न वनना पडे।

चीफ ग्रॉफ जनरल स्टॉफ का पद सँभालने के बाद मैंने देखा कि हमारे सीमान्त पर चारों ग्रोर खतरे के बादल मँडरा रहे थे। लहाख से ले कर नेफा तक पाकिस्तान ग्रीर चीन की गृद्ध-दृष्टि लगी हुई थी, नागा शरारत कर रहे थे तथा गोग्रा की समस्या ग्रलग सामने थी। हमें सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान एवं चीन के ग्रपावन संश्रय से था। इन दोनों देशों को सेनाएँ जिस प्रकार हमें पर जमा हो रही थीं एवं रोज कोई-न-कोई छेड़छाड़ कर रही

भी उन्ते एक बात स्पष्ट भी कि वे हमें पवडाना चाहती थी। मुर्फ यह पत्-पा पा पा पा कि वे देश हमारे विरुद्ध कव युद्ध देवने और सव तयारी • २३१ ्ष्य प्रभाव मार्च था कि व च्या हुआर १४९६ छन ३६ घटा । विके हुने मनोर्वेतानिक एमको देंगे। किन्तु एक वात मैंने ठीक प्रकार में समक्र ्ष का जापनात्क प्रमुक्त ६५) किन्तु एक वात गण वाज जाजा. से कि हेने बरहेक क्षम सतर्क रहना चाहिए या तथा प्रत्येक स्थिति का मामना कर निष्य वैयार रहना चाहिए था। नेहरू और उनके महयोगियों का पन े हमार वधार रहना चाहुए था। नहरू भार वनक महुनाम्म असे में में में में निवार था कि इन देशों के माम जो हमारी समस्माएँ थी, वे सानित में मुलन्ह जाएँकी ।

पढ़ त्रथम भवसर या जवकि मैंने भारत की अतिरक्षा से सम्बन्धित इनना महत्त्वम् पर संज्ञाता था। यद तक मेंने बहुन मामनो की सप्रताह कर के हिम्में का स्थाप था। अब तक भग क्षेत्र भागवा का अवस्ता हिम्में का स्थाप किया था। कियु अब भीव औव एसव होने के कारण मैंने रेषु प्ता समाने की योजना बनाई कि क्या भारतीय नेना प्रपने नामानीन कर के प्राचित का स्वाह कि बचा भारताच नका अवस विकास के कि कि कि स्वाह के कि स्वाह के कि कि स्वाह के कि स् प्रशास बनाकवा का मुकावला करन रा स्थान प्रशास किति में नहीं भी तो सबसे मुबार करने के लिए कीम-कीम में करम उटाने पातिए भाग गृहा था ता हसम सुधार करन क लिए कानकान न करन करना था। है। ताब है। मैंने यह भी धावस्यकता धनुभव की कि एक बार मुक्त हनर जा हर हो भा पह भा धावस्थकता धनुभव का कि कर केना एव ाणाण का मिराइक करना बाहर । इसामर नहाज न न न किया है। विकास के भीने हुए रे. १०० मीन तब्बे सीमान पर स्थित सैनिक बीकान एक महत्वपूर्ण स्थानों का मेंने स्वय निरीक्षण किया और कुछ स्थानों का नी ्राष्ट्रिय हवाना का भन स्वय निराशण १७०० था एए इंकिन्द्र बार निरीक्षण किया । कियी स्थान का फाइन में विवरण पडने प्रपत्न भाग बार (नराहाण किया ) किया स्थान का पाउन व । पन्य पाउन की के में हैंग के हो घरेशा स्था जा कर उसका निरोधण करना कुछ सीर ्व प्रवास स्वान का भणका स्वयं जा कर उपका १४१६६० करण पूर्ण प्र है भीन है। साम ही, अपने सीनियर माणिसर को अपने बीच में देस कर र १६ ६। वास हा, अपन सालबर धारणार का जान गर विति है। इस काम में कई महीने नय गए ।

रेत स्थाना के निरीक्षण-संस्थान करने पर एक बात मुक्ते स्पट्ट हो गई हि रेगारे पास सिनको की सरसा<sup>क</sup> भी कम भी तथा युग्यास भी कम थे। हिर्मित को सुधारने के मेरे प्रमुख सासपीताराष्ट्री के सामर से इन गए घोर कृष्टे बड़ी निरामा हुई।

ा भाषाभा हुए। बहुत के संविक्त सामुखना (मिनिटरी इंग्ट्रेसीबैंग्स) का सम्बन्ध पा, मुखे का तथा कि विरेशों सेनाहों से सम्बन्धित धानुषना इक्ट्यो करने का सम हिन्मभात के वाजुकत विभाग के वास था। किन्तु के वाजुकत के सम्बन्ध विष्णांत्रभव क पात्रका विभाग क पास था। (क्ष्यु क्षण के पास वा) क्ष्यक के पास वा) क्ष्यक के पास वा) क्ष्यक के पास वा) के पास के पास वा) भूतिका है उदा पाते में, वह सीमान्त में हटी हुई नेना हो पिन नेटें ारणा प उदा पाठ थ, बहु सामान्त म दटा हु६ गण कार्यों की होते थे। (यदि बागूचना विमान या नेना की धोर ने धारिक वसना वे सा ंत ४। (यह ब्रायुक्ता विमान वा धना का धार व धार के

है। बेटिको के किल्साय हमारे यास रूपीरच क्रीक्रेक्सरी का भी टूब एउ ध्य धेनी हास्त्यों से बावन या।

ग्रभावि वता कर ग्रस्वीकृत कर दिया जाता था।)

जहाँ तक मेना के प्रशिक्षण का सम्बन्ध था, उसमें हमें पुराने एवं दोषपूर्ण हिथियारों का उपयोग करना पड़ता था क्योंिक ग्राधुनिक हिथियार हमारे पास पर्याप्त संख्या में नहीं थे। प्रशिक्षण के निए 'क्षेत्र' भी हमारे पास थे ग्रीर जो थे वे काफी-काफी दूरी पर थे। इस सम्बन्ध में सरकार से कई वार प्रार्थनाएँ की गई किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। जिन स्थानों पर एवं जितनी मात्रा में हमें जमीन चाहिए थी, सरकार उसे हमें देने में ग्रसमर्थ थी क्योंिक वहाँ उद्योग एवं कृषि का विकास किया जा रहा था। इस महत्त्वपूर्ण समस्या को किसी-न-किसी प्रकार हल करना चाहिए था।

जहाँ तक युद्ध-कोशल का सम्बन्ध था, हम लोगों को चीन की युद्ध-पद्धित का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए था तथा उसके प्रत्युत्तर में सम्यक् युद्ध-पद्धित खोजनी चाहिए थी। इसके लिए सरकार को दोपी नहीं ठहराया जा सकता नयों कि यह तो सेना के सीनियर सैनिक ऑफ़िसरों का दायित्व था और उन्होंने इस ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी ग्रोर तो जनरल स्टाफ तथा कोर एवं डिवीजन के कमाण्डरों को ग्रधिक ध्यान देना चाहिए था। इस दिशा में कदम उठाने के लिए जनरलों को किसी की अनुमित की ग्रावश्यकता नहीं थी। यदि उनके सामने कुछ किनाई थी तो उन्हें यह वात उच्चाधिकारियों के सामने रखनी चाहिए थी। हम में से किसी ने भी इस ग्रोर ध्यान नहीं दिया। न तो गुरित्ला युद्ध-पद्धित का कोई विशेप प्रशिक्षण दिया गया और न ग्रन्य उपाय खोजे गए ग्रन्था सैनिकों की संस्था की कमी तथा ग्राधुनिक हथियारों की कमी कुछ पूरी हो जाती। इस भूल की जिम्मेदारी सेना के सब जनरलों पर है। १६६१-६२ में जब मैं चीफ ग्रॉफ जनरल स्टाफ था तो ग्रन्य जनरलों के साथ यह जिम्मेदारी मेरी भी थी और इसे पूरा न करने के लिए मैं भी ग्रन्य जनरलों के साथ यह जिम्मेदारी मेरी भी थी और इसे पूरा न करने के लिए मैं भी ग्रन्य जनरलों के साथ-साथ समान रूप में जिम्मेदार हूँ। 36

सैनिकों को पहाड़ों की ठण्डी जलवायु का अभ्यस्त बनाना, वहाँ हथियारों एवं टैंक-तोपों से काम लेना, वहाँ हवाई-अड्डे बनाना तथा वहाँ सैनिकों एवं युद्ध-सामग्री के लिए स्थान निमित करना ग्रादि जटिल प्रश्नों की ग्रोर मैंने अपना ध्यान केन्द्रित किया।

भूटान एवं नेपाल जैसे भावुक क्षेत्रों से लगने वाले हमारे सीमान्त पर सैनिक समस्या में राजनीति मिली हुई थी । नेपाल, जो कि भारत में ग्रंग्रेज़ी राज्य के

३८. इस भूल के लिए न तो किसी एक जनरल को दोपी ठहराया जा सकता है त्रीर न किसी एक जनरल को निर्दोप सिद्ध किया जा सकता है।

<sup>हमय</sup> नाम के लिए स्वतन्त्र था, के लाथ मित्रता के सम्बन्ध बनाये रखना हमारे निए क्विना बरूरी था। जब भारत स्वाधीन हुमा तो उसने नेपान की स्वा-भीता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान किना भीर माथ ही वहाँ की लोकतान्त्रिक विता नेपानी काग्रेस के साथ भी सहानुभूति रखी। (नेपानी काग्रेस वहाँ से एतापों को उत्पादना चाहनी थी ।) राना नेपाल के वशानुगत शासक थे तथा बताबही के प्रयान मन्त्री पद पर प्रतिष्ठित रहते थे। सकट काल में वहाँ के पना को रारप दे कर हमने उसे घपना ग्राभारी बना लिया। माथ ही नेपानी कारेन प्रोर वहाँ की जनता की भी हमने सहानुभूति प्राप्त कर ली (नयोंकि (में उनके सहय से सहक्तुभूति थी ) ।

हुँछ मनय पहले तक नेपाल मध्य युगमं जी रहाथा। यहाँ न प्रच्छी पहुंचे थीं, न कोई रेल थी और नेवल एक हवाई धड्टा था। नेपारी कार्यस के नेताओं ने यह सब सुपार एक रात में करना चाहा और इस प्रश्रम में राजा हो प्रप्रसान कर दिया। जब भारत की सहानुभूति नेपानी कांग्रेस से बनी रही हो राजा भारत ते भी धप्रसन्त हो गया। (इसलिए, नेपाल और भारत के सम्बन्ध विगड़ते चले गए। हाँ, वाद में जा कर फिर सुघरे।) चीन जो भारत भीर नेपाल, दोनों के लिए खतरा बना हुमा है, ऐसे प्रत्येक धनसर का लाभ देश कर दोनों देशों के बीच आमक घारणाएँ (गमतफहमियाँ) फैलाता रहता दे वाकि उसका प्रपना स्वार्थ सिद्ध हो सके ।

भाग धौर चीन के सम्बन्ध कुछ दिनों से विगड़ते जा रहे थे। हमारी सीमा पर चीनियों की शुक्पैठ बढ़ गई थी। भारत ने चीन को कई विरोध-पप्र भेजें किल्तुउनकाफोई फल न निकला। चीनियो काखेल यह या कि वे प्रक्रिम धेनों में, विशेषतः लहाल में, जहाँ हम न दिखाई देते, अपनी चौकियाँ स्थापित

पक्ष व नवंद समान क एवं व मह कहता चुद कर असा ।क रे तो चीनियों को बपनी सीमा से बाहर सदेड़ने के निए तैयार ये किन्तु नेहरू एवं मेनन उन्हें ऐसा नहीं करने देते थे। ये कैबा डीमें थी। सवाई यह थी कि भव कुछ वर्ष पहले परराष्ट्र मन्त्रालय के एक विशेषज्ञ ने यह प्रस्ताव रखा या कि हम भी, चीन की शांति, लदाख ने ले कर नेफा तक अपनी सीमा पर अपने भाग का बाता, बदाबा न सा कर पान पर का प्रमाण की स्थित होई से पिता होई के सिता होई के स्थापित कर देनी बाहिएँ वो सैनिक होई केमान ने साधनों का प्रभाव बता कर एवं ऐसी वीकियों को सैनिक होटि में निवंत बता कर एवं ऐसी वीकियों को सैनिक होटि में निवंत बता कर, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसके साथ-माय हमारी सरकार ने भी साधनों की इस कमी को पूरा करने का कोई

ठोस कदम नहीं उठाया। परिणाम यह हुआ कि चीन विना किसी रोक-टोक के हमारी सीमा में अपनी चीकियां स्थापित करता रहा। जनता को जब इन धुसपैठों का पता चलता तो वह सरकार से चीन के विरुद्ध सख्त कदम उठाने का आग्रह करती।

इस बीच सीमान्त प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए नेहरू ने मुक्ते कई बार बुलाया। मैंने उनके सामने स्थित रखते हुए कहा कि क्योंकि सरकार ने सशस्त्र सेना के बार-बार कहने पर भी उसको शक्तिशाली नहीं बनाया, इसलिए ग्राज वह चीन की सेना से फलप्रद मोर्चा लेने में ग्रसमर्थ थी। मेरा यह तर्क नेहरू को कभी ग्रच्छा नहीं लगा।

लोक सभा के कुछ प्रतिपक्षी नेता ग्रीं एवं नेहरू की परराष्ट्र मन्त्रालय में एक गुप्त बैठक हुई जिसमें प्रतिरक्षा मन्त्री, ग्रामीं चीफ ग्रीर मैं भी उपस्थित थे। इस बैठक में नेहरू ने ग्रपने सीमान्त की सैनिक स्थिति की रूपरेखा सबके सामने रखी। किन्तु नेहरू के स्पष्टीकरण का किसी प्रतिपक्षी नेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ग्रीर उनमें से एक ने कुछ इस प्रकार की बात कही: 'इन्साव को दो चीज प्यारी हैं: जमीन ग्रीर स्त्री। ग्रापने चीनियों को १२,००० वर्ग मील जमीन तो दे दी, क्या ग्रव हमारी स्त्रियाँ भी उनको देने का इरादा है ?' इस पर नेहरू का मुख तमतमा गया किन्तु उन्होंने कहा एक शब्द नहीं।

इस सम्बन्ध में जनता द्वारा की जाने वाली आलोचना से नेहरू पूर्णतः पिरिचित थे और साथ ही अपनी सशस्त्र सेना की सीमा का भी उन्हें ज्ञान था। इसलिए नेहरू किसी ऐसे मध्य मार्ग की खोज में थे जिसे युद्ध भी न कहा जा सके और जिससे जनता भी सन्तुष्ट हो जाय। १६६१ के शिशिर में नेहरू के अपने कमरे में एक गोष्ठी बुलाई जिसमें मेनन, थापर और मैं उपस्थित थे। पहले तो उन्होंने मानचित्र पर उन स्थानों को देखा जहाँ चीन ने तभी धुसपैठ की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीमान्त क्षेत्र में जो पड़ले सैनिक चौकियाँ (चाहे प्रतीकात्मक ही) स्थापित कर लेगा, उस स्थान पर वह अपने अधिकार का दावा करेगा और 'कब्जा सच्चा, क्षगड़ा कूठा' वाली कहावत चरिताय होगी। उन्होंने पूछा कि जब वहाँ चीनी अपनी चौकियाँ स्थापित कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते थे ? हमने कहा कि सेना कम होने के कारण तथा कुछ अन्य युद्ध-कौशल सम्बन्धी बातों के कारण इस दौड़ में हम चीनियों का मुका वला नहीं कर सकते थे। यदि हम चौकियों की स्थापना भी कर लेते तो उनका

३९. अपनी सीमा पर चीन या किसी देश द्वारा किए गए प्रत्येक ग्रातिक्रमण की सूचना नेहरू को तुरन्त दी जाती थी। इस सम्बन्ध में समय-समय पर वह मुझसे विचार-विमर्श भी करते रहते थे। १९६१ के शिशिर तक, यद्यपि चीन की वढ़ती हुई घुसपेठ से वह कुछ चिन्तित तो हो उठे थे, उन्होंने प्रत्याक्रमण की वात नहीं सोची थी यद्यपि शब्दों में वह चीन को कई वार धमकी दे चुके थे।

पेत्त करता हमारे नित् बहुत कठिन था। साय ही योग के पान घाषुनिक इस्तर थे प्रीर, वह हमारो दन शोकियों का दो दिन टिकना मुस्किन कर रेग (वें हैंनेनू भी कुछ योही-नी योजियों स्थापित कर ती थी किल्तु उनका भेगा करते में जितनी कठिनाइयों का सामना करना यदना था, वह हम ही बतने थे।

उनके बाद जो विचार-विमन्तं हुमा, उसका निष्कषं (जहाँ तक में समभा) पह था कि क्योंकि चीन के भारत से युद्ध खेडने की तो कोई सम्भावना थी नहीं, हर्मानए वहीं तक चोकियों की स्थापना का मम्बन्ध था, हम भी बयों न उस करंत्र के चेल में प्रयान् चृद्धि-इन्हें में भाग लें। दूसरे सब्दों में, हम भी जहाँ भन्ती सोमा मानते हो, उस क्षेत्र में भागनों प्रतिकारमक चौकियाँ स्वापित करती प्रारम्भ कर दें। हमारे इन प्रतिरक्षात्मक कदम सं ग्राधिक-सेन्प्रधिक ्ण नाएन कर द । हुनार इम जातरसासम्ब कदम स आध्यन्यन्यन्यन्य में मैंत मुँद बनाएमा धोर कुछ नही करेगा। यगने गोगाना के सम्बन्ध में हुमने मेंद्र नची नीति निर्मारित की भी (जिन कुछ ने 'खनामी' नीति या 'कारकां' पिनसी का नाम दिया था)। यद के समाप्त होते होते सहाल घोर नेका में नेममा दशम में मधिक ऐसी चोक्यि हुमने स्थापित कर दी धीर प्रपत्ती आर-गीय मीमा के २,००० वर्ग मील स्थान पर अपना कब्बा कर लिया। इन शैकियों को प्रधासन की दृष्टि ने स्थापित नहीं किया गया था क्योंकि वहाँ भारत का व्यापन का वृष्ट न स्थापन यहा गिया यह सिंह रोहें रहना हो या नहीं अपितु वे तो इससिए स्थापित की गई थी ताकि चीन 'अनुसाई पीत' की घटना को न दोहरा छके। मेरे विचार में नेहरू ने यह नीति संगद् एव जनता को सन्तुष्ट करने के लिए निर्धारित की थी। हो सकता है कि उन्होंने धीन को उसी की बान से मात देने की सोबी हो। उन्होंने यह ा प्रश्ना पान का उद्या का बान सं भाव कर पर वार्य है। विश्नी गीति तब प्रश्नाई जब भारत श्रीर कीन नित श्रीत दिव विषयुजे जा रहे थे। श्रिपे उन्होंने प्रपने प्रश्नोजकों का श्रुहें बन्द करने की सोबी थी। सीमान्त क्षिण्य को सैभावने के सम्बन्ध में सस्वद्र में प्रविषकी बक्तों डारा घमनी पैर-पानिया क तथ्याय म तथ्य म आवश्या वया कर उन्होंने यह मीवि पानेत्राती एव रोज-रोज की घातोचना से तम घा कर उन्होंने यह मीवि स्पार्द भी। (किन्तु बाद की घटनाधों ने ऐसा उन्न स्प धारण किया कि १९६२ में भारत एवं धीन में युद्ध छिड़ गया जिसकी किसी भारतवासी की माधका नहीं थीं ।

धारं हैं। नेहरू ने १६६१ में वयप्रकाय नारावण को और मुखे भोजन के लिए पार्माण्यत किया। उस समय हमने धनेक विषयों पर चर्चा की बिनामें प्रपत्ती शीमा पर चीन की पार्मिक्यों भी प्राधित थी। १४ वर्धीय वयप्रकारा नारावण का मोक्पिय मान हैं कि पी। वह विजय है, उसार हैएव सन्त जैसा जीवन व्यतित करते हैं। प्रसिद्धि की उन्हें कोई चाह नहीं है। प्रवेडी सासन में बह

## २४४ ० ग्रनफही फहानी

ह्याति-प्राप्त कान्तिकारी थे। इस अवसर पर मुक्ते उनके असंस्य त्याग स्मरण हो ग्राए जो उन्होंने अपने कान्तिकारी जीवन में स्वदेश के लिए किये थे। उनके अनेक स्वप्न अधूरे रह गए। अंग्रेजों की अवज्ञा करने के फलस्वरूप उन्हें वर्षों जेल में रखा गया तथा उन पर असंस्य अत्याचार ढाये गए किन्तु इन सब से उनका साहस नहीं दूटा। एक समय सरकार ने उनके सिर पर काफी वड़ा पुरस्कार घोषित किया था। १६४२ के आन्दोलन में उनके साहसपूर्ण कृत्यों से तो एक स्वतन्त्र पुराण तैयार हो सकती है। एक बार लगातार पचास दिन और रात पुलिस ने उनसे पूछताछ की और जब थकान के कारण उन्हें नींद आ गई तो पुलिस ने उनके मुँह पर थप्पड़ मारा। एक बार उन्हें लगातार सोलह महीने तक एक छोटी-सी कोठरी में रखा गया (क्योंकि इससे पहले वह एक बार पुलिस के हाथों से निकल गए थे)।

१९४६ में उन्हें जेल से छोड़ा गया। इसके बाद वह जब दिल्ली आए तो मैं ग्रीर शाहनवाज उनसे प्रायः मिला करते थे। जे० पी० से मुक्ते सदा लगाव रहा है ग्रीर मैं उनको नेहरू का सम्भावित उत्तराधिकारी मानता या। १६४६-५० में मैं उनसे जालंघर में भी मिला था। वहाँ उनके सार्वजनिक भापण को सुनने के लिए मैं और मेरी पत्नी, दोनों गए थे। उनकी सत्यनिष्ठा एवं देश-भिवत का मैं सदा प्रशंसक रहा हूँ। अच्छा होता यदि उन्होंने सिक्तय राजनीति से संन्यास न लिया होता। यद्यपि वह कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे, किन्तु उन्होंने ग्रपना प्रत्येक क्षण देश सेवा में व्यतीत किया है। वह सुशिक्षित हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व के ग्रविकारी हैं एवं ग्रात्म-सम्मान से जीना पसन्द करते हैं। वह वैर्यवान्, कुशल एवं शान्त प्रकृति के हैं। हमारी समस्याग्रों को उन्होंने देश ऐवं विदेश में, उनके ठीक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। श्रव इस विडम्बना को क्या कहा जाए कि जब भी वह भारत, कश्मीर, नागालैण्ड या पाकिस्तान के बीच मधुर सम्बन्धों पर बल देते हैं तो लोग उनकी देशभिनत या सत्यनिष्ठा में सन्देह करना प्रारम्भ कर देते हैं। लोग भूल जाते हैं कि जे० पी० ने देशसेवा में ही अपना सम्पूर्ण जीवन उत्सर्ग कर दिया है और वहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए उनसे ग्रधिक त्याग किये हों। किन्तु जब और लोग इन्हीं मधुर सम्बन्धों की वात करते हैं तो उनकी प्रशंसा की जाती है। श्राज हम में से अनेक लोग उनके सद्भाव के प्रति शंका प्रकट करते हैं जैसे कि उनके सद्भाव के प्रति कभी शंका प्रकट की जा सकती हो।

मेजर जनरल हरिचन्द वयवार से मेरी प्रथम भेंट १६४६ में हुई थी ग्रीर <sup>तव</sup> से हम दोनों के सम्वन्य गाढ़ें ही हुए थे । द्वितीय विश्व युद्ध में, जब वह जापा-नियों के वन्दी थे, उन पर ग्रनेक ग्रत्याचार ढाये गए किन्तु उस वीर ग्रॉफ़िसर ने बाना मुँद न योना। इसके निए उन्हें एस॰ बी० ई० की उपाधि से समलं-इन किया प्रमा। उन पर हमारी होना को वर्ष था। १९६१ से पता नामा कि इसने फ़ेन्द्रें ना हैम्सर हो गया था थोर बहु कुछ हो दिन के मेह्सान थे। वेंग्रे हो मुक्के यह पुराद मूनना मिसी, में उनमें मिनने बन्दर्व थया। यह बड़े पैने दस स्थिति का मुकाबना कर रहे थे किन्तु उन्हें धपने पश्चिमर के विषय में किया थे। उन्होंने मुम्मेन कहा कि एक बार धम्मोका के प्रमिन्न कैमर विचार थे। उन्होंने मुम्मेन कहा कि एक बार धम्मोका के प्रमिन्न कैमर विचार को कुछ बड़ा हैं।

हिल्ली तीट कर मैंने व्यक्तिगत क्य में धन का इक्टूटा करना घुन कर दिया ग्रीह हिर्दे धनरीका वा कर धपना इलाज करा तरे। पहले मैंने धपनी धार्षिक धनता के समुमार रुष्ठ धन रता धोर किर तक्तान्वन्द कोर (हिर का मून ग्या) के धनुद्ध धांतिन्यरों ने यमार्याकत सहने को कहा किन्तु न्याने गैर्देन-योई बहाना बना कर सुभे हाल दिया। वैंग वे धांपिशर धपनी कीर के प्रति सपने प्रेम की सम्बी-बोदी डीगें होका करते थे किन्तु इस सम्ब किसी ने एक चैता न दिया। इसो बीच हिर को धमरीकी राजदृत गैल्जेय से सहायदा गिधाराकत सिक सका।

सुने तथा कि इस दियति में एक विदेशी सरकार का शह्मपता करना हमारे शिए शीरव की बात मही भी । टस समय तो प्रपानी सरकार को प्रामं बन्दा महिए या । इसिना, मैंने (जनस्त वापर से सहमति गे) बेनन एवं नेहरू हें प्रभीपधारिक रूप में बात की । उन्होंने उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध ने किसे प्रकार की धार्मिक सहायता देना सरकार के बिए इमसिए सम्भव नेहीं या स्थोकि एसा करने से मबिष्य के लिए एक यतत दुष्टान (मिसान) स्विर हो जाता। कितनी विधित्त बात है कि एक धीर तो एक व्यक्ति के

है। मैंने नेहरू से पूछा कि नया मैं इस सम्बन्ध में प्रथमी म्यस्तिपन समता में मन्दीको राजदुतासास से इस सम्बन्ध में बात कर सकता था। इसके निष्
मृद्ध विज्ञ सम में नेहरू ने सहमति दे थी। स्थोग की बात कि प्रयोग दिन सेटर यावस्ता दिक्ती था पहुँचे। में हिर के सम्यन्ध में बातचीत करने के तिष् गंद्रचेग के पाम गया तो नहीं चेस्टर बातस्ता से भी मुनाकता हो गई। मैंने जनसे प्राचीन की कि जब तीन दिवा बाद बहु समरीका नीटे तो हुरि एव उपकी पत्नी को भी ध्रयने साथ प्रयोग बातुयान में के जाएँ क्योंकि हरि के पास प्रतास जाने के लिए बायुवान का माहा नहीं था। मेरी रक्ष प्रयोग की पैसर वाजस्त में सहर्थ स्वीकार कर सिया। हिर धोर उक्तर्थ पत्नी समय पर दिस्ती पहुँच गए। बक्ष में सन् होनों को हवाई-बहुट पर विदा करने गया तो यह देल कर मुक्ते बड़ा ग्राश्चर्यं हुग्रा कि भारतीय सेना या बक्तरवन्द कोर का उनका कोई भी साथी उन्हें इस यात्रा पर शुभ कामनाएँ प्रकट करने नहीं ग्राया जिससे कि वह शायद न भी लीटते। (क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह ग्रमरीका जा रहे थे?) हिर को ग्रपने प्रति बरती गई इस उपेक्षा से काफी चोट लगी।

वाद में मुक्ते दिल्ली-स्थित श्रमरीकी सैनिक सहचारी कर्नल सी० ए० किट्स से पता चला कि श्रमरीकी सैनिक सचिव एित्वस जे० स्टार जूनियर ने श्रमरीका सरकार से यह श्रनुमित प्राप्त कर ली थी कि श्रमरीका में हरि का मुपत इलाज हो जाए। यह एक वहुत बड़ी सुविवा थी जो श्रमरीका ने हिर को प्रदान की थी। मेरा विचार यह है कि हिर को यह सुविधा चैस्टर वाउंत्स के प्रयत्नों के फलस्वरूप मिली थी जिन्होंने राष्ट्रपित कैनेडी से मिल कर इसका प्रवन्य किया था। मैं तो चैस्टर वाउंत्स की इस उदारता का चिर प्रशंसक रहेंगा।

न्यूयाकं में डॉ॰ पैंक ने हिर का इलाज किया। चैस्टर वाउल्स समेत जितने न्यक्ति हिर के सम्पर्क में ग्राये, वे सव उनके साहस को देख कर वड़ें प्रभावित हुए। इस ग्रवधि में उनकी पत्नी ने भी काफी तपस्यामय जीवन विताया। कुछ महीनों में इलाज के बाद हिर की स्थिति कुछ सुधर गई ग्रौर वह नवम्वर में भारत लौट ग्राए। उनके लौटने पर सशस्त्र सेना चिकित्सा विज्ञान के महानिदेशक लेफ्टो॰ जनरल शिव भाटिया ग्रौर में उनसे मिलने गए। उनका जीवन वचाने के लिए हम लोगों ने काफी भागदौड़ की किन्तु भाग्य से कौन लड़ पाया है। कुछ दिनों बाद उनको कुछ ठण्ड हो गई ग्रौर भाग्य की विडम्बना देखिए कि कैंसर का रोगी ब्रोंकाइटीस के रोग से मर गया।

मेरी पुत्री अनुराधा और उसके पित 'हनीमून' के लिए कलकत्ता गए। उनको गए किठनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि नागालैण्ड में लड़ाई छिड़ गई। अजय सप्रू का लड़ाकू स्कुएड़न इस समय नेफा में था, इसिलए उन्होंने इस संकट काल में अपनी सेवाएँ स्वेच्छा से अपित कर दीं। अगले दिन उन्हें पूर्वी सीमान्त पर कहीं भेज दिया गया। जैसा कि स्वाभाविक था, इस स्थित से (नववधू) अनु काफी घवड़ा गई। कुछ दिन वाद वह हमारे पास रहने के लिए आ गई। उसकी अस्त-व्यस्त स्थिति को देख कर हमने उसे डॉक्टर को दिखलाया। डॉक्टर ने निदान किया कि उसके दो काफी वड़ी रसौलियाँ थीं जिनको अविलम्ब निकलवाना अनिवार्य था। बड़े ऑपरेशन के लिए हम उसे वम्वई ले गए। ऑपरेशन के समय में और चन्नो (मेरी पत्नी) काफी चिन्तित रहे और अनु के स्वास्थ्य-लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। अभी अनु ी तरह ठीक भी नहीं हो पाई थी कि सूचना मिली कि अजय का दार्या

हैं हम विधित पढ़ पया था। मैं उसको तुष्त बींच से मया बही मुबिस्यात गर्नेन कर्नेत चर्क ने उसका बांपरियन किया और फेंग्डे का कुछ भाग काट रिया। यत्रव की बीमारी का अनु पर बहुत गहरा प्रथमत पड़ा और वह धीरे-पीरे पुण्ती गर्द तथा छाया मात्र पढ़ गई। एक दिन वह मूछित ही गई, मेंनरते ने निराम किया कि उसे बीनियात का बात्रवण हुआ या। यह बहुत वहां बावात था। उसको इस दक्षा में देख कर हुमारा हुदय गो उदता था।

दुर्भाग की छाया मेरे ऊपर समन होती जा रही थी। मैं इस समय प्रपने को बहुत एकाकी खनुभव कर रहा था। मुक्ते प्रपने प्रति यह एक बहुत बड़ा प्रयास नग रहा था। इस समय भैंने बाबिगटन ब्लंडन की इन प्रतिनयों मे

ग्रान्तना प्राप्त की :

Und fierce though fiends may fight, long though angels hide,

I know that truth and right have the universe on their side.\*

हुँछ क्षेत्रों में यह प्रचार हुआ कि शायद नेहरू ना उत्तराधिकार मुक्ते प्राप्त हो। उदाहरण ने लिए, 'करफर' के सम्पादक डी॰ एक॰ करारका ने ७ घन्नू-वर १६६१ के प्रकामे लिला:

नेहरू को जनरल फोन पर बहुत धियक बिस्वास है धोर कोन के होने हुए उन्हें भेना में कियो प्रकार की धनुसासनहोनता की या सोकतन्त्र में कियो प्रकार के विषटन की कोई धार्यका नहीं है.... यदि नेहरू ने कभी धरने उत्तराधिकारी का नाम बताने की सोबी तो यह सम्मय है कि बह समस्त पुराने परिचित कावेसी नामों को छोड़ कर बनरस कौत का नाम में।

इस नेल में झाने कहा गया था:

यदि कौस कभी मुँह सोताते हैं तो नेवन बादेश देने के लिए धोर बन तक बहु पादेश देने की स्थिति में नहीं होने, तब तक साम्त रहना एयद करते हैं। कौन हर भीब पर नबर रसते हैं। वह देवन धार्मों के भीक ही नहीं बनेंगे धिन्तु एक दिन भारत ने प्रधान मन्त्री भी बन सकते हैं.....

"(यह यान कितन हो भवंकर यूद करें और देशकार्य को समर्थी प्रदर्भ तक किस रूपी न रहना पढ़ें किन्तु में जानका है कि फ्रन्त में दिख्य सरय और मैंपनयरी को होनो !) इसलिए कुछ राजनीतिज्ञों तथा सैनिकों ने, ईर्प्यावश, जनता में मेरे विम्व (इमेज) को प्रत्येक सम्भव उपाय से विकृत करना प्रारम्भ कर दिया।

त्रिटेन के प्रतिरक्षा प्रमुख लाईं लुई माउण्टवेटन (एडमिरल ग्रॉफ दि फ्लीट) द्वारा ग्रायोजित सैनिक व्यायाम देखने के लिए ग्रगस्त १६६१ में वापर ग्रीर में इंग्लैण्ड गये। ग्रनु की ग्रस्वस्थता के कारण मैंने एक वार न जाने की सोची किन्तु मेरी पत्नी बन्नो ने मुफे ग्राह्वासन दिलाया कि वह ग्रकेली ही ग्रनु की देख-भान कर लेंगी ग्रीर मुफे सैनिक कर्त्तव्य को पूरा करना चाहिए। ग्रनु को इस दशा में छोड़ने को मन नहीं करता या किन्तु बन्नो के ग्रविक कहते-सुनने पर में इंग्लैण्ड चला गया। गजा ग्रीर वेरूट होते हुए हम लन्दन पहुँच। वहाँ पहुँच कर पता चला कि ग्रनु की तिययत वैसी ही थी। दोनों (माँ-वेटी) की पीड़ा की कल्पना कर मेरा मन सिहर उठता था। कोई माँ ग्रपने बच्चे को इतने कप्ट में नहीं देखना चाहती!

मैं २८ वर्ष बाद इंग्लैण्ड गया था। इस बीच वहाँ बहुत कुछ बदल गया था। न ग्रव भारत ब्रिटेन के अधीन था और न ही अब ब्रिटेन ही विश्व की

एक बड़ी शक्ति थी।

लन्दन में हमारा अच्छा स्वागत हुआ। सैनिक व्यायाम का आयोजन कैम्बरले में किया गया और लार्ड लुई माउण्टवेटन के निदेशन में यह सफल रहा। माउण्टवेटन ने थापर को बधाइयाँ दीं। मेजर जनरल याह्या खान से, जो उस समय पाकिस्तान में मेरे प्रतिरूप (काउण्टरपार्ट) थे और अब वहाँ के कमाण्डर-इन-चीफ हैं, कैम्बरले में मेरी काफी वातचीत हुईं। माउण्टवेटन के कहने पर मैंने चुने हुए ऑफ़िसरों के सामने वार ऑफ़िस में एक भाषण दिया जिसमें भारतीय सेना की समस्याओं को सामने रखा। वहाँ मैं वार ऑफ़िस इण्टेलीजैन्स के अध्यक्ष मेजर जनरल स्ट्रांग, चीफ ऑफ इम्पीरियल जनरल स्ट्रांफ और उनके डिपुटी जनरल सर जॉन एण्डरसन (?) से भी मिला।

ब्रिटिश श्रॉफ़िसरों ने तो शुरू में यह भिवष्यवाणी की थी कि उनके विना भारतीय सेना चल ही नहीं पाएगी। इसलिए थापर को और मुभे इतने ऊँचे पदों पर देख कर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सचमुच इन पदों पर श्रासीन थे। बार-वार वे सन्देहशील दृष्टि हमारी ओर डालते और चुप रह जाते। कुछ श्रॉफ़िसर जरूर ऐसे थे जो हमें समृद्ध देख कर सचमुच हिंपत हुए थे।

जव मैं कैम्बरले से लन्दन लौटा तो वहाँ रहने वाले जाँट रेजीमैण्ट के अवकाश-प्राप्त ब्रिटिश अाँफ़िसरों ने मुक्ते निमन्त्रित किया। अनेक पुराने मित्रों से मिल कर मक्ते बहुत प्रसन्नता हुई। इनमें ब्रिगेडियर मैक्फरसन भी थे जिनकी

दिगेड में मैं सवास्टर्न रह चुका था।

पानिष्पोर्ड में में प्रपूरे भतीने विनीत हुनसर से मिलने गया। विनीत वहीं विग्रह था। उसने मुक्ते पूरा विश्वविद्यालय दिललाया और एक कहानी मुनाई वो दुछ समय पहले एक धन्य जिलक ने सुनाई थी:

I am a Master at the Balliol College And what I don't know is not knowledge.

एक रिवरार को में प्राइटन गया तथा एक को कैंग्ब्रिश । फार्नवरों में मैंने हिवाई प्रदर्शन' देखा । बाद में मैंने वह फैक्टरी भी देखी जहाँ हुमारे 'विकसं' टक बनते थे ।

सन्दन में, वर्षा शैल के स्वामी किन्सनेयर ने मुक्के अपने यहाँ निमन्त्रित किया। वहाँ में प्राइम्स आँक इन्डिया के सुयोग्य सवाददाता जी० ने० रैकी एवं उनकी गुणवती पत्नी कात्वा से, अवकास-पत्र नेवर जनरस पी० एस० मीमरी एव उनकी सुन्दर पत्नी विषट में तथा अम्य लोगों से मिला। एक दिन के लिए ब्यूटी पर धीरस नया तथा दो दिन की छुट्टी से कर १५ सितम्बर रिक्ष को सितम पत्र सामा तथा हो दिन की छुट्टी से कर १५ सितम्बर

बंधिन के हवाई पहुँ पर, नगर के लोकप्रिय वर्षोमास्टर (मेयर, नगरपति) विस्ती बाग्यूट के एक प्रतिनिधि ने मेरा स्वाग्त किया तथा जनकी भीर से एक प्रगानुक्य एवं एक पर मेंट किया। पत्र के मेयर महोदय ने स्वयं उपस्थित ने र् एक पुष्पमुक्य एवं एक पर मेंट किया। पत्र के मेयर महोदय ने स्वयं उपस्थित ने रैं से के सार्थ के प्राप्त माने के सार्थ के उन्होंने सिक्का था :

'धाएकी वाना में हम बहुत हुपित हैं...मुक्के विश्वास है कि इस नगर भी स्थिति प्रपने नेत्रों हैं देखने के बाद धाप अपनी सरकार को यहीं से बातांकित स्थित है के बाद धाप अपनी सरकार को यहीं से बातांकित स्थित है के बातांकित हैं के स्थान स्थानित प्रदेश सिक हो स्थान हो आप है। इसके बाद भी प्रिमेशकार्धों में आज भी हम मुख्त नहीं हो पाए हैं। इसके बाद भी प्राव्य हम प्रपने मुन्त धांकित हो निए संपर्णरात हैं। इस मानवीय धांचिकारों के निए संपर्णरात हैं। इस मानवीय धांचिकारों की मांग करते हैं, न इसके बाद का धीर न इसमें कम...

उस दिन सन्ध्या को हेर बाष्ड्ट से मेरी चेंट हुई । वह एक प्रनावधानी, सर्पानिष्ठ एवं उद्यमी नेता थे ।

रेसके पहले में जब बानिन नया था तो बहाँ हिटनर का साम्राज्य था। उनके याद बानिन ने मनेक यातनाएँ नहीं किन्तु प्रपती धपराबिय सारमा के कारण वह ग्राज भी जीवित था। जर्मनों ने ग्रपने को दुवारा समृद्ध वनाने के लिए ग्रनथक परिश्रम किया था। जिस शी त्रता से उन्होंने स्वयं को फिर से ऊपर उटाया था, उसकी सराहना सम्पूर्ण विश्व करता था।

एक महीने पहुँग पूर्वी एवं पिश्चमी विलित के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई थी तथा नगर को चार क्षेत्रों—हसी, ग्रमरीकी, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी—में विभाजित कर दिया था। कुछ जर्मनों से बातचीत करने पर पता चला कि इस दीवार के प्रति सबके हृदय में ग्रपार घृणा थी। कुछ जर्मनों ने ग्रपने विचारों को न व्यक्त करना ही श्रेयस्कर समभा तथा कुछ ने इस ग्रमानवीय कृत्य का खुल कर विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह उनके देश पर सबसे बड़ा कलंक था।

उस सन्व्या की वात है, होटल के अपने कमरे में मैं बैठा हुआ था। अनु के स्वास्थ्य का कोई समाचार न मिलने के कारण मेरा चित्त वड़ा उदास था। विदेश आने पर मैं पछता रहा था और वार-वार मन यह कहता कि उस समय मुक्ते अपनी वेटी की परिचर्या में होना चाहिए था। जिस समय उसको मेरी सख्त जरूरत थी, उस समय मैं विलन में बैठा हुआ था। इन्हीं विचारों में भटकता मेरा मन अपनी विवशता पर दुखी हो रहा था कि इस दुनिया की कठोरता का स्मरण हो आया।

मुक्ते यह सोच कर कितना क्लेश हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में मेरे कुछ विरोधियों ग्रौर समसामयिकों ने मेरी प्रगति से चिढ़ कर मुक्ते ग्रपमानित करने, मेरे प्रयासों को महत्त्वहीन सिद्ध करने तथा मेरे विम्व को विकृत करने में कुछ उठा नहीं रखा। मुभी सब से अधिक दुःख तब हुआ जब उन्होंने मेरी व्यावसायिक क्षमता में शंका प्रकट की । मेरे प्रति घृणा पैदा करने के लिए ईर्घ्यावश अनेक भूठी बातों का प्रचार किया गया। मेरी देशभक्ति ग्रौर ग्रात्म-सम्मान की भावनाओं पर चोट की गई तो अपने निन्दकों की निर्लज्जता पर मैं आश्चर्य-चिकत रह गया। मुफ्ते लगा कि मेरे ग्रालोचकों ने मेरे प्रति उचित न्याय नहीं किया। मेरे पास ऐसा कोई मंच नहीं था जहाँ से मैं ग्रपना बचाव कर सकता या तथ्यों को प्रकाश में ला सकता। अपने कव्टसाध्य दायित्वों को पूरा करते हुए भी, जब मुभपर इस प्रकार कीचड़ उछाली गई तो मुभ्ने वहुत क्लेश हुग्रा ग्रीर लगा कि यह संसार दुष्टों से पूर्ण है। काफी समय तक मैं इसे चुपचाप सहन करता रहा, किन्तु में कोई श्रतिमानव तो था नहीं, मेरी सहनशक्ति की सीमा तो थी ही । मैंने अनुभव किया कि मनुष्य को दुप्टों का सामना साहस से करना चाहिए तथा व्यर्थ में खिन्न नहीं होना चाहिए। किन्तु क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसा क्षण न श्राया हो जब वह प्रतिकूल परिस्थितियों में घवड़ा न गया हो ? सत्य तो यह है कि ग्रधिकांश व्यक्ति—चाहे वे कितने

ही प्रश्तियाली क्यों न हो-किसी-न-किसी क्षण अपनी निर्वेतताओं को व्यक्त करते ही हैं; हाँ, व इसे स्वीकार करने में सकीच करते हैं। मेरे जीवन में वह स्पिति या गई थी जब मैं पूर्णतः ऊच चुका था धौर मुस्ने किसी चीज की रसी भर चिन्ता नही रह गई।

मूर्वे प्रत्य ही चुका था। कमरे में में बित्कुल खकेला था। कही दूर में रिगारपूर्ण संगीत मेरे कार्नों में पढ़ रहा था। मेरा मला क्षेत्र गया, घोटो पर पड़ी जम पहें। मेरी कनपटी ममें हो गई, नाड़ी तेज हो गई धौर हहगति (ह्वय की घड़कन) बढ गई। मेरा दिल हुवने लगा, मुक्त पर उदासी छा गई। इस वियम स्थिति में, विस्तर पर निर्जीव-सा पड़ा, मैं सीच रहा था कि नया कभी विपाद की यह छाया मुक्त पर से हटेगी, क्या कभी मैं सुख की सांस ले पाऊँगा। हृदय में भाशा की एक किरण पूटी कि मुक्ते साहस से काम लेना त्राहिए, पुरुष के समान इन मुसीयतो एव दुश्चिनसाम्रो पर विजय पानी पाहिए। पौर तब मैंने अपनी समस्त घक्ति को केन्द्रित कर स्वयं को सैभासा।

इस मानसिक तनाव के फलस्वरूप कुछ समय तो मैं ढीला-ढाला पत्रा रहा। व्यक्त वार्त्र में दिल्ली मा गया। यहाँ मा कर देशा कि मेरी पुत्री एवं शामाता (यमाद) प्रमी पूर्णकंगल स्वस्य नहीं ये और दल बीच उन्होंने बहुत प्रिक कर सर्ग किया था। जनकी इस स्थित को देश कर मेरा हृदय रो उटा।

गोमा पर की गई सैनिक कार्रवाई के यहाँ वर्णन करने से नेरा सभिप्राय यह रिजाना नहीं है कि वह हमारे लिए कोई बहुत बड़ी सांप्रामिक विजय थी प्रिंगु उसकी लघुना का मुक्ते पूरा-पूरा ज्ञान है। इस घटना के वर्णन में मेरा पित्राय केवल यह दिललाना है कि स्वतन्त्रता-पूर्व को हम सब देशशासियो ने एक सारा की थे कि अपनी प्रत्येक इच भूमि को हम विदेशी पूर्व में छुड़ा भेंगे, स्वतंत्र्यता के बाद हमने वस सपय को किय प्रकार पूरा किया। त्रामण चार सी वर्ष पहले पूर्वमासियों ने दिन, दमन घोर गोमा पर

भपना कब्बा कर निया था। जब तक भारत में ब्रिटिश राज रहा, हम इस सम्बन्ध में बुछ नहीं कर पाए। किन्तु जब हम ११४७ में स्वाधीन हो गए दो इसारा परना धर्म यह या कि हम अपनी मानु मूचि के दौष भाग को भी काशीधी एव पूर्वगातियों के पचे से मुक्त करें और हम इम वर्म-पानन में प्रयत्नशील े पूर्णांजवा क एन से मुख्त कर बोर हम इस यम-मानन म अवस्थाना हैं। श्रीमींसी में परेंबों की मोति सानिवपूर्वक चले गए किन्तु हुंगांतियों ने मेंद्रों के रहने की सोची। हमने वरस्यर बातचीत के द्वारा इस वमस्या को कुनमति का प्रयक्त विचा किन्तु पूर्णांता ने ह्यारी घोर कान ही नहीं दिया। किंद्र, दमन मोर्स मोत्रा में क्षांत्रास्थिय एन कांग्री अस्तावार पारे वा रहे थे। यहाँ कुछ कांनोनियाँ गोरों के निए रिवर्ज मीं विनमें गोम्यानियों का प्रवेष

वर्जित था। यदि गोग्रानी ग्रपने ग्रियिकारों की मांग करते या स्वावीन होने के लिए संवर्ष करते तो उनके साथ काफी वर्षरता का व्यवहार किया जाता, उन्हें जेनों में हुँ स दिया जाता ग्रीर उन्हें तरह-तरह की पीड़ा पहुँचाई जाती। उनके प्रति पुर्नगानियों का ऐसा नृशंस व्यवहार देख कर भारतीय जनता ग्रीर विशेषत: नेहरू काफी ग्रशान्त थे। विना इस भाग के स्वावीन हुए हमारी स्वावीनता ग्रभूरी थी। कुछ देश यह चाहते थे कि यह समस्या उनभी रहे क्योंकि इसके सुलभने से हमारी एक समस्या कम हो जाती थी ग्रीर फिर हम उनकी स्वायंमय प्रवृत्ति को कुचलने में ग्रविक सक्षम हो जाते थे। १६६० में ग्रभिका-स्थित पुर्नगानी उपनिवेशों—ग्रँगोला एवं मोजमवीक—ने भी विद्रोह कर दिया था। इन दोनों पुर्नगानी उपनिवेशों ने भारत से ग्रपील की कि यदि भारत पुर्तगान को ग्रपनी भूमि से भगा दे तो उनको भी स्वावीनता लेने में सरलता रहेगी।

इस विषय पर हमारे नेतायों में मतभेद था। कुछ (जिनमें नेहरू भी थे) तो इस पक्ष में थे कि हमें पूर्तगालियों से अपनी भूमि को बन्धनमुक्त कराने के लिए हर साधन अपनाना उचित था जबिक कुछ (जिनमें मोरारजी देसाई भी थे) इस पक्ष में थे कि हमें शान्तिपूर्ण मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए। मोरारजी देसाई ने तो, जब वह बम्बई के मुख्य मन्त्री थे, १९५६ में अपनी सीमा पर पुलिस तैनात कर दी थी ताकि अपने निहत्थे स्वयंसेवक भी गोआ में न घुस सकें।

१९६० में तथा १९६१ के प्रारम्भ में गोग्रा के राष्ट्रवादी नेताग्रों ने हमारी सरकार पर जोर डालना शुरु कर दिया था कि इस सम्बन्ध में पुर्त-गालियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाया जाए।

नवम्बर १६६० में नेहरू ने 'गोपी' हाँडू को, जा लगभग दस वर्ष से हमारे सुरक्षा प्रमुख (सीक्योरिटी चीफ) थे, अपनी सीमान्त सेना का इंस्पैक्टर जन-रल आंफ पुलिस नियुक्त कर के वम्बई भेज दिया। उन्होंने ६ महीने के भीतर-भीतर गोग्रा में अपना सम्पर्क स्थापित करके महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ एकत्र कर लीं। थोड़े दिनों में वह गोग्रा के सम्बन्ध में विशेषज्ञ वन गए। १६६१ के उत्तरार्द्ध में मिली सूचनाग्रों से इतना स्पष्ट था कि गोग्रा के राष्ट्रवादी नेताग्रों के विरुद्ध पुर्तगालियों के अत्याचार बहुत वढ़ गए थे।

२३ अक्तूबर १६६१ को या उसके निकट नेहरू ने (इंग्लैंड ग्रौर ग्रमरीका ति समय) वम्बई में एक सार्वजनिक भाषण दिया जिसमें निम्नलिखित वार्ते हीं:

<sup>80.</sup> १९५५ में, स्वतन्त्रता दिवस पर लाल किले से वोलते हुए नेहरू ने लग-भग पाँच लाख लोगों के सामने गोत्रा को मुक्त कराने की वात कही थी।

 (म) गोमा के सम्बन्ध में बातचीत करने घौर इस समस्या को शान्ति से सुनमाने के लिए हमने पुर्वमालियों से कई बार कहा है किन्तु जहोंने हर बार हमारा धनमान किया है,

(मा) इसिलए, यदि अब पुर्नमानी मोमा के राय्ट्रवादियों के साथ सद् व्यवहार नहीं करते और दान्तिपूर्वक नहीं चले जाते तो उनके

निरुद्ध कदम उठाने मे प्रव हम नहीं चुकेंगे,

 प्रव वह विदेश जा रहे थे तथा पूर्वमालियों को एक अवसर और देंगे कि वह इस सम्बन्ध में शान्तिपूर्वक बाठवीत कर ले,

(ई) विश्व के समय हमने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी दृष्टि में गोपानी भी शेष भारतीयों के समान इसी राष्ट्र के निवासी है और उनमें कोई भेद नहीं है । इसका एक प्रमाण तो यही है कि बम्बई में रोमन कैंगीलिक काजिनल है तथा भारत के सात विद्यार्थों में पोच गोपानी हैं । हमरी शोर पुतंगानियों ने गोधा में भी किनी गोपानी को विद्यव नहीं बनाया है ।

२४ मस्तूबर १८६१ को सेपटी॰ जनरल के॰ एन॰ बीचरी झीर मैं प्रशासन में बताराज्य कोर सम्मेशन में भाग से कर एक साथ पूना भीट रहें है। उस समय उन्होंने मुमसे करता कि मीटीक स्थान पर ठीक व्यक्तियों में मूर्त विद्यारित कर हूँ कि यदि मोधा के सम्बन्ध में कुछ सैनिक कार्रवाई की बार की उसका पूरा साधित्य उन्हें सीना बाए (स्रोर इसमें किसी का साम्धान हों)। दिख्यों लीट कर जब मीने यह बार्याना ध्वने चीफ बायर को सुनाया सी मुक्तार रिद्यार

१४ नवस्वर को प्रतिरक्षा मन्त्री के कमरे मे एक बोस्टी हुई विससे प्रति-रेषां क्षत्री के प्रतिरिक्त तीनों सेनाओं के बीक, हांडू घोर में थे। मेनन ने <sup>बेत</sup>नावा कि बर्ग्हे निस्नसिक्ति सूचनाएँ<sup>88</sup> प्राप्त हुई थी:

(प) सीटो (बिलगी पूर्वी एविया तिथ संगठन) के बार्षिक 'अन्तवेना स्थापाम' मारमागी बन्दरगाह से ११० मील दूर घरव सामर में १६ में २५ मनस्वर तक हो रहे थे। इस स्थापाम में पाकिस्तानी, विटिय, मार्गोकी, तुर्की एवं ईरानी पीठ भाग से रहे थे। इस समय सामाजार ने सोचा कि भारत से घेड़ एवं पाकिस्तान को दुर्पा कर के कोई पुरंदना कर दो जाए लाकि समरीका, ब्रिटेन एवं पाकिस्तान को प्रतिमान का सनुमान सम सक्त । इसिनए, पुनेगालियों ने १०

81. उन्होंने ये सुचनाएँ कई मागों से प्राप्त की थीं जिनमें आसूचना विभाग रव होंडू भी थे। नवम्बर को बम्बई से कोचीन जाने वाले हमारे एक व्यापारी जहाज 'साबरमती' पर विना वात के गोलियाँ वरसाई ग्रीर एक इंजिनीयर की ग्रांख को घायल कर दिया। यह घटना तब घटी जब हमारा जलपोत ६०० गज चौड़े उस जलमार्ग से जा रहा था जो हमारे कारवार बन्दरगाह एवं ग्रंजदीव नामक पुर्तगाली द्वीप को ग्रंलग-ग्रनग करता है। (इसलिए, यह जलपोत हमारी ही सीमा में था।)

(या) जब इस दुर्घंटना पर भारत ने कोई ध्यान नहीं दिया तो पूर्व-गालियों ने २१ नवम्बर को राजाराम नाम के एक भारतीय मिंछ-यारे की हत्या कर दी। यह मिंछियारा भी ग्रपनी ही सीमा में उसी स्थान पर मछिलियाँ पकड़ रहा था। यह समाचार वम्बई तो ग्रवि-लम्ब पहुँच गया किन्तु दिल्ली २४ नवम्बर को पहुँचा।

पुर्तगाली प्रधान मन्त्री सालाजर को इस वात का विश्वास नहीं था कि भारत एवं पुर्तगाल के बीच संघर्ष छिड़ने पर ग्रमरीका एवं ब्रिटेन उसकी मदद करेंगे या नहीं। उन्होंने सोचा था कि ग्रमरीका के राष्ट्रपित कैनेडी रोमन कैंथों- लिक थे ग्रौर इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री ग्रनुदार (कंजरवेटिव) मैक्मिलन थे, इसलिए ग्रमरीका एवं इंग्लैण्ड उनकी सहायता करेंगे।

पुर्तगाल ने सोचा था कि यदि भारत कोई सैनिक कार्रवाई कर देता तो जब तक उसकी सेना गोग्रा ग्राती तब तक सीटो के युद्धपोत वहाँ पहुँच जाएँगे। इसकें बाद वह गोग्रा के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में ले जाएगा ग्रौर ग्रपने उपनिवेशों को सरक्षित रख सकेगा।

गोष्ठो में यह सुभाव रखा गया कि पुर्तगाल के कुकृत्यों की प्रतिक्रियास्वरूप उसके ग्रंजदीव द्वीप र पर कब्ज़ा कर लिया जाए। हाँडू ने ऐसा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पुर्तगाली यही तो चाहते थे कि हम कोई ऐसा कदम उठाएँ ग्रौर वे संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुँच जाएँ। उन्होंने यह सुभाव दिया कि हमें भारत स्थित समस्त पुर्तगाली उपनिवेशों पर अपना अधिकार एक साथ करना चाहिए।

थोड़ी देर के वाद-विवाद के बाद यह निष्कर्ष निकला कि उस समय हमें चुपचाप रहना चाहिए तथा भारतीय जलसेना को यह निदेश कर देना चाहिए कि वह कारवार होते हुए बम्बई से कोचीन तक अपनी गश्त थोड़ी अधिक कर दे और भारतीय तिरंगे को थोड़ा ऊँचा फहराये ताकि भारतीय मिछ्यारों को ढाढ़स वँचा रहे क्योंकि ये गरीब लोग काफी आतंकित थे और भय के कारण अपनी जीविका कमाने अर्थात् मछली पकड़ने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलते थे।

<sup>87.</sup> जिसका क्षेत्रफल केवल डेढ़ मील×डेढ़ मील है।

थानु बेना के सामंत्रा एसर साम्रोल ह किनीजर ने बतलावा कि हमारा एक इनस्य बानुसान (०० भीन प्रति पण्टे की गृति से किसी काम पर जा रहा था भीर परमे मीना के भीनर पा कि उसके पानक ने अपने रेजार पर दें (रेडार रोत) पर रेगा कि एक गुण्यलानिक जेंद्र सम्यम्प दुगनी पृति ने उनका भीटा र रदा था। इस पर यह कैनकरस तुरला नीने उनर सामा। इस परना की सुन र रदा था। इस पर यह कैनकरस तुरला नीने उनर सामा। इस परना की सुन र रहा मानमाने वे पढ़ थए। यह किसका बानुसान हो सकता था जिसकी गृति नेवार १६०० मीन प्रति वष्टा थो ? क्या पुर्वमानिक के सित के स्वीतनी प्रति कर रहा था ? बार एका या, तो वह नित्र देख कीन था ? किन्तु इन सत्तो का कोई उत्तर नहीं मिला। उनके कुछ दिन बाद होंद्र हो प्रति हैं हैंदेराये प्रति दुक्तियों पर सोनियो चलाई। गुल्या गाइस्थारियों के मृति भी दुने-श्वित के स्वापनार सब्दे जा रहे थे। होंद्र ने कुछ सम्बन्ध्यत कोटों भी भेदे।

विस्तात गुत्रों से यह सुन्या भी विस्तों कि पारिस्तान इस स्थित का अनुषित तान उदाना चाहता था। उनने अपनी सेना हमारे प्रवास सोधानत पर इक्टरी रुती पुर कर दी। यहां उन्होंने एक नुहराकार व्याध्यम का प्रायोजन किया। कुछ थेनों से मांडिक्टरी एक सैनिकों के परिवारों को हटा दिया गया। सैनिकों री छुदियों एक रूरी गई। इन रिसोटी से यह बात वक्की हो गई कि दुवंगात एक पारिस्तान ने प्रायत से कुछ प्रयाजन सरिगांड कर की थी। येनत ने इस नेरी स्थित से नेहक को प्रवास कराया। नेहक चोर नेनत, दोनों सेन रुग्धा भी कि पोधा की समस्या को ज्ञानि में हस किया जाए। किन्तु पूर्वणान गई विषय कर रहा था कि व कोई ठीस करन उटाएँ।

नेहरू की सहमित के कर २ = नवस्यर की बेटक में मनन ने तीनों मनायों में बीडों की प्रावेश दिया कि बहु भारत में पुर्वशासी अवनिवेशों को मुक्त क्याने ने सिए धैनिक कार्रवाई की भोजना बनाएँ। इसके बाद तीनों बीको

ने दस नयी दृष्टि से स्थिति का मध्ययन किया।

हीं में मुभाव दिवा कि हुते जो कुछ करना था, वह जहरी करना गाहिए प्रभ्या पूर्वमाल सहकत राष्ट्र संघ में पहुँच कर हुनारी गरिविध्यमें गाहिए प्रभ्या पूर्वमाल सहकत राष्ट्र संघ में पहुँच कर हुनारी गरिविध्यमें प्रथम तथा है जा समय गोमा में पुरानालें हिनकों की संद्या ४,४०० थी, प्रथमित कुल विचा कर ६,००० गोमानी) घोर दिख एव रमन में १,४०० थी, प्रयम्ति कुल विचा कर ६,००० गोमानी) घोर दिख एव रमन में १,४०० थी, प्रयम्ति कुल विचा कर ६,००० गोमानी) घोर दिख एव रसन में १,४०० थी, प्रयम्ति कुल विचा कर ६,००० गोमानी घोर विचा कर १,००० गोमानी घोर विचा कर १,००० गोमानी घोर विचा कर प्रयासित करना प्रामित करना प्रयासित करना प्रयस्त करना प्रयासित करना प्रयस्त करना प्रयासित करना प्रयस्त करना प्रयासित करना प्रयासित करना प्रयासित करना प्रयासित करन

खाना एवं इंजिनीयर ले लें और इन्हें वेलगांव के ग्रासपास इकट्ठा कर लें। साथ ही यह निर्णय भी किया कि एक वक्तरवन्द डिवीजन किसी केन्द्रीय स्थान से ग्रपने उत्तरी पश्चिमी सीमान्त पर भेज दें ताकि पाकिस्तान की वमकी का मुकावला किया जा सके।

ऐसा निर्णय करने के लिए हमें पुर्तगालियों ने विवश किया था। पुर्तगालियों को हम यह समभा देना चाहते थे कि अपनी सीमा की पवित्रता की रक्षा के लिए हम सब कुछ करने को तैयार थे, वहां भुकने का कोई प्रश्न नहीं था। यदि वह ताकत के जोर पर हमारी भूमि पर डटे रहना चाहते थे तो हम उनको उखाड़ने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे।

उच्चाविकारियों से मैंने पूछा कि हमें अपनी सेना कव तक वहाँ इकट्ठी करनी थी। यापर ने मुक्ते पन्द्रह दिन की अविधि दी और मैंने हाँ कर दी। इस पर लेफ्टी॰ जनरल चौधरी ने टिप्पणी की कि इतने कम समय में यह सब प्रवन्ध असम्भव था।

बैठक से लौटते समय मेरे सामने एक पावन उद्देश्य था कि हम ग्रपनी मातृभूमि के ग्राखिरी भाग को भी विदेशी दासता के वन्धन से मुक्त करने के लिए ग्रागे वढ़ रहे थे।

श्रपने सैनिक कारंवाई के निदेशक (डायरैक्टर श्रॉफ श्रॉपरेशन्स) विगे-डियर पालित से परामर्श कर के मैंने इस कार्रवाई का नाम 'विजय' रखा। जव यह सांकेतिक नाम श्रामी चीफ श्रीर सरकार ने स्वीकार कर लिया तो मैंने यह सूचना चौधरी को भेज ही।

मेजर जनरल 'उन्नी' केनडथ को डिवीजन कमाण्डर नियुक्त किया गया। कमान-श्रृंखला में वह चौधरी के अधीन थे क्योंकि चौधरी उस क्षेत्र के उच्च सैन्य कमाण्डर थे और चौधरी आर्मी चीफ थापर के अधीन थे। किसी एक व्यक्ति को इस सैनिक कार्रवाई का श्रेय नहीं दिया जा सकता। यह तो कमाण्डरों और सैनिकों के संयुक्त प्रयत्नों का फल था। यह तो पुर्तगान के विरुद्ध भारत की विजय थी और इसमें तीनों सेनाओं के चीफों ने यथाशित सहयोग दिया था।

हमारे अनुदेश के आधार पर चौधरी ने अपनी विस्तृत सांग्रामिक योजना
भेजी जिस पर पालित ने काफी बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणियाँ कीं। २ दिसम्बर से
मैंने बेलगाँव और उत्तरी पश्चिमी सीमान्त, दोनों ओर सैनिक एवं सामग्री
भेजनी प्रारम्भ कर दी ताकि पुर्तगाल एवं पाकिस्तान को मुँह-तोड़ उत्तर
दिया जा सके। दो विरोधी दिशाओं में जाने वाले सैनिकों एवं सामान के
संचलन का समन्वय बड़ा जटिल काम था। और फिर दोनों में ही काफी
लम्बी यात्राएँ थीं, इसलिए समस्याएँ और भी बढ़ गईं। मैंने अपने डिपुटी,
ल जे० एस० ढिल्लन की यह ड्यूटी लगा दी कि वह मेरे प्रत्येक

भारेंग का तुरन्त पालन कराते रहे।

हीं ने मुकंपहले ही सचेत कर दिया था कि हमें गोधा ने धनेक दटे हुए पूर्व भीर हुटी पूटी सट्ट सिलंबी, इसविष् मैंने सारे भारत के इतिनीयर स्ट्रिक रहे वेतानिक नेवने युद्ध कर दिख् ताकि धनसर आने पर मार्च की स्मान नेवने युद्ध कर दिख्द ताकि धनसर आने पर मार्च की समस नागरि पनितम्ब गार की वा उन्हें।

यह बहु तब काम हो रहा था तो एक दिन चौमरी मुझे मिनने के निए मेर स्तर में मार हो रहा था तो एक दिन चौमरी मुझे मिनने के निए मेर स्तर में मार हो हूं भी वहीं वठ हुए थे। उन्होंने पूछा कि यब दें हुए सार रायिल सेमारने में समर्थ थे तब हम इस सैनिक कार्रवाई के एर मिने सार रायिल सेमारने में समर्थ थे तब हम इस सैनिक कार्रवाई के एर मिने स्वाद उपहोंने प्रची नियुक्त कर रहे थे। मैंने हुंबत हुए उत्तर दिया है हा विधीयन कमाण्डर इसिन्ध नियुक्त कर रहे थे। सिक इस सारे जा कर निम्में हमन के ममुसार स्वीधित सैनिक पूर्व सामी बहु है शिव इस हम दे पह से मेरे हमन के ममुसार स्वीधित सैनिक पूर्व सामी कहा कि उन्हें युद्ध का कार्यों पूर्व मार्ग पाउँमा। साम हो उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें युद्ध का कार्यों पूर्व मार्ग पाउँमा। साम हो उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें युद्ध का कार्यों पूर्व मार्ग पाउँमा हो से समय लगा करता है। मैं उनते रह उपदेख को सान्य भाव से महण्य कर सका। इसिन्ध मेरे पुत्र का मनुभव था तो हुती पी युद्ध को मनुभव था और उन्हें हुतरों को उनके काम की दिया नहीं देनी गाँहए। मैंने उनते कहा कि उनकी इस प्रतिकृत भीवप्यवाधियों के बाद भी मैं स्वराद को सोर अरहे विकास दिलाया था। कि प्रपेशित सैनिक एव युद्ध सामी सेसार्य के मार है। दिसम्यर तक इन्हर्ट हो बाएँगे, रक्षतिए उन्हें विकास दिलाया था। कि प्रपेशित सैनिक एव युद्ध सामी सेसार्य के मार है। दिसम्यर तक इन्हर्ट हो बाएँगे, रक्षतिए उन्हें विभिन्ध रहा नियानी सो सेर कमरे में चले गए भीर होई ने मुमेरे हाण मिनाया।

भैने से बात का दूड निरुप्य कर लिया या कि सबलन (पूर्वमेण्ट्स) का क्षेत्र कर-थे-कम समय से लाकि पड़ को संबंद होने के लिए प्रियक समय ने लिये। सक काम में मैंने देखें वोड़े के सम्प्राच करनेलसिंह की यहायता मौगी कि यह ऐसा प्रवस्त कर दें जियहें हमारी 'सिनिटरी स्पेमाने' की प्रत्येक गारी में मानिकरा सिन, जनके इंजिन बरलने में कम-से-कम समय तरो, जनके पीड देखें ही तथा उनकी राले में कम-से-कम रोका बाए। करनेलियह में मिन करते में हम से से से सुद्धा हमाने में से से सा सुर्प्य काल मी पीड देखें ही तथा उनकी पत्रे में से सा सुर्प्य काल मी भीर दर्शनार काल मी भीर दर्शनार काल मी भीर दर्शनार काल मूंच कर दिया।'' परिणामता, में मोधित नेना भीर

83. केनहरा ने १० बिजीजन की कमान ४ दिसानर को जा कर सँगात थे। । 88. समय की महता को समझ कर बेलावें की मुझ्य लाइन पर गैर स्थितक एनामन रीक दिसा गया। केवल जाकमाजियों चल रहे। दो और उनके भी मिल-री स्पेट्रों के लिए रुक्त पहुंचता जा। इस प्रक्रम में कुछ प्रतिदंवत गैर सौनिक १०,००० टन युद्ध-सामग्री निविचत तिथि तक वेलगाँव पहुँचाने में सफल हो गया । <sup>१५</sup>

इस काम में क्वार्टरमास्टर जनरल लेफ्टी जनरल कोछड़, स्टॉफ इ्यूटीज के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सतारावाला, संचलन निदेशक ब्रिगेडियर पचनन्दा तथा रेलवे सम्पर्क श्रधिकारी शिव किशोर ने प्रशंसनीय सहयोग दिया था।

हमारे पास सैनिकों एवं सामग्री की बहुत कमी थी। (ग्रगले वर्ष, चीनी ग्राक्रमण के समय भी यह कमी मौजूद थी।) कुछ युद्ध-सामग्री तो उन यूनिटों से ले ली थी जो इस कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे थे तथा कुछ सामान वाजार से खरीद निया था। किन्तु कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी कमी पूरी न हो पाई। (सौभाग्य से, इस समय हमारा शत्रु निर्वल था।) एक डिवीजन से भी कम सेना में हमारे पास ये चीजें नहीं थीं—२,००० वैट्रियाँ, १४,००० युद्ध-क्षेत्रीय पट्टियाँ (फ़ील्ड ड्रैसिंग), लगभग ६० वायरलैंस सैंट, सौ मील से ऊपर के लिए संचार केवल, ४६० राइफ़ल, २४० स्टेन कारवाइन, एवं कुछ तोपें। सुरंग पता लगाने वाले यन्त्रों की तो वात ही क्या कहूँ, उनकी तो बहुत कमी थी। एक वटालियन में ४०० जोड़ी फ़ुट-वेग्नरों की कमी थी, इसलिए वे सैनिक पी० टी० के जूते पहन कर मोर्चे पर गए।

ग्रगले कुछ दिनों में ग्रनेक प्रारम्भिक तैयारियाँ पूरी की गईं। सब का मनोबल ऊँचा था क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक सत्कार्य के लिए ग्रागे वह रहे थे। इस बीच पुर्तगालियों ने ग्रपनी शरारतें चालू रखीं—हमारे देशवासियों को प्रताड़ित करना, सैनिक तैयारियाँ करना तथा हमारे शत्रु देशों से साँठ-गाँठ करना। पाकिस्तान के कुछ काम तो स्पष्टतः पुर्तगालियों से मिलीभगत के परिणाम थे।

हमारी सरकार में कुछ विभीषण रहे होंगे जो हमारे प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कदम से पूर्तगालियों को परिचित करा देते थे। हमारे 'म्राक्रमण दिवस' की सूचना भी सालाजार को मिल गई भीर उसने गोग्रा के गवर्नर जनरल डी'

व्यक्तियों को परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने नेहरू से जा कर शिकायत की श्रीर मेर्र नेहरू के सामने पेशी हो गई। नेहरू ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इस शिकायत के विषय में कुछ पता था। मैंने स्पष्ट स्वीकार कर लिया कि यह कदम मेरे कहने पर उठाया गया था श्रीर मैंने देश-हित में संचलन को गित प्रदान करने के लिए ऐसा कहा था। नेहरू ने पूछा कि क्या ऐसा करने के लिए मेरे पास सरकारी अधिकार था। स्पष्ट है कि ऐसा कोई अधिकार मेरे पास नहीं था। थोड़ी देर तो नेहरू लाल-पीले होते रहे और उसके वाद शान्त हो गए।

84. अपनी निवलता के क्षण में चौधरी ने (एक ख्रौर ख्राफिसर की उपस्थित में) यह स्वीकार किया कि इस सैनिक कार्याई के समय सैनिकों एवं सामग्री के संचलन में मैंने मानवीय खाइनेमों की भौति काम किया था। जिला को तार द्वारा सचेत किया कि भारत गोया पर १४ दिसस्वर को मात्रमण करेगा। (१३ तारील को यह सुचना विल्हुस टीक थी।) यह मुचना स्वस्थ दिस्तों के सरकारी सोतों से बाहर निकती होगी। बाद में 'प्रात्रमण किया दे दिस्सा के प्रति हमारी प्रसाव-पानी, कुछ पानेतरों एव अन्य पदाधिकारियों ने 'प्रात्रमण दिवस' की मूचना पाने निजी पत्रों पे प्रमाव कर दिसा गया। पत्र है सुरक्षा के प्रति हमारी प्रसाव-पाने, कुछ पानेतरों एव अन्य पदाधिकारियों ने 'प्रात्रमण दिवस' की मूचना पत्र निजी पत्रों में दिसक कर रवाना कर दी। ऐसे कुछ पत्रों को सेना-मुख्यानय के संघर ने रोका था।

रिरेणी यमरीका के राजदूत ने पूर्तमाल की ओर से हमारे परराष्ट्र कार्यस्व में स्रितेय प्रकट किया । नेहरू को राष्ट्रपति कैंकी एव ब्रिटिय प्रधान मन्त्री
के करेवा भी उनके राजदूतीं हारा प्रसाद हुए जिकसे कर्तृते रहा वास्त्रम में स्वित्त प्रधान मन्त्री
के करेवा भी उनके राजदूतीं हारा प्रसाद हुए जिकसे कर्तृते रहा वास्त्रम में क्षान स्वत्त्र के भी । इसी प्रकार का एक सन्देशों का सार यही था कि सम्पूर्ण विश्व नेहरू
को भी । इसी प्रकार का एक सन्देशों का सार यही था कि सम्पूर्ण विश्व नेहरू
को शिल्दुत मानता था और गोसा के विश्व की गई द्वीक कार्यहाई उनके
गरेखों के महत्त्र कही होगी । इन पत्रों में नेहरू को स्वत्वह दी गई था कि
बहु भी में प्रशान करें से प्रतिक का उपयोग कर है। प्रतीव में रून लोगों
ने सत समस्या को सुसमाने की विधा में कोई कदम नहीं उद्याया था और प्रय हैं शानिक का पाठ पदा रहे थे । बीद से सोग भी हमारी स्थिति में होते तो
में एक तमस्या को सुन उप रहे थे । किन्तु 'पर उपयेश कृमान बहुतेरे'।
मेहरू पर इन सन्देशों का बहुत प्रभाव पड़ा दौर वैंत भी विदेशी भागोजना
के प्रति कह सदा भावूक रहने थे । उत्प के एक ने उनको सबसे प्रतिक विश्वनिव किया। उत्प पे देशक स्व एक विश्व सहस्य के प्राप्त ही नहीं वे भी शित शो
हिस्सत उपने एसियायाती बन्धु भी थे । इस बन सामले पर पुण्डियायात करने भी

ही हुटा दिया गया तो इससे सैनिकों के मनोबल पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पहुँगा। व इस निर्णय का उपहास उड़ाएँगे ग्रीर सरकार एवं नेहरू के इस िन्छिनपन के कारण सैनिक एवं राजनीतिक नेतृत्व को शैथिल्यपूर्ण मार्नेगे। किन्तु ऐसा कर के हम उन देशवासियों को क्या मुँह दिखाएँगे जिनसे हम सदा प्रतिना करते रहे थे कि एक दिन गोग्रा को दासता की जंजीरों से मुक्त करा के हो हैंगे। ग्रीर फिर हम किसी देश पर ग्राक्रमण तो नहीं कर रहे थे, ग्रपनी परेलू सगस्या को ही सुलभा रहे थे। इसमें किसी विदेशी सत्ता को हस्तक्षेप करने का ग्रधिकार नहीं था। यदि हम किसी देश को उसके मान्तरिक मामलों पर परामर्श दें तो वह कितना बुरा मनाएगा। अन्त में, मैंने नेहरू से कहा कि जिस कदम को हमने काफी सोच-विचार कर उठाया था, उस पर अव किसी विदेशी टिप्पणी के भय से पुनर्विचार करने की ग्रावश्यकता नहीं थी।

नेहरू बड़ी द्विविया में थे। कमरे में चहलकदमी करने ग्रीर सिगरेट में कश लगाने के उनके ढंग से उनका मानसिक द्वन्द्व स्पष्ट था। देशवासी चाहते थे कि वह इस दिशा में सख्त कदम उठाएँ जबकि विश्व के अनेक महत्त्वपूर्ण देश जनके इस कदम की आलोचना कर रहे थे। वैसे स्वयं भी वह शक्ति-प्रयोग को ग्रन्छा नहीं मानते थे। वह इन दो विरोधी विचारधाराग्रों में फँसे हुए थे जैसा कि सरकारों के प्रमुख सामान्यतः फँस जाया करते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने खिन्न मन से कहा कि हम ग्रागे वहें। ऐसा निर्णय करते समय उनके मन में यही विचार प्रवल रहा होगा कि देश इस समय गोम्राको मृक्त कराना चाहता है और यदि इस ग्रवसर पर उन्होंने देशवासियों की भावना का सम्मान नहीं किया तो जनता एवं सशस्त्र सेना का उन पर से विश्वास उठ जाएगा ।

मैंने ग्रमरीकी राजदूत गैल्बेथ एवं ब्रिटिश हाई कमिश्नर गोर-वूथ को १८ दिसम्बर की संघ्या के भोजन पर ग्रामन्त्रित किया हुग्रा था। उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप मुभे वह निमन्त्रण वापस लेना पड़ा। मेरा विचार है कि ग्रमरीकी एवं ब्रिटिश राजनयज्ञ इससे कुछ भाँप गए।

देश में तनावपूर्ण वातावरण था, तरह-तरह की ग्रफ्नाहें उड़ रही थीं। किन्तु हमारे सैनिक बड़ी व्यग्रता से १८ तारीख की प्रतीक्षा कर रहे थे।

मेरे लिए यह एक ऐतिहासिक ग्रवसर था। इस सैनिक कार्रवाई के विनि-योजन में भाग लेने के वाद अब मेरी इच्छा थी कि मैं इसके निष्पादन में भी ्लूँ। इसके लिए थापर ने मुक्ते अनुमति दे दी। १७ तारीख को मैं वेल-ँच और लेफ्टी० जनरल जे० एन० चौधरी से मिला। जब उनको यह कि मेरा विचार अपनी सेना के अगले भाग के साथ आगे बढ़ने का था ।न-कहा कि स्थानीय कमाण्डर होने के नाते उन्हें इस वात में कोई तत्त्व . खाई पड़ता । इस पर मैंने उन्हें ग्रनेक दृष्टान्त दिए जिनमें सीनियर

बनल मण्ती सेना के प्रिषिप भाग में रह कर घामें बड़े थे। जब मैने उन्हें भी गांव पतने का निमन्त्रण दिया तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें इस पर-पात्रों में होई मादरमजता नहीं दिवाई देती जबकि बहु सेना के विजय कर लेने पर हैंगीकोचर हारा यही पहुँच सकते थे। जिस समय चीघरी की घोर मेरी मात-चीब हो रही थी, हीं भी पास ही बैठे हुए थे। इस बाद-विवाद को बडाना जमें समस घोर चीपरि के कवन की उपेशा कर के मैं एक "प्राटर" में बैठ कर प्रत्यों से सेना के दिवाई से काफी मील हिंदी सेना के दिवाई से काफी मील दिवाई से नाफी मील दिवाई सेना के दिवाई से काफी मील दिवाई से साथ सेना के दिवाई से काफी मील दिवाई से साथ सेना के दिवाई से काफी मील दिवाई से साथ सेना के दिवाई से काफी मील दिवाई से साथ सेने सेना के दिवाई से काफी मील दिवाई से साथ सेना के दिवाई से काफी मील दिवाई से काफी मील दिवाई से साथ सेने साथ सेना के दिवाई से काफी मील दिवाई से साथ सेने स्वाहंग से काफी सोल दिवाई से काफी मील दिवाई से काफी सेना के दिवाई से काफी सेना के स्वाहंग से काफी सेना के स्वाहंग से काफी सेना के स्वाहंग से काफी सील दिवाई सील दिवाई से काफी सील दिवाई से काफी सील दिवाई सील दिवाई

हमने गोषा पर धीन घोर से—जलर, दक्षिण मीर पूर्व—चटाई की तथा सीरा—गरियम में—इमारी जल होना थी हो। मैं मूर्व की छोर से बहने वानी मणती हरुवी के साथ रहने का निर्णय किया। खानर समाभा के साथ रहने का निर्णय किया हो खान है के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद कर किया के स्वाद के साथ कर के स्वाद के साथ किया के साथ कर कर के साथ कर कर के साथ कर कर के साथ के

हैं सिंपिय बराव मार्च करती आगे बी। सहये में सूरण विद्यो हुई भी हैंग दुस एवं पृत्तिया हुँटे पड़े से । जब तक १०३३ टीड नहीं किया पता, हमारा वी पुता एवं प्रान्य पुट-माहियाँ आने न वह नहीं। इस बायाओं की हमते पैतन कर पार किया। वीतिकों के वाम पुत एवं बाद मामने पर्याच भीत्र इतिह उनके हीतने बड़े हुए से । मुराो की चिन्ना किए बिना हर मार्च बाई प्रान्थ उनके हीतने बड़े हुए से । मुराो की चिन्ना किए बिना हर मार्च मार्ग प्रार्थ हो होतने बड़े हुए से । मुराो की चिन्ना किए बिना हर मार्च मार्ग

<sup>&</sup>lt;sup>भर</sup>्म सेनिक कार्रवाई में चन्होंने बढ़ा ब्रान्छ। काम किया किन्तु पदीन्मीव ं े नीपे रह गए।

ही हटा दिया गया नो उसमें सैनिकों के मनोबल पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वे उस निर्णय का उपहान उड़ाएँगे और सरकार एवं नेहरू के इस दिलमिलपन के कारण सैनिक एवं राजनीतिक नेनृत्व को शैथिल्यपूर्ण मानेंगे। किन्तु ऐमा कर के हम उन देशवासियों को क्या मुँह दिखाएँगे जिनसे हम सबा प्रतिज्ञा करने रहे थे कि एक दिन गोग्रा को दासता की जंजीरों से मुक्त करा के छोड़ेंगे। और फिर हम किसी देश पर आक्रमण तो नहीं कर रहे थे, अपनी घरेलू समस्या को ही स्लम्मा रहे थे। इसमें किसी विदेशी सत्ता को हस्तकेंप करने का प्रथिकार नहीं था। यदि हम किसी देश को उसके मान्तरिक मामलों पर परामशं दें तो वह कितना बुरा मनाएगा। अन्त में, मैंने नेहरू से कहा कि जिस कदम को हमने काफी सोच-विचार कर उठाया था, उस पर अब किसी विदेशी टिप्पणी के भय से पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।

नेहरू बड़ी द्विविधा में थे। कमरे में चहलकदमी करने और सिगरेट में कश लगाने के उनके ढंग से उनका मानसिक द्वन्द्व स्पष्ट था। देशवासी चाहते थे कि वह इस दिशा में सस्त कदम उठाएँ जबिक विश्व के अनेक महत्त्वपूर्ण देश उनके इस कदम की आलोचना कर रहे थे। वैसे स्वयं भी वह शक्ति-प्रयोग को अच्छा नहीं मानते थे। वह इन दो विरोधी विचारधाराओं में फँसे हुए थे जैसा कि सरकारों के प्रमुख सामान्यतः फँस जाया करते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने खिन्न मन से कहा कि हम आगे बढ़ें। ऐसा निर्णय करते समय उनके मन में यही विचार प्रवल रहा होगा कि देश इस समय गोश्रा को मुक्त कराना चाहता है और यदि इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों की भावना का सम्मान नहीं किया तो जनता एवं सशस्त्र सेना का उन पर से विश्वास उठ जाएगा।

मैंने ग्रमरीकी राजदूत गैल्त्रेथ एवं ब्रिटिश हाई किमश्नर गोर-वूथ को १८ दिसम्बर की संध्या के भोजन पर ग्रामन्त्रित किया हुन्ना था। उपर्युं कि निर्णय के फलस्वरूप मुक्ते वह निमन्त्रण वापस लेना पड़ा। मेरा ि ग्रमरीकी एवं ब्रिटिश राजनयश इससे कुछ भांप गए।

तमराका एव न्निटिश राजनयंश इसस कुछ भाष गए। देश में तनावपूर्ण वातावरण था, तरह-तरह की

किन्तु हुमारे सैनिक बड़ी व्ययता से १८ तारीख

मेरे लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था। योजन में भाग लेने के बाद अब भेरी इच्छा की भाग लूँ। इसके लिए थापर ने मुक्ते अनुमित् गांव पहुँचा और लेपटी० जनरल जे० एन० पता चला कि मेरा विचार अपनी सेना के र तो उन्होंने-कहा कि स्थानीय कमाण्डर होने नहीं दिलाई पड़ता। इस पर मैंने उन्हें करोंग करने का विध्वाद नहीं था विधितु इसने निष् , बीधरी को नास्त्री ही साम वा कर मननंद बनरण ही बिस्ता में बात करनी चाहिए। तेरिकृत वास्त्री से साम के वास्त्रात कभी छोड़ी-मोटी नहाई चन रही थी, इसनिए बीधरी बिना बचरेंग निये ही बचने चहुँ पर (बेलमीन) नीट खाए।

कुछ दिन बाद, जब होटू पुनेगाली गवर्नर जनरल से मिल तो डी' सिल्बा

ने निम्नतियित बयान दिये :

(प्र) चन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत सैनिक कार्रवाई कर बैटेना

(मा) जब सैनिक कार्रवाई की वई तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा चा कि हम दलने जन्दी मांचों निश्ची पार कर बाएँगे बयोकि उन्होंने (धैपर होने के नाते) पुल बिनम्ट कराने का काम सपनी देखरेल में करावा था.

 (द) उन्होंने कल्पना भी नहीं की भी कि उनकी सेना दतनी जल्बी पीछे हट जाएगी तथा उनकी 'प्रजा' में उनने राजधान निकलेंगे,

(ई) यदि हमने ग्रामान्य मति बयनायी होती और सीमा पर तीन दिन एव चल-मापा को गार करने में इस-गन्नह दिन सनाये होंगे तो वह चेंचुला राष्ट्र संग से अभीन कर के युद्ध-विरास के द्वारा हमारा प्रागे वक्ना रोष्ट्र संग से अभीन कर के युद्ध-विरास के द्वारा हमारा प्रागे वक्ना रोक देते ।

स्म पितान में हमारी अवसेना एवं नामु सेना ने हमें प्रमूच सहयोग सा । केवल एक बार उनमें भूल हो गई थी वव उनने मापुका की धौर बने नानी ? सिक्स जाइट इन्केड्डी की सहायता करने को कहा गया तो स्मारे नामुगों ने भूल में हमी पर जम निया दिये ने जिससे हमारे तोपलाने की हुछ मामुशी नुकमान ही गया था।

संवाददातामा को हमारी सेना के साथ जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

85. वह स्वयं तथा अनेक पुत्ताबती अधिकारी उस आजा से वास्को डो गामा गाग पर वे कि वहाँ से अन्यक्क युद्ध-पोठ द्वारा वे पुर्वणाव भाग जाएंगे किन्तु स्मारी जलतेना ने उनके इस पोत को बेकार कर के उनकी आजाओं पर पुंचरावात करिया था।

यह एक भूल थी। हमारे पास छिपाने के लिए तो कुछ या नहीं। इसलिए, उन्होंने बेलगांव बैंटे-बैंटे ही मेना की प्रगति से सम्बन्धित समाचार भेजे जिनमें से कुछ सही हैं। किन्तु कुछ बिदेशी संवाददाता न मालूम किस प्रकार हमारे पहुँचने से पहले ही गोष्रा में पहुँच चुके है।

इस सैनिक कारंवाई के मध्य गोग्रानियों ने सेना में तथा ग्रन्य सेवाग्रों में वड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उदाहरण के लिए, एग्रर वाइस मार्शल पिण्टो के चाचा डॉक्टर रोसारियों डी' पिण्टो मापुका के मेयर के, किन्तु वीर पिण्टो ने पहला हवाई ग्राक्रमण गोग्रा पर ही किया ग्रौर दामवीनिम के वायरलैस ट्रांसमिटर को नष्ट कर दिया (ग्रौर इस ग्राक्रमण में उनके ग्रनेक सम्बन्धी भी मृत्यू के मुख में जा सकते थे)।

पूर्तगालियों ने लड़ाई करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। दिउ ग्रीर दमन में तो उन्होंने कुछ हाथ-पैर मारे किन्तु बाद में वे ढीले पड़ गए। साथ ही जिस गित से हमने ग्रपनी सेना ग्रीर युद्ध-सामग्री वेलगाँव में इकट्ठी की तथा जिस गित से हमने मार्च किया, वह प्रशंसनीय थी। वहाँ की स्थानीय जनता ने हमारी सेना का स्वागत किया। हमारी मातृभूमि का जो भाग ४५१ वर्ष से पुर्तगालियों के चंगुल में था, हमने उसे ३६ घण्टे में मुक्त करा लिया।

पुर्तगाली कैदियों के साथ हमने वड़ा ग्रच्छा व्यवहार किया। पूर्तगाली गवर्नर जनरल एवं उनकी पत्नी को सुविधापूर्वक रखा तथा उनके पूर्व पद के श्रमुख्य उन्हें सम्मान दिया। उनकी पत्नी को पुर्तगाल वापस भेज दिया क्योंकि उनका स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं था। पूर्तगाली बन्दियों के साथ हमारा व्यवहार वड़ा सदय था, उन्हें हमने अपने सैनिकों से ग्रधिक सुविधाएँ दीं, श्रच्छा भोजन दिया, श्रच्छी जगह टहराया तथा श्रन्य सुविधाएँ भी दीं। उनको हमने छत के नीचे सोने दिया जबिक हमारे विजेता सैनिक खुले श्राकाश के नीचे सोये। इससे श्रिधक सहुदयता हम क्या दिखलाते। श्रन्तर्राष्ट्रीय रेड कॉस ने यह सव प्रवन्व देखा था। पूर्तगाली बन्दियों को इकट्ठा कर के मैंने उनसे पूछा भी था कि हम उनके लिए श्रीर क्या कर सकते थे। कुछ श्रन्य सुविधाशों के साथ उन्होंने एक सुविधा यह भी चाही कि हम उन्हें पश्र-व्यवहार करने दें जिसकी हमने उन्हें श्रमुमित दे दी।

दिल्ली लौटने पर मैंने पाया कि चारों श्रोर हमारी सेना, पुलिस श्रीर कार की प्रशंसा हो रही थी कि उन्होंने समय की माँग को पहचान कर एक वूत कदम उठाया था।

8९. इस सैनिक कार्रवाई में तोपखाने का विल्कुल उपयोग नहीं किया गया संवाददातात्रों ने अपनी कल्पना का चमत्कार दिखलाया "तोर्पे र श्रोकाश प्रज्जवित हो रहा था..." कुछ दिन बाद, प्रिन्तपाली धनिकारियों के दस के साथ में जलमागे से गोमा गया। सरकार ने गोमा में सैनिक प्रधासन स्थापित करने का निर्मय किया था और कैनडब को बहुई को जनका विशेष परामर्पदीसा। कैनडब ने उस पर पर दार प्रशासनीय कार्य किया । सन कैनडब उसी भवन में रहते थे पर राज्य करता भागे पर पर वहा प्रशासनीय कार्य किया। सन कैनडब उसी भवन में रहते थे वहीं से कमी पूर्वभानी यवनर जनरका इन उपनिवेशों पर राज्य करता था। मव इस भवन पर पुनेगाली अच्छे के बदले आरतीय तिरमा सहरा रहा था। में हैं है हम इस विशास मवन में पूर्व पूर्व विशास नामानी राष्ट्र वारी निमने स्थानशाम में कांपी सपर्य किया था, होई से मिनने भागी । स्थान साथ से स्थान के फर्च की पूमा और उसके वाद उसने साथ ने भागीया साथ से स्थान करने भागीया से स्थान करने साथ से स्थान के पूर्व हो कि व्योक्ति क्या से साथ से सहन करनी एसी थी। इसके साथ उसने कहा कि व्योक्ति क्या गोमा साम से समल करनी पड़ी थी। इसके साथ उसने कहा कि व्योक्ति क्या गोमा समित के स्थान के स्थान में मुनद हो मुकद सा, इसलिए सब उसका शोमा से कोई काम ती प्रसार ने साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ स

गैर-वैनिक विस्मेदारियों की पूरा करने में हमारे प्रशासको एवं हमारी पुलिय ने भी प्रशासनीय कार्य किया। वहां तक रेल-मार्ग भी शोप्र बना दिया गया। धौर इसर सेना ने भी अपने कर्सच्य-पासन में कोई कसी न माने थी।

गोसा में को गई हमारी इस सेनिक कार्रवाई पर विस्त में भीति-मीति की मीतिक्या हुई। कुछ हमारे पक्ष में भी भीर कुछ विषक्ष में। कुछ ने कहा कि भारत ने गोसा में सेनिक कार्रवाई करने के लिए स्वय हो बेहाज की थी। यजिक स्वति साथ यह है कि १० एवं २१ नवस्व १० १६ की पूर्वानियों ने हमारे गार्रिकों के साथ देहराइ की और एक की मृत्यु के बाट जतार दिया। हमारे गार्रिकों के साथ देहराइ की और एक की मृत्यु के बाट जतार दिया। हमारे गार्रिकों के साथ देहराइ की और एक की मृत्यु के बाट जतार दिया। हमारे गार्रिकों एक मृत्य बात मह भूत गए कि हमने केवल भाषनी उल भूम को साथ विषय पा जिस पर पूर्वानी संकड़ों बयों ने सन्तिवह स्वयं में अमें देरे थे।

पुष्ठ भोगों ने यह भी कहा था कि यह वब नाटक मेनन का रवा हुमा था मेंगीके सो महीने बाद होने वाले धान चुनावों मे येनन वस्तर के चुनाव सकते कोंगे थे। यह मैं नहीं स्पष्ट कर देशा खाहता है कि यह स्तर नहीं सा। उन्होंने मेंन सन्तर में जो हुए भी निजयं हिम्मा, उसनी युने धृतुर्यात नेट्ट से ति भी भी भीर देश कहम की उठाने के लिए पीरिस्टायों ने निकस कर दिसा सा।

पीमा के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने में बहुत हमारी सरकार हो द्विषक रही भी किन्तु वर्षिस्पितियों ने जब उन्ने बहुत विवच किना तब उन्ने मह कदम उठाना रहा। सन्ने सीमान्त में सम्बन्धित सनस्मामों की धीर सरकार का फॉर्नाएवड में से न कोई हिला और न कोई बोला। इस समय कांग्रेस के जो ऊँचे-ऊँचे लोग बैठे हुए थे, ये काफी प्रभावित हुए। जन-समूह पर प्रपना इतना प्रभाव देग कर नेहरू प्रपने में ग्रासीम ग्रात्म-विश्वास का ग्रानुभव करते थे। उनको असका पृढ़ विश्वाम था कि वह ग्रापार जन-समूह पर नियन्त्रण कर सकते थे तथा उसमे मनगानी करा सकते थे। इससे उनके शुभेच्छु शों को प्रसन्तता होती थी किन्तु विरोधियों को ईप्या।

एक दूसरे कांग्रेस ग्रधिवेशन की वात है। ग्रधिवेशन के कार्यकमों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल नेहरू एक विशिष्ट मार्ग से जाते थे। उस मार्ग के दोनों ग्रोर जन-समूह इकट्ठा हो जाता था ताकि उनकी एक भलक देख सके। एक दिन उस मार्ग में कोई क्कावट ग्रा गई, इसलिए पुलिस ने उनकी गाड़ी एक ग्रीर मार्ग से निकाल दी। जब नेहरू ने देखा कि उनकी गाड़ी जन-समुदाय से दूर होती जा रही थी तो उन्होंने तुरन्त कार क्कवाने के लिए गोपी हांइ रें को ग्रादेश दिया। ग्रीर गाड़ी से कूद कर ग्रपने दर्शनाभिलापी नर-नारियों के चीखते-चिल्लाते समूह में जा मिले। उस रात नहा-बो कर, भोजन करने से पहले, उन्होंने गोपी को ग्रादेश दिया कि भविष्य में जनता की कभी ग्रवहेलना न की जाए। गोपी ने कहा कि भीड़ की तो कोई वात नहीं थी किन्तु उस दिन सुबह जब नेहरू भीड़ में जा मिले (ग्रीर गोपी भी उनके साथ था) तो किसी ने गोपी की जेव काट ली ग्रीर उसमें रखा रूपया एवं वापसी हवाई टिकट मार लिया। इस बात को सुन कर नेहरू हॅसते-हॅसते लोट-पोट हो गए।

नेहरू अपने जन-सम्पर्क के प्रति विशेष जागरूक रहते थे। एक बार एक कांग्रेस अधिवेशन में जिस मंच से उन्हें भाषण देना था, वह उसका पूर्व निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने अपने निकट खड़े लोगों को निदेश किया कि वे मंच की ऊँचाई में कुछ परिवर्तन करें, इसकी लाइटों को ठीक से लगाएँ और कुछ अन्य सूक्ष्म परिवर्तत करें। अभी वे निदेश कर ही रहे थे कि कोई १३ बोल पड़ा कि भाषणकर्ता का मंच रंगमंच बन जाएगा। इस पर नेहरू ने गुस्से में कहा, 'यह ठीक है। यह रंगमंच बन जाएगा। और मैं वह प्रमुख नर्तकी हूँ जिसे कल सारा दिन इस पर नृत्य करना है ....!'

कुछ चीजों की श्रोर से नेहरू ग्रांख वन्द कर लेते थे। जहाँ सुविख्यात वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं खिलाड़ियों को उनका संरक्षण प्राप्त था, वहाँ सामान्य स्तर एवं द्वितीय श्रेणी के लोग जिनका न कोई व्यक्तित्व था, न चरित्र था ग्रीर न जो कार्यक्षम थे, भी उनके पास थे। यदि वह ग्रपने किसी साथी

५२. जनके मुख्य सुरक्षाधिकारी। ५३. गोपी हाँ छु।

में यतम पान तो उसमें छुटकारा पाने में हिनकिनाते हैं। यदि किसी प्रसिद्ध गर्पनीक स्पत्तिन के विरुद्ध किसी प्रकार का आर्थण मुनने तो उन्हें विश्वाम एवं होंगा धोर प्राप्तभविकता हो कर धोनते कि किसी के विश्व प्रारोध क्यों गाए जाने हैं। (वास्तिनकता बढ़ यो कि वह ऐसी किसी स्थिति में फैनना हैं पाहेंगे हैं।) बाद में वह ऐसे ब्यक्ति के विरुद्ध कोई सहत कदम उठाने करताते। एक प्रवस्त पर मैंने उनमें पूछा कि वह धशम, बेईमान या वातूनी में की सहत क्यों करते थे तथा उनके विरुद्ध कोई सहत कदम क्यों मही में सहत क्यों करते थे तथा उनके विरुद्ध कोई सहत कदम क्यों मही में सहत क्यों करते थे तथा उनके विरुद्ध कोई सहत कदम क्यों मही क्यों करते हैं।

उन्होंने मुफ्ते सविस्तार समभावा कि प्रधान अन्त्री वनने के पहले उनका वहीं विचार था कि समस्यामीं की चुटकी बजाते सुलक्षा निया करेंगे किन्तु पीन होने के बाद अब उन्होंने समस्याओं के धाकार-प्रकार को देखा ती भपने पूर्व विचार में सुधार करना पढा। उन्होंने कहा कि काफी लम्बे विक विदेशी शासन के अधीन रहने के फलस्वरूप अपने देशवासियों में । भवगुण पनप गए हैं, धनेक निवंसताएँ घर कर गई हैं। उनमें मुक्त होने ए पावस्यकता है जागहकता की, दायित्व-भावना के विकास की, उद्देश्य की की तथा दलवद हो कर काम करने की। इस मब में ममय लगेगा, इसका डोटा रास्ता नही है। अपनी निवंबताओं के निवारण के लिए यदि हमने करम उठाए तो उनसे लाभ के साथ-साथ हानि होने की भी धामका है। र में तो उनमें फल मिलता दिखताई यह किन्तू बाद में देश में घमन्तीप एगा, विपटन की स्थिति बा जाएगी। बौर एक विकामकीन देश में का होना किनना ग्राधिक हानिकारक होगा। ग्रीर फिर कठोर कदम ने एकदलबाद पनपता है जो हमारे जैसे सरल एव नोक्रतान्त्रिक छोगों , निहीं हो मकता। प्रपते में सुधार करने के लिए हमें प्रपता परित रनाना चाहिए जिसका दूसरे अनुसरण करें । हम चाहे कोई भी सदम ित हो माने देखवासियों के साथ सीव्य व्यवहार करना चाहिए वैसे , बालको के साथ करते हैं । श्रीपनिवेधिक शासन में जो एक गहरी तन्त्रा या गई थी, हम उनमें मुक्त ही कर बाय रहे हैं भीर दमने हमें जन्दी ी बाहिए । (जो बुछ नेहरू ने कहा, यद्या मिद्धा गत. यह धीक है ममभता है कि व्यवहार में उन्हें थोड़ा मस्त कदम उठाना चाहिए था।)

ां. जब मैंने एक बार जनसे पूछा कि इन मानसो में वह इछ करते बंधी विर में जन्होंने एक कोड़े का जवाहरम दिया। बन सो कोई कोड़ा पर पहुंचा है। एकन्यों बार हो तुम देव इटक कर छते हता दोने। मान किर भी नहीं मानसा और तुम्हारे पर यह बड़न बातू दूसला है से तन में संदर्ज रेहिंगे, पूच हो कर स्थिति से सम्बोता कर स्टों। रख था। उदाहरण के लिए, कदमीर को लीजिए जिसके कारण १६४७ से माज तक चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। सीमान्त-सम्बन्धी कोई-कोई समस्या कभी काफी उलफ जाती है ग्रोर कदमीर की समस्या भी ऐसी ही है।

हमारे लिए केवल उतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि (य) कश्मीर पर चर्चा नहीं की जा सकती और यह भारत का ग्रभिन्न ग्रंग है (मद्राप्त, उत्तर प्रदेश ग्रीर राजस्थान की भाति) तथा (ग्रा) कश्मीर की कोई समस्या ही नहीं है।

सत्य यह है कि कश्मीर-विषयक तथ्यों को हम समभना नहीं चाहते। इस
प्रदेश में इतना ग्रविक कुप्रशासन देखने के वाद भी हमने ग्राज तक देश के
दूसरे भागों से कर्तव्यनिष्ठ, सक्षम एवं ईमानदार प्रशासक कश्मीर नहीं भेजे
जिन पर स्थानीय रंग नहीं चढ़ता ग्रीर वे यहाँ की स्थित को सुवार देते। इस
प्रदेश से सम्बन्धित ग्रनेक मामलों पर हमने कई वपों तक इसलिए कोई निर्णय
नहीं किया कि कहीं उसका कुछ लोग विरोध न करें। इस शिथिल नीति के
फलस्वरूप वहाँ की स्थिति ग्रीर विगड़ती चली गई। ग्रावश्यकता इस बात की
थी कि हम वहाँ ग्रविक दृढ़ता से काम लेते। भारत एवं पाक के बीच दरार
का प्रमुख कारण है कश्मीर। किन्तु हम यह ग्राशा करते रहे कि कश्मीर की
समस्या एक दिन स्वयं सुलभ जाएगी। ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं।

शेख ग्रव्दुल्ला की राजनीतिक पृष्ठभूमि से परिचित होने के बाद भी हमने उन्हें ऊँचा उठाया, कश्मीर की वागडोर उन्हें सँभलवाई, १९५३ में उन्हें गिरफ्तार किया, नज़रवन्द रखा और १९५० में मुक्त कर दिया, कुछ महीने बाद फिर गिरफ्तार किया और उनके मुकदमे को वर्षों तक घसीटते रहे। १० यह दुलमुलपन नहीं तो क्या है।

श्राज तक हमने कश्मीर में अपनी नीतियों को दृढ़ता से लागू नहीं किया। जब तक यह नहीं होगा, तब तक हमें वहाँ कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा।

नेहरू के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने के कारण मुक्ते यहाँ ग्रपने प्रथम प्रधान मन्त्री एवं लोकतन्त्र भारत के शिल्पी का मूल्यांकन प्रस्तुत करना चाहिए। नेहरू में ग्रनेक ऐसे विरले गुण थे जिनके सामान्यतः दर्शन होना दुलंभ है। भय एवं घृणा की भावनात्रों से जितने नेहरू मुक्त थे, जतना शायद ही कोई ग्रीर व्यक्ति रहा हो। मैं जनको ग्रहितीय देशभक्त मानता हूं। जनके गुणों के विषय में तो ग्रनेक राजनीतिशों, चिन्तकों ग्रीर पत्रकारों ने प्रचुरता से लिखा

५०. जन्हें १९६४ में फिर छोड़ा गया. १९६५ में फिर गिरफ्तार किया गया ग्रोर ग्रव तक जन्हें विना मुकदमा चलाए नज़रवन्द कर रखा है।

है। स्विनिष्, में केनल उनके चरिन की उन निवंततायों का सक्षिप्त विवरण गीरे प्रस्तुत करेगा वो उनके सत्तासीन होने के बाद प्रापिक विकसित हो गई भी तथा उनके विकसित होने की सम्भावित व्यास्या प्रस्तुत करेगा।

नेहरू के महंबारी एवं दर्शी रूप के निए जिम्मेदार है पटनायों की यह गंपना निमनं जनकी तथ्य महस्वा में ही उनके महं को उद्दीपन किया था। वह एक प्रतिभावन, पनी, दशालु एवं सफ्त पिता—राजा जेंगे एवं प्रभाव-पानी व्यक्तित्व के मोतीलात नेहरू— के पकेल पुत्र में किन्हें ज्याहरलान के योगों का जात हो नहीं वा मोर जो यह मानते थे कि उनका पुत्र कभी गतत कम कर ही नहीं सकता। इस साक्ष्यार के एकस्वक्य जयाहरलाल में महस्प्यता को भावना का विकतित होना स्वामाविक था। उन्हें इस बात पर गर्ष या कि उनके दिना उनके विवाद में इतने केंब विवाद स्वान ये ।

नाईम से सरस्य अनने के बाद बवाहरसान गाँधी से सम्मोहक प्रमाव में माए भीरे उन्होंने स्वरंघ के निए मनेक उत्सान के कार कर हिए। अपने इन के उत्सान के किए मनेक उत्सान के किए मनेक उत्सान के किए मनेक उत्सान कर हिए। अपने इन के उत्सानकी से कार्य से मा पए (भीर बाद में उनके परिवार\* के तभी मदस्य मा गए) तो जवाहरसाल ने उसे सपनी व्यक्तितात विश्व सम्माधा अपने ममिजात-वर्धीय एव शुक्तियात जिंदा को विश्व सुद्धार से मा पर स्वान के किए से सपनी व्यक्तियात के मोर सीच लाने से एव गाँधी हारा कार्यसी हिद्याम मा उत्तारीहरूसी भीशत किया नो से नेक्ष का मह भीर प्रहिण्त हो गया।

१६४७ में, यस भारत स्वतन्त्र हुया तो मांधी के बाद नेहरू का स्थान था। वनसे सोकाविषता इतनी यह गई थी कि सोध उन्हें घपना रोमानी नायक— स्थान का प्रतीक एवं करोड़ो दिलतों का श्रतिनिध—मानते थे। इत लोक-भिनता ने उन्हें प्रतीम प्रतिक प्रदान की घोर वह यह मानने सने कि शदि वह पाँचे वो मपूर्ण विस्त पर विजय प्राप्त कर सकते थे धोर उनके सामने सड़े शिने का सहस्र कोई नहीं जुड़ा पाएगा।

एक काम्रेख मिथियान में, बहुँ कि काम्रेख के घन्य प्रसिद्ध नेता भी थे, क्टि में प्रस्तत भीड़ को सन्तीधित कर माइक पर कहा, 'बहुताओं एव हरूगों, जो मैं कहता हूँ, जह करों। में मच ते जतर कर घाप मोगों के करें की विकास ताहम तक आउँचा धीर किर घच तक बापण घाउँमा। मेरे पिए रास्ता छोड़ दो धीर छान्तिपूर्वक छहे हो बाधों। इस बीच न हिलो, ते रोगे धीर त पार करों। यदि काई हिला वा किमी ने यात को तो में बहां ते भा बाउँमा।' उनके दलता कहते हो जन-प्रमुद्ध में स्मवान जेंदी चारित छा मेरी। नेहरू पत्र ते जतरे, थीखे तक करा धीर लोट कर घाए किन्तु जन-प्रमुद्ध

४१. जन्हें अपने परिवार के सदस्यों से वहुत प्रेम का किन्तु इन्दिरा से सबसे प्रियक ।

में से न कोई हिला और न कोई बोला। इस समय कांग्रेस के जो ऊँचे-ऊँचे लोग बैठे हुए थे, वे काफी प्रभावित हुए। जन-समूह पर प्रपना इतना प्रभाव देख कर नेहरू अपने में असीम प्रात्म-विश्वास का अनुभव करते थे। उनको इसका दृढ़ विश्वाम था कि वह अपार जन-समूह पर नियन्त्रण कर सकते थे तथा उसमे मनमानी करा सकते थे। इससे उनके अभेच्छुओं को प्रसन्नता होती थी किन्तु विरोधियों को ईप्या।

एक दूसरे कांग्रेस ग्रधियंशन की वात है। ग्रधियंशन के कार्यकमों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल नेहरू एक विशिष्ट मार्ग से जाते थे। उस मार्ग के दोनों ग्रोर जन-समूह इकट्ठा हो जाता था ताकि जनकी एक भलक देख सके। एक दिन उस मार्ग में कोई रुकावट ग्रा गई, इसलिए पुलिस ने जनकी गाड़ी एक ग्रीर मार्ग से निकाल दी। जब नेहरू ने देखा कि उनकी गाड़ी जन-समुदाय से दूर होती जा रही थी तो उन्होंने तुरन्त कार रक्तवाने के लिए गोपी हाँड्र को ग्रादेश दिया। ग्रीर गाड़ी से कूद कर ग्रपने दर्शनाभिलापी नर-नारियों के चीखते-चिल्लाते समूह में जा मिले। उस रात नहा-घो कर, भोजन करने से पहले, उन्होंने गोपी को ग्रादेश दिया कि भविष्य में जनता की कभी श्रवहेलना न की जाए। गोपी ने कहा कि भीड़ की तो कोई वात नहीं थी किन्तु उस दिन सुबह जब नेहरू भीड़ में जा मिले (ग्रीर गोपी भी उनके साथ था) तो किसी ने गोपी की जेब काट ली ग्रीर उसमें रखा रुपया एवं वापसी हवाई टिकट मार लिया। इस बात को सुन कर नेहरू हँसते लोट-पोट हो गए।

नेहरू अपने जन-सम्पर्क के प्रति विशेष जागरूक रहते थे। एक वार एक कांग्रेस अधिवेशन में जिस मंच से उन्हें भाषण देना था, वह उसका पूर्व निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने अपने निकट खड़े लोगों को निदेश किया कि वे मंच की ऊँचाई में कुछ परिवर्तन करें, इसकी लाइटों को ठीक से लगाएँ और कुछ अन्य सूक्ष्म परिवर्तत करें। अभी वे निदेश कर ही रहे थे कि कोई <sup>23</sup> बोल पड़ा कि भाषणकर्ता का मंच रंगमंच वन जाएगा। इस पर नेहरू ने गुस्से में कहा, 'यह ठीक है। यह रंगमंच वन जाएगा। और मैं वह प्रमुख नर्तकी हूँ जिसे कल सारा दिन इस पर नृत्य करना है....!'

कुछ चीज़ों की श्रोर से नेहरू श्रांख वन्द कर लेते थे। जहाँ मुविख्यात वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं खिलाड़ियों को उनका संरक्षण प्राप्त था, वहाँ सामान्य स्तर एवं द्वितीय श्रेणी के लोग जिनका न कोई व्यक्तित्व था, न चित्र था श्रीर न जो कार्यक्षम थे, भी उनके पास थे। यदि वह श्रपने किसी साथी

५२. जनके मुख्य सुरक्षाधिकारी। ५३. गोपी हाँ छु।

को मधम पाने तो उसमें छुटकारा पाने में हिबकिनाते <sup>क</sup> । यदि किसी प्रशिद्ध गावंजनिक व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का आदेण मुनने तो उन्हें विरुद्धाम कहीं होना भीर धारवर्यनिकत हो कर सोचले कि किसी के विरुद्ध धारोप वयो नगाए पाते हैं। (बारतीनिकता गृह भी कि बहु ऐसी किसी स्थिति में कैमना नहीं होते थे।) वाद में बहु ऐसे व्यक्तित के विरुद्ध कोई स्थल करम पटाने में कराते । एक ध्वसर पर कैने उनले पूछा कि बहु एश्वरम, वेईमान या जानूनी भोगों को सहन क्यो करते थे तथा उनके विरुद्ध कोई सबन करम क्यो महीं ख्यते थे ? इसका उन्होने जो उत्तर दिया, उसका भाव निम्मतिरित प्रनुच्धेर में विषा हुया है।

उन्होंने मुक्ते विरुद्धार सम्भाया कि प्रयान मन्त्री बनने के पहले उनका

है पर छा गई थी, हम उनमें मुक्त हो कर बाय रहे हैं और राग्य हन बारों में करते थाहिए। (बो बुख नेहरू ने कहा, यदादि मिनावता, यह टीक हैं कियू में वाममार्ग हैं महत्त्व ने कहा, यदादि मिनावता, यह टीक हैं कियू में वाममार्ग हैं कियू महत्त्व हों हो हो हो हो वास कर बचारा पाहिए था।)

\*\*8. यब मैंने एक बार छनते पूछा कि बन मानवी में वह कुछ करते बटी नी छंद छाता में वाह के कोई को खादहरा दिया। मान को कोई को का दियार हों। मान को कोई को का दियार हों। मान को कोई को स्वाह हो। मान को हो हो एक दो हो। मान को है के का दियार में साम प्रवाह है। एक दो बाद स्वाह कर छो हो। यह दो प्रवाह है यो प्रवाह है। एक दोने हैं के स्वाह कर होंगे। प्रवाह के स्वाह कर होंगे।

पारतं बनाना पाहिए जिसका दूसरे धनुसरण करें। हम चाहे कोई भी कहम उसरे किन्तु हमें पापने देसवामियों के साथ तीम्य व्यवहार करना पाहिए त्रीव कि छोटे बानकों के साथ करते हैं। छौपनिश्चिक सासन में यो एक गहारी वादा

नेहरू लोगों को दण्ड देने में क्यों हिचकिचाते थे, इसका एक ग्रौर विश्लेषण भी है। १९४६ में जब उन्होंने अन्तरिम सरकार बनाई तो देश में उनका ग्रप्रतिम सम्मान था, उनके साथियों का उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त था। इसलिए उन्होंने सम्पूर्ण सत्ता ग्रमने हाथों में न रख कर उसको ग्रमने साथियों में विके-न्द्रित कर दिया, स्वयं केवल प्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों एवं महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर ही च्यान दिया । इस समय सरदार पटेल—जिनकी उनसे कम बनती थी— उनके लिए शक्ति-स्रोत थे जिन्होंने उप-प्रधान मन्त्री का पद सँभाल कर देश की अनेक भयंकर समस्याओं को मिनटों में सुलक्षा दिया, सब रियासतों को भारत में मिला लिया एवं प्रत्य महत्त्वपूर्ण मामलों को भी ग्रसावारण योग्यता से निपटाया। उनकी मृत्यु से देश की न पूरी होने वाली क्षति हुई। नेहरू वन्धन में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने ग्रपने साथियों को भी उनके क्षेत्रों में काम करने की पूरी स्वतन्त्रता दे दी। किन्तु वाद में नेहरू ने देखा कि इनमें से कुछ संकुचित विचारवारा के, अक्षम, साम्प्रदायिक भावना के पोपक एवं अप्ट थे तथा अपनी नयी मिली सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। इससे नेहरू की बदनामी होने लगी। जब नेहरू ने उनसे यह सत्ता वापस ले ली तो उन्होंने नेहरू के विरुद्ध कुमन्त्रणा करना एवं विश्वासवात करना प्रारम्भ कर दिया। नेहरू को अपने साथियों का यह रूप देख कर वड़ा दु:ख हुआ और धीरे-बीरे उन्हें इस संसार से विरित होने लगी। साथियों के विश्वासवात ने उन्हें सनकी बना दिया। किसी भी समस्या के समाधान में ग्रव उन्हें सैंकड़ों वाथाएँ दिखाई पड़तीं, फलतः उन्होंने सब प्रकार के समाधानों-सुभावों का मध्य मार्ग खोजना प्रारम्भ कर दिया जिससे उनका प्रशासन सुचार रूप से चलता रहे (जो उद्देश्य शायद ही पूरा हुआ हो)।

ग्राजाद, किदवई, बी० सी० राय, पन्त एवं ग्रन्य विश्वस्त साथियों की मृत्यु के बाद उन्हें सत्परामर्श देने वाला कोई न रहा। अब नेहरू को यह नहीं सूमता था कि वह किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, इससे उनका म्रात्म-विश्वास डिगने लगा। फलतः, उन्होंने किसी के प्रति सख्त कदम न उठा कर सवको सन्तुष्ट करने की नीति ग्रपना ली। कांग्रेस दल, प्रतिपक्षी दलों तथा म्रन्य लोगों की संवेदना को वह चोट नहीं पहुँचाना चाहते थे। इस प्रक्रम में उनकी दृढ़ता तो मिट गई और उनमें शिथिलता (डुलमुलपन) ग्रा गई, ग्रिनि-इचय ग्रा गया ग्रौर फलत उन्होंने कई गलतियाँ भी कीं।

यद्यपि नेहरू को गुस्सा जल्दी ग्राता था किन्तु उतर भी जल्दी जाता था। वह काफी विनोदिष्रिय<sup>४४</sup> थे। यदि किसी वार्ता के मध्य नेहरू उत्तेजित हो जाते

५५. जदाहरण के लिए, किसी ने जनसे पूछा कि वह सिर के वल क्यों खड़े तो उन्होंने उत्तर दिया कि उल्टी दुनिया को देखने-समझने के लिए यही एक

य विरोधी विवार व्यक्त करता तो तभी जब वह अपने किसी सुपरिधित से यह कर रहे होते थे। यहि वे सुपरिधित किसी बात पर जिद करते तो नेहरू जिमी प्रोर प्यान हो न देते बसीकि जनके साथ ऐसा व्यवहार करना यह समस्य के कारण प्रायमा मानते थे।

नेहरू का व्यक्तिगत आवरण बहुत ऊँचा था। लोग उनका भयमिश्रित पारर करते थे । उनके पास श्रमीम सत्ता थी जिसका उपयोग वह सायद ही कभी करते थे। उनके माथी कुछ करने से पहले उनकी स्रोर से पहल होने की म्त्रीधा करते रहते से । नेहरू के सामने वो वे बड़ा उत्साह दिखाते, बड़ी निष्टा प्रवट करते और यह सिद्ध करना चाहते कि व दसवद्ध हो कर काम करते थे वर्शक ययार्थ में वे असंगठित थे, जनके उहेंच्य अस्पष्ट थे एवं असगत थे। पनेक समस्यामी एतं जटिसतामो से पूर्व अपने दत एव समाज का वे प्रतिविज्व मात्र थे। किमी सकट-काल में वे सगटित हो जाते सन्यया सदा विभाजित एवं पसर्गाटत रहते। नेहरू वाहते थे कि वे समाज की प्रतिद्याया न हो कर समाज का नेतृत्व करें किन्तु इसमें नेहरू को निराध होना पडा । उन्होने प्रतिभासम्पन्न एवं मेबाबी व्यक्तियों का कोई दल प्रसिक्षित नहीं किया जिसमें से उनका उत्तरा-निकारी सीजा जा सकता। इसरे सब्दों में वह समाज को नेता देने में धसपल रहे। उनका कहना था कि नेता पहले ने तैयार नहीं किये जाते जपितु सकट-कात में स्वय उमर झाते है। यह ठीक है कि सोक्तन्त्र में सरकार के प्रमुख पर्ने में ही निरुवत नहीं किये जा मकते बयोकि यह कोई बदाानुसत पद नहीं है किन्तु यह भी उतना ही टीक है कि हम लोकतन्त्र की बागडोर किसी भी ध्योगवश उभरे नेता की नहीं सीप सकते।

पनित संस्थामों का विद्वानिक समाधाल तो नेहरू के पास था किन्तु उनकी पाइहारिक रूप देने की दुइदा उनमें नहीं भी। यनक मामको में उन्होंने काफी येव नीहोंने काफी येव नीहोंने प्रितासिक की थी किन्तु उनको उनने ही ठीक रूप में वे नाह में कि पाए। उनके प्रतेन प्रतिनिधियों ने उनकी इस विधियता का साम विध्या और उनके कहने के बावजूद भी कई बीवों को व्यावहारिक रूप नहीं थिया। वब नेहरू की पता समता दी वे कुछ इधर-उधर के बहाने लगा कर रूप पाई में यब नाते। उन प्रवृत्तियों के कारण हमारी काफी हाम हुई धीर नेहरू को भी प्रत्या मिला। नेहरू एक महान् मानव के किन्तु एक सहान् विधाक की।

नेर्फ की एक भादत यह भी कि वह महत्त्वपूर्ण घरेलू एव धन्तरीप्ट्रीय

१६ कृष ने तो नेहरू की लिव्यापूर्वक सेवा को एका कुछ ने छनके लाव रियाशायत किया। यहले वर्ष में आते हैं एस० बी० छन्या, हेस्सन एव कपूर जो उन्हें नियो स्टाफ पर से तथा जिन्होंने छनको वर्षों यक निश्त्वार्थ भाव से अपूर्व चेव हो। मामलों पर सार्वजनिक रूप से ग्रपने विचार व्यक्त कर देते थे। इससे ग्रनेक लोग उनके रात्रु हो गए ग्रीर कुछ क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता काफी घट गई। इन सार्वजनिक वक्तव्यों में ग्रीर उनके कामों में कई वार काफी भिन्तता पाई जाती। जब उन्होंने क्यूबा, स्वेज, कांगो, वियतनाम एवं ग्रल्जीरिया में फ्रांसीसी उपनिवेशों ग्रादि के सम्बन्ध में ऐसे विचार व्यक्त किए जो कुछ देशों के पक्ष में नहीं थे तो कुछ क्षेत्रों में इस पर काफी ग्रप्रसन्नता प्रकट की गई। यदि वह शान्त रहते तो ऐसी कोई समस्या न खड़ी होती। क्योंकि नेहरू ने उनकी ग्रालोचना की (शायद सद् कारणों से), इसलिए उन्होंने कश्मीर एवं नागा समस्याग्रों पर हमसे बदला लिया। वह ग्रपनी शक्ति ग्रनेक व्यर्थ की वातों में खर्च कर देते। दिन में ग्रनेक

ऐसे लोगों से मिलते जिनसे न मिलने पर भी कोई अन्तर नहीं पड़ता था, अनेक ऐसी महत्त्वहीन वातों पर घ्यान देते जिनकी वह अवहेलना कर सकते थे। उनके पास दूसरा काम इतना था कि इन महत्त्वहीन वातों पर घ्यान न देना अधिक लाभदायक रहता। इस अधिक व्यवस्ता का फल यह होता कि रात्रि के भोजन के समय तक वह थक कर चूर-चूर हो जाते यद्यपि नाश्ते के समय वह प्रायः कहा करते थे, 'अब मुक्तमें चाबी भर गई है और अब मैं दिन भर काम करता रहूँगा।' इसलिए. रात्रि के भोजन के बाद महत्त्वपूर्ण वार्ता के मध्य उनको ऊँघते हुए देखा जा सकता था। मुक्ते ऐसे कई उदाहरण स्मरण हैं। १६४६ में, अन्तरिम सरकार वनने के तुरन्त बाद उन्होंने एक दिन रात को दस बजे मुक्ते अपने यहाँ बुलाया। हम दोनों किसी (गैर-सैनिक) मामले पर बात कर रहे थे। इस बीच उन्होंने मुक्ते एक फ़ाइल पढ़ने के लिए दी। मैं तो फ़ाइल पढ़ने लगा और वह अपनी कुर्सी पर आराम से टिक कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या देखता

कई ग्रवसरों पर, महत्त्वपूर्ण वार्ता के मध्य सोता देखा है (ग्रधिकांशतः राप्ति के भोजन के वाद)। दिन भर ग्रधिक काम करने के कारण वह इतने धक जाते थे कि ऐसा होना स्वाभाविक ही था। प्रधान मन्त्री वनने के दस वर्ष पूर्व, नवम्बर १६३७ के 'माडनं रिव्यू' में ने 'चाणक्य' साहित्यिक उपनाम से 'राष्ट्रपित' शीर्पक लेख के माध्यम से ो ग्रात्म-विश्लेषण प्रस्तुत किया था, उसके कुछ ग्रंश में यहाँ उद्घृत कर रहा हुँ:

हूँ कि वह गहरी नींद में सो रहे थे। १९४६ से १९६२ की स्रविध में मैंने उन्हें

उसको फिर देखो । एक विशाल जुलूस निकल रहा है ग्रीर उसकी कार के चारों ग्रोर लाखों ग्रादमी इकट्ठे हैं जो भावोन्मत्त हो कर उसकी जय-जयकार कर रहे हैं। वह ग्रपनी कार की सीट पर खड़ा है, संतुिलत ग्रीर सीघा, देवता के समान गम्भीर एवं संयत, उत्तेजित जन-समूह से

तैयारी

गोरोजे विचार व्यक्त करते तो तभी जब वह अपने किसी सुपरिचित से कों इस हूं होते ये । यदि वे सुपरिचित किसी बात पर जिद करते तो नेहरू त्तो पर धान ही न देत स्योकि उनके साथ ऐसा व्यवहार करना वह गाउँ व बारण प्रत्यया त मानते ये ।

नेहरू का व्यक्तिगत आवरण बहुत ऊँचा था । लोग उनका भयमिथित गरा इते थे। उनके पास असीय सत्ता थी जिसका उपयोग वह आयद ही रते राते थे। उनके शाथी कूछ करने से पहले उनकी ग्रोर से पहल होने की मोधा राने रहेरे थे। नेहरू के सामने वो वे वड़ा चत्माह दिखाते, बड़ी निष्टा गर इलं और यह मिद्र करना चाहते कि वे दलबद्ध हो कर काम करते थे गर रात थोर यह निद्ध करना चाहते कि वे दलबद्ध हो कर काम करते थे गर्भ रवार्य में ये प्रस्तारित थे, उनके उद्देश प्रस्पट से एवं प्रस्तात से । पंत्र गमलायों एनं बटितनायों से पूर्ण अपने दल एवं समाज का वे प्रतिविम्ब गा थे। दिनी सकट-काल में वे संपटित हो जाते अन्यवा सदा विभाजित एवं स्रांत रहें। नेहरू बाहते ये कि वे समाज की प्रतिष्ठाया न हो कर समाज पे रेड कर किन्तु इनमें नेहरू को निराध होना पड़ा । उन्होंने प्रतिभासम्पन्न भ रेपारी व्यक्तियों का कोई इस प्रशिक्षित नहीं किया जिसमें से उनका उत्तरा-11 िकारी प्रीका का मकता । दूसरे दाददों से वह समाज की नेता देने में प्रसपन 11 निका बहुना था कि नेता पहुले से वैयार नहीं किये जाते अपितु संबद-गत व सर अपर पाने हैं। यह टीक है कि लोकतन्त्र में सरकार के प्रमुख ाने में ही निवृत्त नहीं किये जा नकते क्योंकि यह कोई बमानुसत पद नहीं किनु यह भी उत्रवा ही टीक है कि हम लोकतन्त्र की बावबोर किसी भी

श्रोदवच उमरे नेता को नही सीप सकते । घंड गमसापा का सदानिक समाधान तो नेहरू के पाम था किन्तु उनकी निमानिक पर देने की दूरता उनमें नहीं भी । मनेक मामली में उन्होंने काफी

देश भी भी प्रतिपादिन की भी किन्तु दनकी चतने ही टीस क्य में वे साम्र े । पा पा । उनके मनेक प्रतिनिधियों ने उनकी इस विधिलता का लाम रेता की उनके बरने के बावजूद भी कर्ने के की क्यावहारिक एन मधी देन। दर नेहर को दना समता नो वे र-उधर के वहाँ श्वापति हे इत अहे । इन प्रवृत्तियाँ ऐ :यारी ५ ् मानव

का के असे सक्तर मिना।

7

मामलों पर मार्चजिनक हुए से प्रपिन विचार व्यक्त कर देते थे। इससे अनेक लोग उनके शत्रु हो गए प्रीर कुछ क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता काफी घट गई। इन सार्वजिनक वक्तव्यों में श्रीर उनके कामों में कई वार काफी भिन्नता पाई जाती। जब उन्होंने क्यूबा, स्त्रेज, कांगो, वियतनाम एवं श्रल्जीरिया में फांसीसी उपनिवेशों श्रादि के सम्बन्ध में ऐसे विचार व्यक्त किए जो कुछ देशों के पक्ष में नहीं थे तो कुछ क्षेत्रों में इस पर काफी श्रप्रसन्नता प्रकट की गई। यदि वह शान्त रहते तो ऐसी कोई समस्या न खड़ी होती। क्योंकि नेहरू ने उनकी श्रालोचना की (शायद सद् कारणों से), इसलिए उन्होंने कश्मीर एवं नागा समस्याश्रों पर हमसे बदला लिया।

वह अपनी शक्ति अनेक व्यर्थ की वातों में खर्च कर देते। दिन में अनेक ऐसे लोगों से मिलते जिनसे न मिलने पर भी कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता था, ग्रनेक ऐसी महत्त्वहीन वातों पर घ्यान देते जिनकी वह भ्रवहेलना कर सकते थे। उनके पास दूसरा काम इतना था कि इन महत्त्वहीन वातों पर घ्यान न देना ग्रधिक लाभदायक रहता। इस श्रविक व्यवस्ता का फल यह होता कि रात्रि के भोजन के समय तक वह थक कर चूर-चूर हो जाते यद्यपि नाश्ते के समय वह प्रायः कहा करते थे, 'ग्रव मुक्तमें चावी भर गई है ग्रीर ग्रव मैं दिन भर काम करता रहूँगा। इसलिए. रात्रि के भोजन के बाद महत्त्वपूर्ण वार्ता के मध्य उनको ऊँपते हुए देखा जा सकता था। मुक्ते ऐसे कई उदाहरण स्मरण हैं। १९४६ में, ब्रन्तरिम सरकार बनने के तुरन्त बाद उन्होंने एक दिन रात को दस बजे मुक्ते अपने यहाँ बुलाया। हम दोनों किसी (गैर-सैनिक) मामले पर वात कर रहे थे। इस वीच उन्होंने मुक्ते एक फ़ाइल पढ़ने के लिए दी। मैं तो फ़ाइल पढ़ने लगा ग्रीर वह अपनी कुर्सी पर त्राराम से टिक कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि वह गहरी नींद में सो रहे थे। १९४६ से १९६२ की ग्रवधि में मैंने उन्हें कई अवसरों पर, महत्त्वपूर्ण वार्ता के मध्य सोता देखा है (अधिकांशतः रात्र के भोजन के बाद)। दिन भर श्रिधिक काम करने के कारण वह इतने धक जाते थे कि ऐसा होना स्वाभाविक ही था।

प्रधान मन्त्री वनने के दस वर्ष पूर्व, नवम्वर १६३७ के 'माडर्न रिव्यू' में नेहरू ने 'चाणक्य' साहित्यिक उपनाम से 'राष्ट्रपति' शीर्षक लेख के माध्यम से जो गत्म-विश्लेषण प्रस्तुत किया था, उसके कुछ अंश मैं यहाँ उद्घृत कर

> ्षको फिर देखो । एक विशाल जुलूस निकल रहा है ग्रीर उसकी े के चारों ग्रोर लाखों ग्रादमी इकट्ठे हैं जो भावोन्मत्त हो कर उसकी -जयकार कर रहे हैं। वह ग्रपनी कार की सीट पर खड़ा है, संतुिलत र सीवा, देवता के समान गम्भीर एवं संयत, उत्तेजित जन-समूह से

सप्रभावित । ग्रचानक उसके घोठों पर मस्कराइट ग्रा जाती है या वह हैं, बिना यह समभे हुए कि वे किस लिए हैंस रहे है । अब वह देवता का रप छोड़ कर सामान्य मानव वन गया है, अपने चारों और इकटठे जन-समूह का एक ग्रम, जन-समदाम भी उमे भपना समभने लगा है......मुदूर उत्तर से कन्या कुमारी तक वह विजेता सीचर के समान धूम श्राया है, ज्सने पीछे लोगों के मानस पर जसकी छिन मिकत है और उस पर मनेक महानियाँ चल पद्मी हैं। क्या यह उसकी सत्ता प्राप्त करने की बाकाक्षा है जिसकी वह चपनी भात्मक्या में चर्चा करता है जो उसको भीड़ से दूर ले जा कर उसके कान में फुसफुमाती है:

'मैंने इन लोगों को अपनी मुटठी में कर लिया है और अपनी इच्छा स्य पर व्यक्त कर दी है।' जवाहरलाल न सिद्धान्त से मधिनायकवादी है भीर न स्वभाव से । उसके कुलीन होने के कारण अधिनायकवाद की पशिष्टता एवं शहनीलता उसका स्पर्ध नही कर सकती। (यह उन्होने १६२७ में तब कहा था कि जब हिटनर की सत्ता का उका बज रही

पा।) उसका बेहरा और उसके शब्द बताते है:

मिजी बहरे सार्वजनिक स्थानों पर सुन्दर एव प्रच्छे लगते है भवेशा-हत सार्वजनिक चेहरो के निजी स्थानो पर ।"..... उसे यह जात होना पाहिए कि उसने जो मार्ग चुना है, उसमे विधान करने का कोई स्थान नहीं है और मन्तस्य पर पहुँचने के बाद तो जिम्मेदारियों सौर बढ़ नाएँगी। जैसा कि सारेंस ने सरदों से कहा था, 'पान्ति में विधान नही

होता, सफलता पर सुख नही होता।

युप चाहे उसको न मिले किन्तु यदि भाग्य कृपानु रहा तो मुख से वहीं बीच उसे विलेगी-जीवन के सध्य की सिद्धि" "इस प्रान्तिकारी युगारम्भ में सीचरवाद की सदा आसका रहती है और क्या यह सम्भव गहीं कि जवाहरलास अपने को सीजर समस्ते तये ? उसम जवाहरलाल भीर भारत, दोनों के लिए खतरा है। क्योंकि भारत को स्वापीनता धीवरवाद से नहीं मिलेगी"'ऊँची-ऊँबी बातें करने के बावजूद भी ववाहरलाल बलान्त एवं नीरस है और यदि वह मधिक दिन (कार्यस ना) राष्ट्रपति रहा तो चीरे-धीरे गिरता चता जाएगा। विधाम वह कर नहीं सम्या नगोहि जो बाध पर चढ़ जाता है, वह उतर नहीं पाता । किन्तु हैंन जेंग्रे मधिक जिम्मेदारियों के भार से दव कर पथअप्ट होने एवं मान्धिक पतन से तो बचा सकते है। भविष्य में उससे धन्छे काम होने ही माना है। उसकी भणिक सुनामद एवं प्रश्नसा कर वे हमें उने बिना-रेंगा नहीं चाहिए, प्रविष्य की श्राचा पर पानी नही फैरना चाहिए 1 उत्तका प्रोर हमें काफी सहयोग दिया। इस सम्बन्ध में जी० ग्रो० सी० ३३ कोर ने कुछ किटनाइयो बतलाई तो फ़रवरी १९६२ में में गोहाटी पहुँचा ग्रीर नेफ़ा के उस प्रदन में सम्बन्धित सैनिक एवं गैर-सैनिक ग्रॉफ़िसरों की एक बैठक बुलाई। चौकियों की स्थापना के महत्त्व को समभा कर मैंने उनसे कहा कि इस काम में यदि हम चूक गए तो वहाँ चीनी ग्रपनी चौकियाँ स्थापित कर लेंग। सैनिकों की कम संस्था, श्रमिकों का सरलता से न मिलना, रसद पहुँचाने के साधनों का ग्रभाव ग्रीर कुछ क्षेत्रों तक पहुँचने में ग्रनेक किटनाइयों का होना ग्रादि कुछ ऐसे कारण थे जिनके फलस्वहप, ३३ कोर के कमाण्डर लेफ्टी० जनरल के० उमरावसिंह ने कहा कि इस नीति को पूरी तरह लागू करना किटन होगा। हम सबने निर्णय किया कि राष्ट्र-हित को देखते हुए नेफ़ा सीमा के साथ-साथ ग्रधिकतम चौकियाँ स्थापित की जाएँ।

३६० × ६० मील के क्षेत्रफल वाले नेफ़ा में काफी पहाड़ी इलाका है। विशेषतः भारतीय-तिव्वती सीमा के पास तो यह क्षेत्र इतना जिटल है कि वहाँ तव तक चौिकयाँ स्थापित नहीं की जा सकती थीं जब तक कि गर्मियाँ न ग्रा जाएँ ग्रीर वर्फ़ न पिघल जाए। इसिलए, ४ इन्फ़ैण्ट्री डिवीजन के कमाण्डर ने ग्रासाम राइफल्स की ग्रानेक टुकड़ियाँ इस काम को पूरा करने के लिए भेजीं ग्रीर प्रत्येक टुकड़ी का नेनृत्व एक नियमित ग्रांफ़िसर को सौंपा। इनमें से एक टुकड़ी ने, जिसके नेता १ सिक्ख के कैंप्टेन महाबीरप्रसाद एम० सी० थे, त्रिसंगम (ट्राई-जंकशन) ४६ क्षेत्र के निकट ढोला (नेफ़ा) में ग्रपनी चौकी की स्थापना की। भारतीय-तिव्वती सीमा पर ग्रपनी ग्रीर हमने ऐसी ग्रनेक चौिकयाँ स्थापत कीं। चीिनयों ने हमारे इस कदम से भल्ला कर ग्रवतूवर १६६२ में हम पर ग्राकमण कर दिया। (इसका विवरण मैं ग्रागे दूँगा।)

नवम्बर १६६१ में प्रधान मन्त्री नेहरू को अमरीका जाने का निमन्त्रण मिला। इस सम्बन्ध में अपनी सरकार से परामर्श करने के लिए वाशिगटन-स्थित हमारे राजदूत बी० के० नेहरू दिल्ली आए। स्वतन्त्रता के बाद अमरीका में हमारे जितने राजदूत गए, बी० के० नेहरू उनमें सबसे सफल राजदूत थे। प्रभावशाली व्यक्तित्व के बी० के० नेहरू व्हवहार-कुशल १६ एवं मेधावी राजनयज्ञ हैं। प्रातःकाल उठ कर बिस्तरे में चाय पीते हैं और दैनिक समाचारों का अध्ययन-विश्लेपण करते हैं, तनावपूर्ण स्थित में भी शान्त रहते हैं और

५८. जहाँ भारत, भूटान ग्रौर तिब्बत की सीमाएँ मिलती हैं । ५९. ग्रावश्यकता पड़ने पर वह सरुत कदम उठाने में भी समर्थ हैं। प्तरा व काम को कर्ता कामा के बाव बहुत और विषय होते हैं। माम-समाव एक प्राव्यवकारण्य को पारत है जी मुद्दि हैं बीक के बहुत भी कभी दिनों का प्रारम्भवक वहाँ करते, कियों को गुरामय नहीं करते। यहाँव सिन्द य कार्यकार वहाँ के आहें हैं किन्तु क्यों राज कावल को की साम गी उपार एक प्राप्ती प्राप्तित्व क्याना के बता पर प्राप्त पार्टी हैं।

पान मुम्म है, बादन भर बहर ये बहर कि मही वे भारत धीर प्रमाशिक का स्थान है स्वाप्त का वाम की धार प्रशासनिक वे (मा प्रमाशिक का स्वाप्त करिया हो। यही मन्त्र प्रमाशिक को धार के स्वाप्त करिया हो। यही मन्त्र के स्वाप्त का हिम्म करिया हो। यही के स्वाप्त करिया है। स्वाप्त के स्वाप्त करिया हो। यही के स्वाप्त करिया है। स्वाप्त करिया हो। यही स्वाप्त करिया है। स्वाप्त है। स्वाप्त हिना स्वाप्त है। स्वाप्त हिना स्वाप्त है। स्वाप्त है। स्वाप्त हिना स्वाप्त है। स्वाप्त है। स्वाप्त है। स्वाप्त हिना स्वाप्त है। स्वाप्त हिना स्वाप्त है। स्वाप्त है

स्पत्त कार बोट केट उट्टूक न कोट मैंन प्रियम्भ सम्बर्धिया प्रश्नक विषय्ये ए बेटचरीत के हैं भी के उन्हें कर महा कि प्रधारे याम करको एने कन्ये पूर्व प्रभारी कर बहुत कानक या प्रदान महाद के पात्रकर यह परिचार कर्यो एरहा किया है। से कि इसारी महात्र केन करते पूर्व के कोट तम दिखी भी प्रायम प्रश्ने के स्पर्त ग्रेशा ने बाहर करके के प्रधारे के अपनीत दूसीन एवं परिचार करने के से रात्र का प्रकार का दाना करना, फेट विधार से, यन के सबह परिचे के परिक्ति परिच वक्ष नहीं पात्र

र्ष पासन्त से बीड हैंड नेहल ने घोट मेंने प्रधान मध्यी में पासना-साम पिप्पीन थी। प्रधान हुन होता की सम्माग एक-मा ही उत्तर दिया। उनके प्रधान मेंने को तर्द-पातीन अनक पही थी कि यदि हुमये हैंगा के पिए दिन-मामवी पासन को हो हुमें विद्योग पूरा गर्द करनी पहुंगी जिसका हमारे

ब्रात्माभिगान पहले ही दुर्घर्ष हप बारण कर चुका है। इसे र चाहिए। हमें सीजरों की ग्रावस्यकता नहीं है।

उपर्युंक्त लेख की व्विन यह है कि नेहरू को भारत में अपूर्व लोकप्रियता प्राप्त थी, उन पर काफी जिम्मेदारियाँ थीं, वह क्लान्त एवं नीरस हो गए थे तथा उनके ग्रीर गिरने की सम्भावना थी, ग्रधिक खुशामद एवं प्रशंसा से उनको विगाड़ना नहीं चाहिए, उनका ग्रहं पहले ही काफी प्रदीप्त हो चुका था ग्रीर वह सम्भवतः सीजर वन चुके थे। ये सब वार्ते वर्षो वाद भी खरी उतरी त्रितिरियत इसके कि वह गत्यात्मक एवं सीजर त्रपनी युवावस्था में ही रहे और गाँधी के सम्पर्क में ग्राने के बाद उनमें कोमलता एवं सीम्यता ग्रा गई थीं। प्रयान मन्त्री वनने के बाद उन्होंने अपनी इन चारित्रिक विशेषताओं को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया किन्तु उनके सामने इतनी ग्रविक संख्या में जटिलता पूर्ण समस्याएँ त्रा गई कि बीरे-बीरे वह मध्यमार्गी एवं ग्रनिश्चित से हो गए। दृढ़ता से शासन चलाने के प्रति उनकी खिन्नता से अन्य क्षेत्रों में उनकी महा नता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । यह कहना ऋधिक संगत रहेगा कि प्रधान मन्त्री वनने से उनका गौरव तो अधिक नहीं वढ़ा, हाँ प्रधान मन्त्री पद का गौरव निश्चित रूप से वढ़ गया। उन्होंने कभी प्रधान मन्त्री वनने की इच्छा प्रकट नहीं की, प्रधान मन्त्रित्व उन पर शोप दिया गया। स्थिति को देखते हुए यह ठीक ही था कि स्वतन्त्रता-संघर्ष में नेहरू के त्याग एवं उत्सर्ग को देव कर उन्हें स्वतन्त्र भारत का प्रथम नेता माना जाता किन्तु प्रशासन की वृष्टि से जनका प्रधान मन्त्री बनना विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं हुग्रा (यद्यपि सिद्धान्ततः यह काफी वड़ी सफलता थी) । वह ग्रादर्शवादी एवं कुलीन थे, तथा उन्होंने स्वतन्त्र भारत का निर्माण किया था किन्तु अधिक श्रेयस्कर होता यदि उन्हें सरकार का प्रमुख न वना कर राष्ट्र का प्रमुख वनाया जाता। प्रथम भूमिका में उन्हें संघर्ष करना पड़ा जबिक दूसरी भूमिका में वह ग्रिद्धितीय सिंह होते । वह भारत के प्रथम नागरिक पद के लिए सर्वोपयुक्त थे तथा भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने विश्व के समक्ष स्वदेश का सुन्दरतम एवं श्रेष्ठतम विम्ब ग्रंकित किया होता। (ग्रपने जीवन के ग्रन्तिम वर्षों में भी जब वह ग्रपने गिरते स्वास्थ्य की चिन्ता किये बिना देश के प्रति ग्रपना कर्तव्य पालन करते रहे तो कुछ लोगों ने उनके प्रति सीज्जन्य न दिखला कर उनसे पद त्याग करने के लिए कहा। लेकिन, रूजवेल्ट एवं ग्राइजनहाँवर भी ग्रस्वस्थ हुए थे किन्तु उनके देशवासियों ने उनके साथ ऐसा निर्मम व्यवहार नहीं किया था ग्रीर

नेहरू थे जिन्होंने अशोक या अकवर के बाद स्वदेश के लिए सबसे अधिक ाम किया था, जिन्होंने ग्रपने जीवन की समस्त सुविधाएँ देश पर न्योछावर

थीं किन्तु उनके देशवासियों ने उनका ग्रनादर किया !)

सनों वेना के तुछ शीनिन्द स्रॉडिसगे का यह स्वमाय बन गया था कि वे सनो राष्ट्रीय नेतामाँ की ती निन्दा करते तथा पपने (उन मांकिसरों के) हिंगूरें थोरंग प्रमुखें नी प्रथमा में पुल बोच देते । कभी-कभी ने यह सुमान में देंगे कि तत्कानीन शिषम परिसिम्बित से मुक्ति पाने का वेचन एक हो मार्ग पानेर वह पा सातामाही सातता । (सातद उनकी यह नही मार्ग्स था कि पानंद पाहे तातामाही सातता । (सातद उनकी यह नही मार्ग्स था कि पानंद पाहे तातामाही हो या कोई मौर हो, वह तब वक सफल नही होगा र र कम कि उनका ने एन क्वतिगढ़, मुनोध्य एन दूबिक्यमों व्यक्तियों में में हो भीर ऐने भीन कही भी प्रबुक्ता में नही बिन्तने ।) विदेशियों में क्यों नोविद्याना प्रवित्त करने के लिए, क्विकेस पाटियों में या प्रयन स्वामीं पर वे कई बार कानो निन्न स्वर की सम्बन्धित बातों करने भीर धपने देश का उपहास क्यों । यह किमी विदेशी जियदन के पूछने की देर होती कि से महत्त्वपूर्ण में महत्वपूर्ण रहस्य का पूरा विवरण उपल देश । इस प्रकार हमारी काफी भीनतीय गूननाएँ विदेशियों के स्थिक्त में वृत्ति नहीं भी

एक बार मुझे ऐही बिगाय घटना की मूनाना मिली जिनमे हमारे सीनियर मिलियों ने विदेशियों की उपस्थिति में कुछ राष्ट्र-विरोधी एवं सविवेकपूर्ण में नहीं थी। इमिलए, मैंने इस मानका में एक सिरित रिपोर्ट जनरत गील को ने को से बी होर उन्होंने क्या मानों मेनन को भेज दी और उन्होंने क्या मानों ने ने को भेज दी और उन्होंने क्या मानों ने ने को के दी और उन्होंने क्या मानों ने ने कह को। ने हुक ने इस मामकों में वॉल-व्यक्ताल करा के एक मिलिया मानों ने विद्या किया करा की स्वाप्त के प्रदान में विद्या किया का माने वो कर का माने हैं इस अपनी का कर दिया। सदावत ने उनके सावरण को मार्गति जनक स्टिपोर्ट हो पर्यो मानों माने की मा

कर दी।

णपारी नीति (आरवर्ड पोलिसी) के अनुसार हमने नहाल एव नेका में वैतिक पोकियां स्वापित करने का आदेश दे दिया। इस काम में गृह मन्त्रासय के बोक एतक मल्लिक और हुजा ने हमें काकी महस्वपूर्ण आंकड़े सुलम कराये

<sup>40.</sup> उटाहरम के लिए, कुछ वच पहले मुझे एक पत्रकार ने सूचना दो कि एक विकार प्रवेस (दस्तावेद्धा) नेहरू के कार्योख्या से निकल कर दिस्ती-स्थित एक विदेशी सहया ने पहले कार्या था। जब मैंने नेहरू को यह बात बतलाई तो उन्हें विराह्य नहीं हमा। किन्तु जब उन्होंने प्रापने कार्योक्ष्य में उस प्रतेश की शोज कार्य तो वह स्थाय में वहाँ से पायस था।

ग्रीर हमें काफी सहयोग दिया। इस सम्बन्ध में जी० ग्रो० सी० ३३ कोर ने कुछ किटनाइयाँ बतलाई तो फ़रवरी १६६२ में में गोहाटी पहुँचा ग्रीर नेफ़ा के इस प्रक्रन ने सम्बन्धित सैनिक एवं गैर-सैनिक ग्राँफ़िसरों की एक वैठक युनाई। चौकियों की स्थापना के महत्त्व को समभा कर मैंने उनसे कहा कि इस काम में यदि हम चूक गए तो वहाँ चीनी ग्रपनी चौकियाँ स्थापित कर लेंगे। सैनिकों की कम संस्था, श्रमिकों का सरलता से न मिलना, रसद पहुँचाने के साधनों का ग्रभाव ग्रीर कुछ क्षेत्रों तक पहुँचने में ग्रनेक किटनाइयों का होना ग्रादि कुछ ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप, ३३ कोर के कमाण्डर लेपटी० जनरल के० उमराविसह ने कहा कि इस नीति को पूरी तरह लायू करना किन होगा। हम सबने निणय किया कि राष्ट्र-हित को देखते हुए नेफ़ा सीमा के साथ-साथ ग्रधिकतम चौकियाँ स्थापित की जाएँ।

३६० × ६० मील के क्षेत्रफल वाले नेफ़ा में काफी पहाड़ी इलाका है। विशेषतः भारतीय-तिव्वती सीमा के पास तो यह क्षेत्र इतना जटिल है कि वहाँ तव तक चौिकयाँ स्थापित नहीं की जा सकती थीं जब तक कि गर्मियाँ न ग्रा जाएँ ग्रीर वर्फ़ न पिघल जाए। इसलिए, ४ इन्फ़ैंण्ट्री डिवीजन के कमाण्डर ने ग्रासाम राइफल्स की ग्रनेक टुकड़ियाँ इस काम को पूरा करने के लिए भेजीं ग्रीर प्रत्येक टुकड़ी का नेनृत्व एक नियमित ग्राँफ़िसर को सौंपा। इनमें से एक टुकड़ी ने, जिसके नेता १ सिक्ख के कैंप्टेन महाबीरप्रसाद एम० सी० थे, त्रिसंगम (ट्राई-जंकशन) वे क्षेत्र के निकट ढोला (नेफ़ा) में ग्रपनी चौकी की स्थापना की। भारतीय-तिव्वती सीमा पर ग्रपनी ग्रोर हमने ऐसी ग्रनेक चौिकयाँ स्थापत की। चीनियों ने हमारे इस कदम से फल्ला कर ग्रक्तूवर १६६२ में हम पर ग्राकमण कर दिया। (इसका विवरण मैं ग्रागे ट्रंगा।)

नवम्बर १६६१ में प्रधान मन्त्री नेहरू को अमरीका जाने का निमन्त्रण मिला। इस सम्बन्ध में अपनी सरकार से परामर्श करने के लिए वाशिगटन-स्थित हमारे राजदूत बी० के० नेहरू दिल्ली आए। स्वतन्त्रता के बाद अमरीका में हमारे जितने राजदूत गए, बी० के० नेहरू उनमें सबसे सफल राजदूत थे। प्रभावशाली व्यक्तित्व के बी० के० नेहरू व्हवहार-कुशल १६ एवं मेधावी राजनयज्ञ हैं। प्रातःकाल उठ कर विस्तरे में चाय पीते हैं और दैनिक समाचारों का अध्ययन-विश्लेपण करते हैं, तनावपूर्ण स्थित में भी शान्त रहते हैं और

५८. जहाँ भारत, भूटान ग्रौर तिब्बत को सीमाएँ मिलती हैं। ५९. ग्रावश्यकता पड़ने पर वह सख्त कदम उठाने में भी समर्थ हैं।

एका ब बाद को बंदी एकना ने गाब गृह ग्रीका दिवस दह है। धार्म-रामान एवं क्षांबद्धनवारणाव को प्राप्तदृष्ट हो चूर्व है बीक अक नहण और सभी मिने का कार्याद्रकाण गृहे कात्र, कियों की गुवाबद नहीं कात्र । क्योंन िस व प्रसारकाचे नहस ए ५१ई हैं। इंडर्ड बड़ी इस सम्बन्ध का बाई साम ीते दे होते एक कारते व्यक्तिय न को देनते व बाद पर कार्य बहारे न

रे 114 होस्य किशाहत भग बहुत से बहुत है। जहाँ व सारत दौर दमशीहर में बारनाची की सहराध हवान की बार प्रधानकाल च (का उनका मानिस मी, बही देन देवर परिचय का नहते कात व कार्ट कार नहीं धीर वह है। रेन्दर बहर हैंड कर्ना पर में में में चनन बाहे जेंगा क्याहार करें किन् रिर्दे में कि कार नहीं वार्टक कर या नी 'महनांवक के रहतां बर्ध थीर धाकामक हर हुमालर व्यवदार' स कारण का जुक्त किन प्रापुत कर । प्रतीन मानु में व भाग्य का एक संदेश कर दिया हो। दिश्यु इस प्रथम थे। हस्तन प्रनक देशी को भारत का छक् बना दिया था जी न पनका काम था धीर न बिगर ीर कह भारत में बोर्ट कारत बिना पा ।

रमह भार क्षेत्र केंत्र जेत्स ने धीन मैन प्रतित्वार में सम्बन्धित धानेक विषयी देर बादबोत की इ मैन १-१ कर शहा कि हमारे पान धरची पुत्र भाग गुद्ध-रावडी का बहुत धनाब का क्षांत्र समहत्व संवक्तार क्षत धोषणा करती रहती भी कि हैं भी से सम्बन्ध में भी बहुत मुद्द भी और हम विगी भी बायामा की कानी भीमा वे बादर चंदरने में अमू है से । प्राचीन पुंचीन गुर्व परिया करने के वेर पर इस प्रकार का बाबा करना, धन विधान से, धन के सबक्र पीड़ने के योगीन्दर योग हुछ नहीं था।

मनन वर विवार था कि हम मूद-मामधी बायात नही करनी पादिए घोर महिकानी भी पहुँको पूछ विधिष्ट देखों से ही की आए । मेरे विभार मे यह कोई युद्धिमार की बार नहीं भी। अब भाग्य के नामने सबुद्ध था तो हमें व वेड गामद प्रयाय ने धवने हो शक्तिशामी बनाना पाहिए था, जो भी देश हमारी महायता के शिष थाने सहै, हुने उसकी महायता स्वीकार कर लेनी थाहिए थी, हो प्रभने मण्डनिंदन का स्थान रक्षात हुए । इसे जीवन का बरण करता था, व कि मृत्यु का । त्रव बी० के० नेह⊏ ने बतलाया कि प्रमरीका हमारी महावता करने को तैयार था थी मैने बहा कि हुम उसकी सहायता की भीवार कर मेना पाहिए था।

इंग सम्याप में बी॰ के॰ नेहरू ने धौर मैंने प्रधान मन्त्री में असग-प्रसम यानभीत भी । उन्होंन हम दोनों को समभग एक साही उत्तर दिया । उनके उत्तर में मेनन की तर्क-पद्धित अलक रही थी कि यदि हमने सेना कै लिए गुद-गामधी पायात की ता हुने विदेशी मुद्रा रार्च करनी पहुँगी जिसका हुमारे

पास पहले ही बहुत यभाव था और प्रतिरक्षा पर इतना अधिक खर्च करने से जो हमें प्राधिक धक्का लगेगा, उसे हम सहन करने की स्थिति में नहीं थे। इमलिए हमें युद्ध-सामग्री के देशी उत्पादन पर निर्भर करना चाहिए और वैसे भी इसका प्रत्तिम समावान यही था। अन्त में नेहक ने कहा कि हमें अपने पैसे पर लड़े होना चाहिए क्योंकि दूसरे देशों का क्या विस्वास कि वे कव महायता देशा कम कर दें या विस्कृत बन्द कर दें।

मंने नेहर ने कहा कि उनकी 'प्रन्तिम समावान' वाली वात से तो में सहमत था किन्तु मेरा कहना यह था कि चीन एवं पाकिस्तान की घमकी को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सामग्री का तो हमें तुरन्त ग्रायात कर लेना नाहिए था। मंने यह भी तर्क दिया कि यदि हमें किसी युद्ध में मुँह की खानी पड़ी तो भी हमारी प्राधिक-सामाजिक व्यवस्था ग्रसन्तुलित हो जाएगी। इसलिए भया यह उचित नहीं था कि हम उस मार्ग को ग्रपनाएँ जिसमें कम हानि की सम्भावना थी। मंने दूसरे मार्ग को ग्रपनाने की सलाह दी। नेहरू ने पूरी वात सुन कर कहा कि वह मेरी वात से सहमत नहीं थे। तथा मैं या ग्रन्य जनरल स्थिति को पूरी तरह समक नहीं पा रहे थे। नेहरू का विश्वास था कि ग्रपनी ग्रान्तिरक समस्याग्रों के कारण चीन (या पाकिस्तान) हमारे साथ युद्ध नहीं छेड़ सकता था।

जब बी० के० नेहरू अमरीका लौट गए तो वहाँ एक टेलीविजन-इण्टरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वह इस तथ्य से परिचित थे कि अमरीका में मेनन अलोकिप्रय थे और उन्होंने इसका 'हाँ' में उत्तर दे दिया। भारत में इस उत्तर पर काफी आपित उठाई गई। कुछ का कहना था कि एक केन्द्रीय मन्त्री के विषय में उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नेहरू ने संसद् में कहा<sup>६१</sup> कि हमारे राजदूत को इस प्रश्न का उत्तर दूसरे शब्दों में देना चाहिए था। बी० के० नेहरू का कहना था कि उन्होंने केवल वही स्वीकार किया था जो सच था। कुछ सप्ताह बाद जब मेनन बी० के० नेहरू से मिले तो दोनों में काफी गर्मागर्म बहस हुई। मेनन का विचार था कि वह अमरीका में लोकिप्रय थे और उन्होंने इसके पक्ष में कुछ उदाहरण दिए। बी० के० नेहरू ने उत्तर दिया कि अमरीका में भारतीय राजदूत होने के नाते इसका पता रखना उनका धर्म था

६०. सेना ने जिलनी युद्ध-सामग्री की माँग की थी, उसके एक नगण्य भाग के आयात करने के लिए थोड़ी-सी राशि मंजूर की गई थी।

हैं?. जब राष्ट्रपति कनेडी ने यह घटना सुनी तो उन्होंने कहा कि यद्यपि बीठ केठ नेहरू से उन्हें सहानुभूति थी किन्तु प्रत्येक सरकार के प्रमुख का यह धर्म वह जनता के सामने अपने मन्त्रि-मण्डल के सदस्य का पक्ष ले और नेहरू ने भारतीय संसद्ध में कहा था, इसी धर्म या नीति का पालन करते हुए कहा था।

कि बहा क्या हो रहाचा भीर सदि बहु पूँचे-बहुरे नहीं से छो सह बात उन्हें धेइ-प्रेड मार्च भी कि मेनन धमरीका में लोकप्रिय नहीं थे।

रनी नमय 'ऐस्ट्र प्रायर' में मेनन पर एक लेख प्रकाशित हुया जिसका शीर्षक षा कि 'नोस्ट हेटिड हिप्लोमेट' (यह राजनयज जिसने सब से ग्राधिक पूणा की बाती हो) बियम रेक्ट साँव द्वारा मेनन के बियम में कही गई हुछ प्रन्छी बातें भी निर्देश हुई भी । इसने नेहरू प्रभावित हुए भीर मेनन में तो हवा भर गई।

एड बार दब मेनन राष्ट्रपति कैनेशे को समुक्त राष्ट्र सथ में दिये गए उनके भारप के निए बचाई दे रहे में तो कैनेटी ने मिष्टानान्यम कह दिया कि वह उनने कभी मिन में । मेनन ने ह्याइट हाउन स्थित राष्ट्रपति के सांचय से सीधा सम्पर्क स्वापित कर के बातभीत के लिए समय नियन कर लिया। ऐसा उत्ति पाने राजपूर के माध्यम से नहीं किया जैसी कि परस्परा है। इस-िए जर गण्डानि के स्टारु ने बी॰ हैं ॰ नेहरू में पूछा कि मेनन राष्ट्रपति में किन मध्कल में मिलना चाहों थे तो बील केल नेहरू ने मेनन से पूछा। (भेनन उनको बतन्याना नहीं थाड़ो थे), इमलिए उन्होंने वह दिया कि बात-भीत के निए कोई विधिष्ट विषय नहीं था। बी० कें० नेहम ने यही उत्तर राष्ट्रपति केनेही के स्टॉफ को दे दिया तो राष्ट्रपति केनेही के आदेश पर यह हुनाकात महत्त्रोहत कर दी गई। कैनेडी ने सीवा होगा कि जब मनन को किसी विभिन्द रियम पर बानशीन नहीं करनी थी तो एक राष्ट्र के प्रमुख होने के नात स्य इच्डरब्दू पर ममय नष्ट करना उनके लिए उचित नहीं था घौर वह भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो निद्धित क्य से धमरीका का नित्र नहीं था। जब मनत को इसकी मूचना थी गई तो बहु भड़क उटे। किन्तु चुप रहने के मित-रिवत वेचार कर भी बगा सकते थे, इसनिय पूप रह नए।

बब नवस्थर १६६१ में नेहरू समरीका गए तो सेनन ने उनने शिकायत री कि परने राजदूत ने उनका धयमान कराया था। बीठ केठ नेहरू ने इस मारोप का वण्डन करने हुए सारी यस्तुस्थिति नेहरू के सामने रख दी। जब नेदर कैनेडी से मिले तो उन्होंने संहत में राप्टपति से कहा कि वह किसी समय मैनन सं भिल लें। मेनन कैनेडी ने अर्फने सिलना चाहते थे किन्तु प्रधान सन्त्री नेहर ने स्पष्ट यह दिया कि उन्हें जिल्हाचार (प्रीटोकोन) का पालन करना होंगा घीर हैंनेडी में उनकी भेंट के समय अपने राजदूत बीठ केठ नेहरू वहाँ रेपियत रहेंगे। मनन ने बड़ी बनिच्छा से इस प्रवस्य को स्वीकार किया। यह भेंट हुई किन्तु इसके फनस्वरूप न तो मेनन के सम्बन्ध में कैनेडी के विचारों म कोई सुधार दुधा धोर न धमरीना के सम्बन्ध थ क्यान में 1 बार्ता के मध्य मनत ने हुछ ऐसी वार्ने भी कही जिनसे राष्ट्रपति केनेडी कुछ अधिक " प्रगान नहीं हुए। इस पटना में वाजियटन के राजनियक क्षेत्रों में कुछ )

रमन वद गई।

१६५६ में, जब से में मेना के मुख्यात्रय में पहुँचा था, ब्राविक ऊँचाई पर स्थित अपनी चौकियों के सैनिकों की समस्याओं से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करने के लिए मैंने उन चौकियों की कई बार यात्रा की। एक बार में लहाल में चुसूल के निकट पांगोंग भील के पास स्थित अपनी चौकी पर गया। क्योंकि इस भील को नाव द्वारा पार करना किटन था, इसलिए मैं हेलीकॉप्टर से गया। यूला के निकट अपनी चौकी को खोजते-खोजते हम खुरनाक फोर्ट ब्रौर सिरिजप की ब्रोर निकल गए। वापसी पर जब चालक एक चौकी के पास अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतार रहा था तो उसने पास ही में मंगोली मुखाकृतियाँ देखीं और वह चिल्ला उठा 'हे भगवान्! हम तो चीनी चौकी के पास उत्तर रहे थे!' किन्तु पास से देखने पर मालूम हुआ कि जिनको हम चीनी समक्त रहे थे, वे वास्तव में हमारे ही गीरखा थे।

१६६२ की ग्रीष्म ऋतु में मेरी छोटी लड़की चित्रलेखा का विवाह विनय वर्ष्शी से हुग्रा । इसके तुरन्त वाद सूचना मिली कि चीनियों ने लद्दाख में दौलत वेग श्रौल्डी के उत्तर में स्थित हमारी एक चौकी के चारों श्रोर घेरा डाल दिया था। यह चीकी १५,००० फुट की ऊँचाई पर थी। इस सूचना की पु<sup>व्टि</sup>के लिए में थोइसे होते हुए वहाँ के लिए चल पड़ा । रात हमने थोइसे में गुजारी। (स्वर्गीय) एग्रर वाइस मार्शन पिण्टो, जिनको मेरा हेलीकॉप्टर उड़ा कर ले जाना था, ग्रगले दिन सुवह टीक चार वजे मेरे पास पहुँच गए क्योंकि हमने सुबह सवेरे चल पड़ने का कार्यक्रम वनाया था। उन्होंने कहा कि मौसम गन्दा था ग्रौर ग्राकाश पर बादल छाये हुए थे, इसलिए हमें ग्रपनी उड़ान स्थगित करनी पड़ेगी। एक घण्टे वाद जब वादल जरा खुल गए ग्रौर ग्राँघी जरा कम पड़ गई तो हम भगवान् का नाम ले कर थोइसे से चल पड़े। किन्तु जब हम सासेर ब्रांगसा घाटी पर पहुँचे तो हमें एक भयानक तूफान ने घेर लिया। तूफान इतने जोर का था कि हमारा हेलीकॉप्टर हवा में डगमगाने लगा और चालक को इसका संतुलन बनाये रखना कटिन हो गया । कई बार तूफान के थपेड़ों ने हमारे हेलीकॉप्टर को शटल-कॉक की तरह चट्टानों की ग्रोर फेंक दिया ग्रौर हम सौभाग्य से ही बच पाए। श्रासपास के कुछ पहाड़ २३,००० फुट ऊँचे थे। दौलत वेग श्रील्डी ६९ पर कुछ समय ठहरने के बाद मैं श्रपने गन्तव्य (कराकुर्रम दरें के निकट ही) की और बढ़ चला और बड़ी कठिनाई से वहाँ हमारा हेलीकॉप्टर उतर पाया। १७,००० फुट की ऊँचाई पर स्थित इस चौकी के चारों ग्रोर विल्कुल श्मशान जैसी नीरवता थी। सम्यता का यहाँ कोई चिह्न न था। इस चौकी का कमाण्डर 'जम्मू एण्ड कश्मीर मिलिशा' का एक जे॰

> कुछ सप्ताह वाद प्रथम -युद्ध-सामग्री गिरवाई :

मों। भी। या। वन मैंने उससे पूछा कि महले दिन बीनी उसकी बीकी के पत देंसे याए भे भीर सेंसे बने मए तो उसने अपनी शीरता जताने के लिए पतिवाद के तित दिन साने पर उसने उनकी चौर सात हमाने पूर उसने उनकी चौर सात हमाने हिना दिला में प्रोट उस पर बीनी सीट कर बने गए। तीटते समय मैंने एमर वाहम मार्थें के पत्र हमाने के लिए तो उन्होंने हो कर में के प्रोट तमय में एमर वाहम मार्थें हुए पत्र। बनने के लिए तो उन्होंने हो कर के लिए तो उन्होंने हो कर की समु साथ में एमर वाहम मार्थें हुए पत्र। बनने के लिए तो उन्होंने हो कर की मार्थें से प्रोट मार्थें के तो किए तो उन्होंने हो कर की प्राट मार्थें के प्रोट मार्थें के प्राट में प्राट के प्रट के प्राट के प्रट के प्याट के प्रट के प्

नैने उनकी सलाह हो मान की किन्तु कुछ सबोधन कर के धर्थान् उस प्रोकी को, गर्म पानी के भरनों को तथा एक दो विदेशी पिकेटों को देख कर मैं बापस तीट साधा।

चीतियों ने दस चौकी के ह्यारे हेनिकों को उराने-प्रकान भी पूरी बोधिय भी। उराने प्रपाने नेपानी दुर्भाषियों के माध्यम ने दूसारे बोरपा सिनियों ने इह कहन्वाया कि नारदा और नेपान मित्र देखा नहीं थे (सारत एवं नेपान के तरकातीन निपाने सामाची का भी सन्दर्भ दिखा) और चीन उनका इसलिए नेपाली भारतीयों की श्रोर मे चीनियों से क्यों लड़ रहे थे ? उन्होंने श्रातं कित करने का भी प्रयास किया, ये हमारे सैनिकों के विल्कुल निकट चले श्राए तािक हमारे सैनिक उनकी श्रिवक संख्या से ग्रातंकित हो कर श्रात्म-समर्पण कर दें। हमारे सैनिक संख्या में केवल चालीस थे। किन्तु इस चीकी के सैनिकों ने श्रपने चीर कमाण्डर (एक जे० सी० श्रो०) के नेतृत्व में श्रिहतीय साहस एवं वीरता का परिचय दिया श्रीर श्रपनी चौकी पर डटे रहे। कुछ समय वाद वड़ी किट-नाई से हम १/८ गोरवा दुकड़ी को वहां से हटा कर उसके स्थान पर एक जाट दुकड़ी को भेज पाए। (क्योंकि गोरवा दुकड़ी ने चीनियों द्वारा काफी मानिक प्रताड़ना सहन की थी।)—(चीनियों ने इस चौकी पर से श्रपना घेरा तब तक नहीं उठाया जब तक कि उन्होंने श्रक्तूवर-नवम्बर १६६२ में लहाब-नेफ़ा की कई चौकियों के साथ इस पर श्रपना श्रविकार नहीं कर लिया।)

इसके बाद मैंने लद्दाख और नेफ़ा की कई यात्राएँ कीं और कहीं हेली-कॉप्टर द्वारा तथा कहीं पैदल चल कर इस ऊँचाई पर उटे हुए अपने सैनिकों की समस्याओं को समभने का प्रयास किया।

नागालैण्ड, नेफ़ा एवं ग्रन्य वन-प्रदेशों (जंगलों) में हमें काफी मोर्चा लेना था, इसलिए मैंने सोचा कि हमें एक 'जंगल वारफ़ेग्नर स्कूल' की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए मैंने एक ऐसे स्कूल की स्थापना देहरादून में कराई ग्रौर उसकी कमान निगेडियर एच० एस० (किम) यादव को सौंपी। 'किम' यादव इन्फ़ैण्ट्री स्कूल में प्रशिक्षक भी रह चुके थे तथा उन्होंने मेरे ग्रधीन ४ इन्फ़ैण्ट्री वटालियन की कमान भी की थी। १६४८ में कश्मीर में भी वह मेरे साथ थे। वह शरीर से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग एवं ग्रसाधारण योग्यता के ग्राफ़िसर थे। मैंने उन्हें विदेश भी भिजवाया था जहाँ वह जंगल एवं गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण ले कर ग्राए थे। मैंने उनके ग्रधीन भी ग्रच्छा स्टॉफ़ दिया जिसमें मेजर (ग्रव लेफ्टी० कर्नल) टी० एस० ग्रोवराय जैसे कर्तव्यपरायण ग्रॉफ़िसर भी थे। नागालैण्ड जाने से पहले इन्फ़ैण्ट्री वटॉलियनें इस स्कूल में प्रशिक्षण लेती थीं ग्रौर वहाँ काफी ग्रच्छा काम करती थीं। इस स्कूल में प्रशिक्षण लेती थीं ग्रौर वहाँ काफी ग्रच्छा काम करती थीं।

१६६१ में जाटों के तत्कालीन कर्नल, विगेडियर हरभजनसिंह ने मुभसे कहा कि जाट ग्रुप के समस्त कमाण्डिंग ग्रॉफिसरों की यह संयुक्त प्रार्थना थी कि मैं उनकी कर्नेली सँभालूँ। इसलिए, मैंने इस गौरव को सिर-माथे लगाया। ग्रव जाटों के लिए ग्रधिक-से-ग्रधिक सुविधाएँ जुटाना मेरा धर्म था। उनके युद्ध-रिकार्ड से मुभे पता चला कि ग्रन्य रेजीमैण्टों की ग्रपेक्षा उनकी वटालियनों

६३. जैसे ही मैंने सेना से अवकाश लिया, इस स्कूल को जनरल जे० एन० के आदेश से तोड़ कर इन्फ़ेंग्ट्री स्कूल में मिला दिया गया।

(\$

ने दुक्थित में कम भाग जिया था। इसिलए, मैंने कुछ धौर बाट इन्फ्रेंप्ट्री
वर्गीमनों ना समस्य हिया तथा तत्कातीन बटांनियनों में से कुछ को कटिन
नेतों रह भेषा ताफ़ि ने देश की प्रतिकः हैया कर के प्रधिक बाद धाँनत करते
हों। १६६२ में ५ खाट को बहाल में भेषते समय मैंने उन्हें सन्बोधित करते
हुए दो वानें कही धौ—प्रयम, उनकी देवीमिष्ट का कर्नल एवं मेना का सीव
मौंव एनव होने के नाते मैंने उन्हें सहाय जैते कटिन क्षेत्र में भंजने का निर्णय
स्थित् हिया था ताकि वे बहां जा कर समती झूरवीरता का परिचय से सकें
देश या कमा सकें तथा द्वितीय, पिएसे महायुक्ध से उन्होंने जिन्न प्रकार जमेंनी
दर नामानमें से टक्कर से कर सनके बीत बट्टो कर दिए से, हमी प्रकार वे
दर वारानों को भी समती सीमा से बाहर खड़े कें हैं।

बनगता, हुउ को प्रशिक्षण स्कूनों से प्रधिक्षक नियुवत कराया तथा कुछ को प्रशिक्षण स्कूनों से प्रधिक्षक नियुवत कराया तथा कुछ को पर गहरवपूर्ण पदी पर नियुवत कराया । भारतीय सैनिक प्रकारमी के कंडेंटों को बारतीय के किया की प्रीर साधा प्रकार की प्रयास की प्रीर साधा प्रकार की प्रयास की प्रीर साधा प्रकार की कि उन केंट्रों में ने अधिकाश कैंट्रेट इन बीर योजायों की स्विधिक्त के मुनेते । सक्षेप में, जाटों के बत्त होने के नाते उनके लिए में जो कुछ भी कर सकता एग, वह मैंने किया ।

पत्र में कुछ पीछे की घटनाओं को संयंत्र में प्रस्तुत कर रहा हूं। सरकार को यह वात जा स्वयन्न करना चाहिए कि विधिय्य क्षेत्रों से प्रमें तिक्षित्राणी कर्युंत्रों से हमें किन्न प्रकार के ध्यवहार की वाया है। साथ ही नेता की भी एन भीति का स्वयन्त किरायांत्री में एन भीति का स्वयन्त किरायांत्री साहिए कि सहत्वत्वपूर्ण केशों में, विद्यावत सीमान्त धंत्रों में, उनकी बगा विक्मेदारियों है। बेता ने दस सम्बन्ध में सरकार से कई वार प्रकार और सम्बन्ध करना निम्में की दिव्यति में को उनित्त तामान्त करना उन्तर निम्में केशों केशों में स्वयन्त किरायां । बीतिक स्वयुक्त को विद्यावत किरायिक परिवारों ने पहल करना उन्तर का स्वयन्त का स्वयन्त का स्वयन्त करना में सरकार करना किरायां केशों केश

(१६६३ में जनरन चीधरी ने इसी सूची को नया हप दे कर सेना के विस्तार की मांग की थी जिंग चह्नाण ने संसद् में नये साम्राज्य की 'जोर-शोर से नैयारी' के जदाहरण में प्रस्तुत किया था।) मैंने, प्रायुद्ध-विभाग (ग्रार्डनेंस) के मास्टर जनरल, सैनिक व्यूह-कीशल के निदेशक (डायरैक्टर ग्रॉफ मिलिटरी ग्रॉपरेशन्स) तथा शस्त्र एवं सामग्री के निदेशक (डायरैक्टर ग्रॉफ वैपनस एण्ड इक्डणमेण्ट) त्रिगेडियर ग्रंटिया १४ ने इस सम्बन्ध में परस्पर बातचीत की ग्रौर फिर ग्रार्मी चीफ में विचार-विमर्श किया। इधर तो हमारे सीमान्त पर स्थिति नाजुक होती जा रही थी ग्रौर जबर सरकार हमारी मांगों की ग्रोर से कान बन्द किये बैठी थी, इसलिए थापर समेत हम सबने यह निर्णय किया कि हम स्थिति की भयंकरता को लिखित हप में सरकार के सामने रखें।

मैंने श्रीर श्रायुव विभाग (श्रार्डनैंस) के मास्टर जनरल ने मिल कर नवम्वर ६६६१ से जून १६६२ तक श्राठ पत्र लिखे श्रीर श्रामी चीफ थापर से हस्ताक्षर करा के प्रतिरक्षा मन्त्री के पास भेजे। इन पत्रों में हमने सेना की किमियों का सिवस्तार वर्णन किया था श्रीर सरकार से प्रार्थना की थी कि वह इस श्रीर तुरन्त ध्यान दे श्रीर सेना को शिक्तिशाली बनाए—सेना में कुछ डिवीजन बढ़ाए, श्राधुनिक शस्त्र एवं श्रन्य युद्ध-सामग्री सुलभ कराए श्रीर यदि भारत में तुरन्त उत्पादन सम्भव न हो तो विदेशों से श्रायात करे—क्योंकि ऐसा करना बहुत श्रनिवार्य था श्रन्यथा किसी झाकान्ता से श्रीवक समय तक टक्कर लेना हमारी सेना के लिए सम्भव नहीं होगा।

उपरिलिखित ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने में हमारे अनुमान से ४५६ करोड़ रुपये व्यय होने थे। कुछ सामग्री का मूल्य इसमें नहीं जोड़ा गया था। ग्रपनी किमयों का सिवस्तार विवरण प्रस्तुत करते हुए हमने सरकार को लिखा था कि इस सामान के ग्रभाव में हमारी सेना युद्ध का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पा रही थी। कपड़ों की कमी के सम्वन्ध में हमने सुभाव दिया था कि क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा फैक्टरियाँ ग्रन्य सामान बनाने में व्यस्त थीं, इसलिए यह काम निजी क्षेत्र (प्राइवेट सैक्टर) को सौंप दिया जाए। प्रतिरक्षा मन्त्री महोदय को इस तथ्य का भी स्मरण कराया गया कि यद्यपि १६५६ के बाद हमारी सेना का ग्राकार तो काफी बढ़ गया था किन्तु शस्त्र एवं ग्रन्य युद्ध-उपकरण उस अनुपात में नहीं वड़े थे। इस समय हमारी स्थित बड़ी विषम थी—एक ग्रोर तो हमें शिवतशाली शत्रुग्नों से अपनी सीमा की रक्षा करनी थी ग्रोर दूसरी ग्रोर हमारे पास ग्राधुनिक शस्त्रों एवं ग्रन्य युद्ध-उपकरणों का नितान्त ग्रभाव था। यिद हम इस सामान के ग्रपनी प्रतिरक्षा फैक्टरियों में

६४. उनकी राजभक्ति सी० जी० एस० ऋौर एम० जी० ऋो०, दोनों में

क्लावि होने तह मधीशा करते तो। खिर पर शाड़े यत्रु में टक्टर किस प्रकार मेरे। यह स्थिति दलनी महमीर थी कि जरान्सी चुक के बहुत भवकर परिणाम तिका करते थे।

दिल्लों में बाबी उत्तेयना एँनी हुई थी। दिल्ली सरकार के सामने प्रनेक दिटा सकरवाएँ मुँह बाये रही। थी किन्तु मन्त्रि-मण्डल से ऐसे मन्त्री बहुत कर दे थी उनकी टीक से सुनामा सकें। समस्यायों को व्यवस्थित कर से हिंदी उनके रामने कोई बोबना नहीं थी। होता यह या कि किस कमस्य ने मीधक उस रूप पारण किया, उसके सामाया के लिए हायनीर मारते युक्त कर दिये जाने। मन्त्रियों ने समस्यायों का कोई प्राथमिकता-प्रमानियों तहीं किया था, उन्हें सही मानुस नहीं या कि फिल समस्या को गहते नियाया, व्यवस्था की एहते नियाया, उन्हें सही मानुस नहीं या कि फिल समस्या की गहते स्थाया सामने में स्थाया सम्याया स्थाया स

यही तक प्रतिरक्षा का सम्मन्य था, न तो मेहरू ने धोर न उनके मन्यप्राप्त के किसी गरूम ने सब्तोनुद्धी प्रतिरक्षा नीति का निर्धारण क्या था
पर्धा के किसी गरूम ने सब्तोनुद्धी प्रतिरक्षा नीति का निर्धारण क्या था
पर्धा हुनारे सम्प्राप्त श्रम कोन-कोन से थे, हुमारी शुनना में उनकी सैनिक
प्रीक्त कितनी थे। तथा हुने स्था-वया चीनिक एवं राजनिकिक करन उठाने
पाहिए वे किससे हुने कोई ह्यानि न उठानी पड़ती। वास्तिकता यह है कि
वेन दुन के प्रत्न को, जो हमारे सावने महाकार धारण किने यहा था, वर्ष
है प्रध्यानिस्त कंग से गुनभमें का प्रयत्न किया। हमारी सरकार में एक-वो
को छोड़ कर किसी को पत्तिकालिया (प्रदेशमी) का प्रयान नही था। न तो
वे स्थान्य को कर काम करते थे धोर न ही उन्होंन हस समस्या पर दूरा विचार
किया था। हमारा मनिजन्यक्ष सामाय्य दिनस्वर्धों निवास रखता था। वा
कोई नवी समस्या सामने प्रा जाती तो श्रम चढ़ता तो क्योंक उठाने निए हम
हेते वेतो रोगार होने नही ये धीर प्रातिरमें निवाद पर हमारे सरकारी कम्पारी
राग-से-उपर आगन-सेन्द्रोंन हिन्दे एवं बरती में जो हुद्द निकन साता, उससे
यनुष्ट हो जाने। इस प्रथम के फासकरण हम समसी सैनिक संवित्त को पुर्द के
उपकुल, तानी यना पाए धोर निगी सकट-काल के लिए हैंगार ना

## २८६ • ध्रनफही कहानी

तत्कालीन कुर्सीघारी यह नहीं कह सकते कि उन्हें वास्तविक स्थित का जान नहीं था। सचाई यह है कि उन्हें समस्याएँ तो सब मालूम थीं किन्तु उनका हल नहीं मालूम था। मुक्ते मालूम है कि कुछ जनरल और दूसरे लोग इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री एवं अन्य राजनीतिज्ञों से समय-समय पर मिलते थे और अनीपचारिक हप में अपनी सेना एवं प्रतिरक्षा की सही स्थिति का पूरा चिद्वा उनके सामने रखते थे। मान लो कि यदि सरकार ने इस दिशा में कोई उपगुक्त कदम नहीं उठाया था तो उन राजनीतिज्ञों ने क्यों नहीं सरकार को इसके लिए विवश किया कि वह इस दिशा में कुछ ठोस कदम उटाए। लम्बी-चौड़ी बातें तो सब करते थे किन्तु ठोस काम किसी ने नहीं किया। अब में आपके सामने इस बात का एक चित्र प्रस्तुत करूँगा कि उस समय वित्त एवं प्रतिरक्षा मन्त्रालयों के बीच इस सम्बन्ध में क्या कुछ घट रहा था।

वित्त मन्त्रालय में प्रत्येक स्तर पर वाल की खाल निकालने वाले लोग थे। एक-दो अपवादों को छोड़ कर शेप लोग तर्कप्रिय ये और हम जितनी घन-राशि की माँग करते, वे उसका एक छोटा-सा भाग स्वीकृत करते। लम्बी-चौड़ी बैठकें होतीं, व्ययं के तर्क-वितर्क होते, फ़ाइलों पर स्रनेक नोट्स लिखे जाते किन्तु फल कुछ न निकलता। गैर-यथार्थवादी दृष्टि से वे हमारे प्रस्तावों का परीक्षण करते और हर बार कोई-न-कोई नयी बात खड़ी कर देते। इस कारण बहुत श्रयिक समय नष्ट हो जाता (जिसका राष्ट्र की प्रतिरक्षा पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा) । विना सैनिक मामलों को समभे हुए ये वित्तीय पंडित तकनीकी वातों में उलभ जाते और वित्तीय दृष्टिकोण को प्रमुखता देते। संग्रा-मिक पक्ष का उनकी दृष्टि में सब से कम महत्त्व था। 'विदेशी मुद्रा की कमी' उनका ब्रह्मास्त्र था। सेना के लिए जिस सामग्री की एकदम ज़रूरत थी, उस पर भी उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हाँ, जिस सामान के लिए विदेशी मुद्रा की म्रावश्यकता ही नहीं पड़ती थी, उसके लिए म्रन्य तर्क प्रस्तुत कर दिए। जब इन 'विशेषज्ञों' को हमने व्यावहारिक कारण बतलाए तो इन्होंने उनकी सार्थकता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया ग्रौर इस प्रश्न पर (देश की प्रतिरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर) ग्रनासक्त योगी जैसा भ्राचरण किया, लेदजनक निरपेक्षता वरती।

सुना था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु इन विशेष् पत्नों ने प्रत्यक्ष को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। इनका आचरण बहुत कुछ लन्दन की उस महिला के आचरण के समान था जिसको जब उसके मित्र ने बतलाया कि जिराफ पशु की गरदन बहुत लम्बी होती है, लगभग वृक्ष के प्रमान लम्बी तो उसने विश्वास करने से इन्कार कर दिया। उसके मित्र ने िड़ियाघर चलने के लिए निमन्त्रित, किया कि वह स्वयं चल कर जिराफ को देश ने धौर उसके कथन की सत्यता का परीक्षण कर ले। जब उस महिला ने विद्यावर में सीवकों के पीखें खड़े जिराफ की अत्यधिक सम्बी गर्दन देखी तो पहले तो वह जड़बत रह गई किन्तु फिर चित्ला कर दोली, 'मैं जो कुछ हम रही हूं, मुन्द्रे उस पर विदवास नहीं होता ।'

रन विस विधेयतों का काम चलती गाड़ी मे रोडा ग्रटकाना था। इसका

एक विशिष्ट उदाहरण में यहाँ प्रस्तुत करता हूँ । शादिम युग की '३०३ राइ-फ्तों के बदले थढ़ें स्वचल (सैमी-याँटोमेटिक) राइफलो के सेना में प्रवेश पर सगजग दस करोड रुपये के व्यय का अनुमान था। बिक्त मन्त्रालय ने काफी नम्बे-बोई बाद-विवाद के बाद इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसका देश की मितरशा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व या। वित्तीय खिवकारियों की इस बुँदिहीन प्रवृत्ति के कारण १६६२ में हुए लहाल एवं नेफा के युद्ध में भारतीय मेग को निम्न स्तरीय हथियारों से चीनियों से टक्कर सेनी पड़ी थी।

जैसा कि सब को पता है, प्रतिरक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन ग्रीर वित्त मन्त्री गौरारजी देसाई की आपस में बनती नहीं ची। प्रतिरक्षा मन्त्रालयों के धनेक मस्तावों को वित्त मन्त्रालय द्वारा इसलिए ठ्वरा दिया जाता था क्योंकि दोनो के स्वामियों में एक-दूसरे से तनी रहती थी। युद्ध के लिए जो हमारी सेना पूरी वरह तैयार न हो पाई, इसकी जिम्मेदारी वित्त मन्त्रातय की भी है। किन्तु स्य स्थिति में मेनन का कर्तव्य या कि वह धारी स्थिति विक्त मन्त्री, प्रधान मन्त्री या मन्त्रि-मण्डल के सामने रखते और उन्हें इसके मयंकर परिणानों से परिवित कराते किन्तु जिन कारणों से उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समभा, बनका उन्हीं को पता है। (मया इसलिए कि कही उनके इस कदम से नेहरू या पन्त्र-मण्डल के प्रम्य सदस्य उनसे प्रप्रसन्त न हो आएँ ?) कितनी घसामान्य स्विति थी !

इंस समय मैंने सोचा कि मैं प्रपने चार वरिष्ठ एवं प्रभावशाली सिविल मैवपर्धे की मेना की समस्याधी से, विशेषतः इसकी कमियों ने, परिचित कराजें। में पार मिरिल सेवक थे-पृह मन्त्रालय के सचिव विश्वनायन, परराष्ट्र मन्त्रालय के सिवद एम० जे० देगाई, विश्त मन्त्रालय के सिवब भूतिंतगम हथा प्रासूचना रिनाण के निदेशक मस्तिक । मुक्ते बाधा थी कि में चारों सज्बत प्रयने महत्त्व-पूर्ण पदी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्वों के कारण सरकार के शक्ति-सामन्तों का रत भीर ध्यान भाकपित कर सकते और देश के लिए प्रति सहस्वपूर्ण इस समस्या का ममाधान करा पाएँवे । हम वीचों परराष्ट्र सचिव के कमरे में मिले पोर मैंने उन्हें इस गम्भीर स्विति का सविस्तार परिचन दिया कि धनन्तांत के प्रभाव में मेना की तथारी प्रयूरी की, उसके पास महत्वपूर्ण मुद्ध-मामधी की बहुत कमी यो मोर सोमा पर हुनारी स्थिति बड़ी बिन्ताजनक यी। मेरे उन्हें बहुत स्पट प्रस्तो में यह बात सममाई कि जिस स्थित में सेना उन समय भी, उस स्थिति में वह भारतीय सीमान्त की आकान्ताओं से रक्षा करने में असमर्थ थी। साथ ही मैंने उन्हें वह अनुमानित राशि भी वतला दी जिसके मिल जाने पर सेना का कायाकल्प हो सकता था।

भूतिलिंगम ने कहा कि यदि भारत इतना विशाल प्रतिरक्षा कार्यक्रम श्रपनाएगा तो उसे श्रपनी पंचवर्षीय योजना में कटीती करनी पड़ेगी। साय ही उन्होंने यह भी कहा कि उस समय भारत के पास विदेशी मुद्रा भी उतनी ही थी जिससे देश की ग्रथंव्यवस्था ग्रसंतुलित होने से बची रह सके। ग्रन्त में उन्होंने यह सुभाव दिया कि हम सेना की ग्रावश्यकताग्रों के लिए ग्रपेक्षित राशि तथा वह कितनी अवधि में किस प्रकार व्यय करनी थी, आदि चीजों का विवरण उच्च सैनिक स्तर पर तैयार कर के सरकार को भिजवा दें। इस सुभाव के त्रनुसार मैंने ऐसा विवरण त्रविलम्व तैयार कराया, उस पर ग्रामी चीफ थापर के हस्ताक्षर कराए तथा प्रतिरक्षा मन्त्री मेनन को भिजवा दिया। इस विवरण में सेना की तत्कालीन म्रावश्यकताग्रों का स्पप्ट उल्लेख था तथा उसकी श्रनुमानित लागत भी दी गई थी। प्रतिरक्षा मन्त्री से प्रार्थना की गई थी कि वह इस विवरण को मन्त्रि-मण्डल की प्रतिरक्षा समिति के सामने रख दें। मेनन को यह विवरण तो मिल गया था किन्तु उन्होंने इसे मन्त्रि-मण्डल की प्रतिरक्षा समिति के सामने रखा या नहीं, इसे वह ही वता सकते हैं। इसके विषय में कोई सूचना न तो हमें उनसे मिली और न उनके किसी सहकर्मी से। मुक्ते ग्राज तक यह मालूम नहीं कि उस विवरण का हुग्रा क्या।

सेना की इस चिन्ताजनक स्थिति के विषय में कृष्ण मेनन के ग्रतिरिक्त मोरारजी देसाई को भी कम-से-कम दो सूत्रों से पता लगा होगा। प्रथम, उनके (प्रतिरक्षा के) वित्तीय परामर्शदाता ने उन्हें पूरी स्थिति वतलाई होगी तथा द्वितीय, उनके सचिव भूतिलगम ने उन्हें वह सारी वात वतलाई होगी जो मैंने उन्हें परराष्ट्र मन्त्रालय के सचिव के कमरे में वतलाई थी। यदि कृष्ण मेनन ने उन्हें सारी स्थिति का ज्ञान नहीं कराया था तो मन्त्रिमण्डल के एक जिम्मेदार मन्त्री होने के नाते (वैसे तो वित्त मन्त्री होने के नाते भी) उन्हें चाहिए था कि वह इस गम्भीर समस्या को मन्त्रि-मण्डल की बैठक में रखते तािक इस पर कुछ ठोस कदम उठाया जाता। इस निष्क्रियता का चाहे कोई भी कारण रहा हो, इसके लिए चाहे एक मन्त्री की जिम्मेदारी रही हो चाहे एक से ग्रविक्षि की, किन्तु यह तथ्य ग्रपनी जगह ग्रटल है कि ग्रपनी सीमा पर चारों ग्रोर

६५. तत्कालीन मन्त्रि-मण्डल के कुछ सदस्य यह दावा किया करते थे कि उन्हें सशस्त्र सेना की ग्रान्तिरक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान था। उन्होंने मन्त्रि-मण्डल की वैठकों में सेना के लिए कुछ क्यों नहीं कराया? मेरा ग्रपना विचार यह पहल करने से सब घबड़ाते थे।

भागतामो के होने पर भी हमारी शक्तिसाली सरकार ने शपनी सेना की माररकतामो को मोर प्यान नहीं दिया।

वहीं मैं एक बात धीर स्पष्ट कर हूँ। धनेक वनरकों ने यह बीग होंकी हैं (ग हुंधों ने उन्हें दनका भेय दिया है) कि उन्होंने मंना की धावरवकतायों से ए उनके पूरा न होंने की स्थिति में उनके प्रभार परिचानों से समय-समय पर स्वार को विश्वित कराया था। बया कोई हार्यवनिक रूप से इस पर प्रकार धोगा कि वे वनरक (या निश्वित सेवक) कीन से भ्रीर उन्होंने कब एव नया मेंचा को वे वनरक (या निश्वित सेवक) कीन से भ्रीर उन्होंने कब एव नया मेंचा को बे बताया था? बया उन्होंने नियं कर वतलाया था? या उन्होंने हिंग कराक एव वर्गीहृत शब्दावती में सरकार के सामने कोई समस्या प्रस्तुत को भी विजनी कि धायर ने भीर कीन? भ्रीर इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने ऐसे किया भी

महीं मैं दो रोफक घटनाओं का वर्णन कर रहा हूँ (जो मैंने १६६२ के बाद तुनी थीं) । १६४६ में एकमिरल डी॰ अकर जापान गए थे। वहाँ उनकी मेंट उनके पूर्व परिचित एवं बहुज (को सब जानकारी रखते हो) जापानी पिकारी से हुई। बाउँ के मध्य उन जापानी सज्जन ने सराद कहा कि यदापि सारत एवं जापान नित्र थे किन्तु न मालूम धापस में पुल कर बातचीत स्थी गहीं करने थे जिसके फलस्यरुप धनेक महत्त्वपूर्ण भूषनाएँ एक-दूसरे को नहीं रे पाने थे। उन्होंने यह भी कहा कि एश्चिया में महत्वपूर्ण तीन ही देश थे-भीत, नारता एक जापना । एक प्रोमोशावाची निवीत ने उन्हें बतलाया था भीर हा पर विश्वास करने के उनके पास कई कारण थीर भी थे) कि चीन एवं स्त्र के बहुते संपर्ध के प्रतुक्ति पास कई कारण थीर भी थे) कि चीन एवं स्त्र के बहुते संपर्ध के प्रतुक्तवहच चीन को स्त्रा से तेल मिलना बन्द हो बाएगा। देवनिए, चीन तेल की खोज किसी श्रन्य स्थान पर करेगा। उनका विवार था कि निकट अविष्य में चीन इन दो क्षेत्रो<sup>६६</sup> पर मपना मधिकार जताएगा भीर इसते सकट लड़ा होगा। चीन इन दोनों क्षेत्रो पर गृद-रृष्टि समाये हुए म और इनको धीरे-धीरे कृतरता जाएगा। इन क्षेत्रों वर वह भपना मधिकार भवस्य करेगा चाह इसके लिए उसे सञ्चस्य संघर्ष क्यो न करना पड़े । चीनियों की गुढ-कृष्टि मासाम के तेल पर भी वी झौर वे बगाल की खाड़ी से भावा-<sup>मनद</sup> का मार्ग भी चाहते थे। क्योंकि अहाँ तक पहुँचने के लिए चीन को घषिक हैं। वर्षर मारने पड़ेंगे, इसतिए स्वमाव से भैयेवान् होने के कारण बीनी इस वमस्या को कुछ समय बाद सुलभग्नना चाहेगे।

भारत नौटनं पर शंकर ने यह बात भपने आसन्न उन्वाधिकारी (इमिडियेट भूभीरियर) मेजर जनरल पी॰ नारायण को, जो उस समय प्रतिरक्षा उत्पादन

६६. रोकर ने पढ़ा था कि एक अंग्रेज इजिनीयर ने १८८१ में यह कहा था कि बहात और नेफा, दोनों क्षेत्रों में बहुत दीव था।

के महानियन्त्रक थे, बतलाई । प्रतिरक्षा उत्पादन पर शंकर ने एक सु<sup>विस्तृत</sup> लेख भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिरक्षा उत्पादन ग्रभी इस स्थिति में नहीं था कि संकट-काल के समय सेना की ग्रावश्यकताग्रों को पूरा कर सके। इस लेख में निम्नलिखित बातें कही गई थीं:

(य) किसी भी देश को अपनी सेना की ग्रावश्यकतात्रों की पूर्ति के लिए केवल अपनी शस्त्रशाला पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए (जैसा कि उस समय हम कर रहे थे), प्रतिरक्षा मन्त्रालय सग्नस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं का केवल पन्द्रह प्रतिशत भाग ही उत्पादित कर पाता था। इसलिए भारत को ग्रपनी कुल ग्रीद्यो-गिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए।

(ग्रा) क्योंकि एक उद्योग को विकसित होने में कई वर्प लग जाते हैं, इसलिए हमें अभी से निर्णय कर के इस दिशा में कदम उठाना चाहिए (वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर)।

(इ) हमें इस वात का भी अभी निर्णय करना चाहिए कि हमें किस प्रकार के शस्त्रों एवं ग्रन्य उपकरणों की ग्रावश्यकता होगी क्योंकि एक शस्त्र को तैयार करने की स्थिति में ग्राने के लिए लगभग पाँच वर्ष लग जाते हैं।

(ई) शस्त्रों एवं उपकरणों के उत्पादन के साथ-साथ हमें पर्याप्त रिजर्व भी रखना चाहिए (ग्रप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए)।

मेनन इस मूल अवधारणा से ही सहमत नहीं थे कि सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के उत्पादन का काम निजी क्षेत्र को भी सींपना चाहिए। इस वात के कहते ही वह लाल-पीले हो जाया करते थे।

१६६१ में तीनों सेनाओं के चीफों ने अपने शस्त्रास्त्रों की माँग सरकार के सामने रखी। इन आवश्यकताभ्रों को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन का प्रसार होना अनिवार्य था। एक राइफल की फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिए एक करोड़ रुपये की ग्रावश्यकता थी। जब मेनन ने यह प्रस्ताव मोरारजी देसाई के सामने रखा तो जन्होंने वित्तीय भ्राधार पर इसे वापस कर दिया। किन्तु १९६२ में सेनाग्रों के पीछे हटने के बाद, जब चह्नाण ने एक राइफल

६७. प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियन्त्रक एउमिरल शंकर एक सुयोग्य एव धर्मशील वयक्ति थे जिन्हें मेनन एवं सेनाओं, दोनों की खालोचना का शिकार वनना पड़ता था। किन्तु यह मैं जानता हूँ कि वह किन कठिन परिस्थितियों में काम कर શે ા

फेररी के माधुनिकीकरण के लिए मोरारजी देखाई से दो करोड़ स्पये की विरेशी मुद्रा की मांग की तो मोरारजी देसाई ने हवा का रख पहचान कर एक नहीं, बल्कि दो फैक्टरियो के ब्राधुनिकीकरण के लिए घन सुलभ कर दिया। उस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए उन्होंने (मोरारजी देसाई ने) सह-सचिव सरीन, मेजर जनरल समय्या और रियर एडमिरल शकर को बुनाया। वात-चीत के दौरान उन्होंने शंकर से व्याग्यपूर्वक पूछा, 'कहाँ गया ग्रापका (अर्यान् मेनन का) वह प्रतिरक्षा उत्पादन जिसकी बढी घूम मची यी ?"

'सर, उसमें राजनीति घुस गई' संकर ने उत्तर दिया ।

'बया कहा ?' मोरारजी देसाई ने गरज कर हए पूछा। 'कुछ नहीं, सर, कुछ नहीं', शकर ने पूसकुसाते उत्तर दिया ।

'चरा फिर से कहना', मोरारजी चीखे।

'मैंने कहा कि प्रतिरक्षा उत्पादन को ले कर काफी राजनीति थी', शकर

ने बिना उत्तेजित हुए प्रनिच्छा से उत्तर दिया।

(मेनन एवं मोरारजी के इस व्यक्ति-सम्पूर्ण के कारण प्रतिरक्षा मन्त्रालय भीर वित्त मन्त्रालय सदा एक दसरे का गला काटने को तैयार रहते थे जिसके फ़ारवरूप प्रतिरक्षा उत्पादन की दिशा में किये नए प्रयत्नों में शिथिनता धाती मई 1)

पपनी प्रसन्दिग्ध योग्यता के बावजुद भी मेनन ने न दो 'सदस्य सेना की कियों को दूर कर के उसे पूरी तरह सेन्य-सामग्री से सन्नद करने के सम्बन्य में भेजी गई सग्रहन सेना के चीफों की सिमारियों पर कोई उपयुक्त कदम रेटाया और न ही सेना की लैयारी के विषय में लिखे गए आर्थी चीफ के पत्रों का कोई उत्तर दिया। अपनी शशस्त्र सेना के अधक्त रहते से जो प्राथिकत परिणाम निकल सकते थे, उनके विषय में भी मैंने उन्हें कई बार संचेत किया हिन्तु इस सब का कोई फल न निकला।

यद्यपि मेनत नानाविष्य सैन्य-उपकरणो की गहन जटिलताधी से परिधित के किन्तु देशी उत्पादन के प्रति उनका बाबह बहुत प्रवल था। उनके विचार क मनुतार निकट भविष्य में किसी युद्ध की बाद्यका नहीं थी, इसलिए वह सेन्य-सामग्री के देशी उत्पादन-सस्ता ग्रीर श्रेष्ठ मार्ग-पर बन देते थे। विकारधारा यह यो कि प्रत्येक देश को अपनी सेना के लिए अपेशित वानदी सबयं उत्पादिस करनी चाहिए। दीर्घकासिक नीति की दृष्टि से उनका घोषना रहे या कि हमें सैन्य-सामग्री के लिए विदेशों पर निर्मर नहीं करना शाहर स्पोकि युद्ध-काल में ये देश कभी भी इस अनुवन्य को छोड़ सकत है। विका कहता था कि एक-न-एक दिन वो हमें अपने यहाँ उत्पादन करता ही होता, स्तरिए क्यों न भनी प्रारम्भ कर दिया आए ?

र्व विषय परमेनन में और सरास्य सेना के कई घाँछियरों में (जिनने में .

भी था) काफी मतभेद ग्रीर संवर्ष था। इस वात से तो हम सहमत थे कि हमें प्रपने घरेलू उत्पादन को ग्रोतसाहित करना चाहिए क्यों कि एक तो यह सस्ता था तथा दूसरे इससे ग्रात्म-गोरव बढ़ता था। किन्तु इससे हम सहमत नहीं थे कि जब सन् हमारी सीमा पर ललकार रहा हो तो भी हम ग्रपने घरेलू उत्पादन की प्रतीक्षा करते रहें ग्रीर ग्रपनी तुरन्त की ग्रावश्यकताग्रों के लिए विदेशों से ग्रायात न करें। हमारा विचार था कि सेना को निहत्थी रखना कोई बुढिमता की बात नहीं थी। इसलिए, हम लोग इस पक्ष में थे कि चाहे जितनी वित्तीय उलभनें क्यों न हों, हमें वह सैन्य-सामग्री तुरन्त ग्रायात करनी चाहिए जिसका सांग्रामिक दृष्टि से होना ग्रानिवार्य था ग्रीर जिसका देशी उत्पादन समय पर नहीं हो सकता था।

मेनन संसद् में प्रति वर्ष यह आश्वासन देते रहे कि देश की प्रतिरक्षा का प्रवन्ध वहुत सुदृढ़ था और हम अपने सीमान्त की रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ थे। किन्तु यथार्थ में स्थिति इसके विल्कुल विपरीत थी और सेना उन्हें वार-वार मौखिक एवं लिखित रूप में चेतावनी देती रही थी कि हथियारों एवं अन्य सामग्री के अभाव में वह भारत की पूरी तरह रक्षा करने में असमर्थ थी। वास्तव में हमारी सैनिक तैयारी, राजनियक कथन एवं राष्ट्रीय व्यवहार, सब समसामयिक होने चाहिए थे।

जनरल थापर इस विपम परिस्थित में बहुत अधिक चिन्तित हो उठे (जैसा होना स्वाभाविक था) और उन्होंने मुभसे कहा कि इस सम्बन्ध में मेनन के रुख को देखते हुए क्या यह उचित नहीं होगा कि स्थिति की गम्भीरता से नेहरू को परिचित कराया जाए। मैंने थापर को परामर्श दिया कि अतीत में तो कभी उन्होंने नेहरू से अनौपचारिक रूप में कोई वात कही नहीं थी और इस समय तो वैसे भी उनके (थापर के) और मेनन के सम्बन्व आपस में काफी तनावपूर्ण थे, इसलिए यदि उन्होंने प्रतिरक्षा मन्त्री के ऊपर-ही-ऊपर नेहरू से वातचीत की तो उनकी स्थिति काफी उलभनपूर्ण हो सकती थी। साथ ही मैंने यह भी बतलाया कि नेहरू मेनन के विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहते थे। अन्त में, यह जिम्मेदारी मैंने अपने सिर पर ले ली कि इस वस्तुस्थित का सार मैं नेहरू को बतला दूँगा (क्योंकि महत्त्वपूर्ण सैनिक मामलों पर अनौपचारिक

६८ ऋभी फरवरी १९६२ के चुनावों में मेनन ने वम्बई-स्थित अपने निर्वाचन-क्षेत्र से काफी ज़ोर-शोर से चुनाव जीता था जिससे उनके अधिकांश ऋलीं चकों की वोलती वन्द हो गई थी। इस चुनाव में मेनन का काफी विरोध हुआ था किन्तु फिर भी उन्हें वहुत अधिक मत मिले थे और इससे नेहरू पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा था। इस चुनाव के वाद मेनन की स्थित पहले से काफी दढ़ हो गई थी और नेहरू ने भी उन्हें कई मामलों में खुली छुट्टी दे दी थी। इस अविध के वीच मेनन ने कई असाधारण सफलताएँ प्राप्त की और कई असाधारण गलतियाँ की।

रूप से वर्षा करने की अनुमति मुक्ते बहुत पहले से नेहरू ने दे रखी थी)। इस गर्मण में जब मैंने नेहरू से बातचीत की तो मैंने उनके सामने दो बातें रखी— प्रमान प्रतिरक्षा उपकरणों के परेज़ु उत्पादन को मंति प्रदान करने के लिए राजदीय क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए वर्षा हितीय, बेना को निल हिष्यारों एवं उपकरणों को सुप्त आवस्यकता थी, गर्द दिसीय, सेना को निल हिष्यारों एवं उपकरणों को सुप्त आवस्यकता थी, गर्द दिसीय से धायात कर लेना चाहिए (जैंसा कि हमने १९६६ से किया)। गाए ही मैंने नेहरू को जल पत्रों के विषय में भी बतला दिया जो लेना मुख्या-साथ के सेने नेहरू को जल पत्रों के विषय में भी बतला दिया जो लेना मुख्या-

किन्तु नेहरू ने भी सेना की शावस्थकताथों पर कोई व्यान नहीं दिया। हिंस सम्बन्ध में अपने विचार मेनन ने भी नेहरू को बदला दिए थे जो सेना के विचारों के विवरतित थे। नेहरू मेनन के विचारों से सहमत थे (या मेनन नेहरू है?)। मेरे दिचार में, नेहरू को इस मन-दिवति के विए कि वह सेना हारा महुत प्रसावों एवं अपेते। (कि सेना को कभी को पूरा कर के उसे आधुनिक रंगाना चाहिए) को सन्देह की दृष्टि से देखते थे, मनन जिस्मेदार थे।

मित नेहरू ने मेनन को कुछ प्रत्य धादेश (सेना की कमी को पूरा करने या उसे प्राष्ट्रिक बनाने के लिए) दिये हों तो न वी उनका सेना की कोई पता पता और म उनका मेनन ने कभी पालन किया।

 काणी वर्गो तक हमारे वहाँ चच्च स्तर पर "झारम-सन्तेर" की प्रशिक्ष है। साम्राच्य रहा है। ३ नवस्तर १९६२ के "इकोनोमिस्ट" में एफ० एस० टकर ने

# २६४ 🌢 धनकही कहानी

भाव दर्शाया । उन्होंने यह कभी अनुभव नहीं किया कि हमारी आवश्यकताएँ सचमुच जरूरी थीं और उनके पूरी न होने पर हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता था । मेनन का भी यही विचार था, इसलिए उन्होंने भी कभी सेना की मांगों पर गम्भीरतापूर्ण विचार नहीं किया । विष्ठ सिविल सेवकों का लगभग यही विचार था । (किन्तु जब मेनन, मोरारजी देसाई और नेहरू ने सैनिक हाई कमान की सांग्रामिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मांगों पर कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया तो उन्हें चाहिए था कि वे इस विषय पर आगे वात चलाते।)

१६६२ के प्रारम्भ में, एक दिन मुफे नेहरू के यहाँ से सन्देश मिला कि उस रात दस बजे मैं उनसे जा कर मिलूँ। नेहरू समय के बहुत पावन्द थे, इसलिए पूरे दस बजे मैं उनके ग्रध्ययन-कक्ष में पहुँच गया। उन्होंने पूछा कि चैस्टर बाउल्स का शौर मेरा क्या परिचय था। मैंने बताया कि हम दोनों के अच्छे सम्बन्ध थे एवं उन्होंने (बाउल्स ने) मेजर जनरल हिर बघवार को अपने साथ अमरीका ले जा कर उनका (हिर का) इलाज कराया था जिसके लिए मैं उनका बहुत ग्राभार मानता था। नेहरू ने बतलाया कि चैस्टर बाउल्स राष्ट्रपित कैनेडी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भारत ग्रा रहे थे ग्रौर उन्होंने मुफसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। इतना कह कर नेहरू ने एक मिनट कुछ सोचा ग्रौर मुफसे कहा कि मैं इस सम्बन्ध में मेनन से बात कर लूँ। जब अगले दिन मैं मेनन के पास पहुँचा तो उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, 'जनरल ग्राप ग्रमरीका की नागरिकता क्यों नहीं ले लेते, इससे सबको मुविधा हो जाएगी।' (भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी किसी-न-किसी देश से सहानुभूति हैं, किन्तु इस कारण उन्होंने उन देशों की नागरिकता नहीं प्राप्त की।)

इस पर मैंने मेनन को कोई उत्तर नहीं दिया बिंक उनके चेहरे को घूरता रहा। कुछ क्षण वाद उन्होंने कहा कि चैस्टर वाउल्स का हमारे जनरलों से मिलने का कोई काम नहीं था मौर मुक्तसे कहा कि इस ग्राशय का उत्तर मैं वाउल्स को भेज दूँ।

मैंने उत्तर दिया, 'मिलने की इच्छा मैंने नहीं, बाउल्स ने प्रकट की है ग्रीर वह भी मुभसे प्रत्यक्ष नहीं बल्कि सरकार के माध्यम से, इसलिए सरकार को ही कोई ग्रच्छा-सा बहाना लगा देना चाहिए।' (चैस्टर वाउल्स कोई प्रथम

लिखा, '१९४७ में. जब में भारत में था तो मेंने लिखा था कि हमारे भारत छोड़ने के वाद, भारत के उत्तर पूर्वी सीमान्त पर चीन के खाक्रमण की खाशंका थी''' ब्रीर खपनी सीमान्त-प्रतिरक्षा को सुदृद्ध करने के लिए भारत के पास कछ ही वप हैं''' ।

विदेशी राजनयज्ञ या राजनीतिज्ञ नहीं थे जिन्होंने एक भारतीय जनरल से

मिलने की इच्छा व्यक्त की थी।)

मेनन ने पहा, 'करने से कहना सरस होता है। पैस्टर बाउत्स राष्ट्रपति देनी के विमय प्रतिनिधि के रूप में भारत मा रहे हैं और उनकी प्रार्थना ने स्पेक्तर न करना हमारे लिए न तो बुद्धिमत्ता की बात है और न ही सरप है।'

पैने कहा, 'तम मिस्टर प्रतिरक्षा मन्त्री, उन्हें मुमसे मिलने दीजिए।'

मनन ने गुस्से में कहा, 'तुमसे बात करना भी मुश्किल है।'

मैंने पूछा, 'किन्तु सर, मभी ठक घापने यह तो बताया ही नहीं कि चैस्टर बाउस्स घीर में भाषस में मिल सकते हैं या नहीं !'

इस पर कृष्ण मेनन का मुँह साल पड़ गया और उनके मुँह ने एक व्यति निकती 'हो।'

भीर उसके बाद यह मलाकात समाप्त हो गई।

इस दिन बाद चैस्टर बाउल्स मऋतं मिले । बाते ही चन्होने एक बात सप्ट कर दी कि एक पूराने मित्र के नाते वह मुभत मिलने ग्राम थे। भारत के प्रति चीन की धमकी के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार में चीन प्रयनी धमकी को किस सीमा तक व्यावहारिक रूप दे सकता या। मैने उत्तर दिया कि पहले तो में सोचता था कि हमारी सीमा में चीनी पुनर्पंड मात्र एक राजनोतिक दाववेंच था ग्रीर वरस्पर वार्ता के द्वारा चीन ग्रीर भारत के सन्बन्ध फिर पहले जैसे ही जाएँगे किन्तु उनके बाद के ब्ययहार की, विशेषत. लहाल में, देल कर मुखे मह विश्वास हो गया कि हमारी सीमा के कुछ भाग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए चीनो कुततकरूप ये और इसके लिए वे सैनिक दाबित का प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। बाउल्स ने पूछा कि क्या बुद होने की आर्शका भी थी और यदि थी तो उस स्थित में हमारा स्था करने का विचार था। मैने कहा कि चीनी सायद १९६२ के धोप्प में या शिशिर में उत्पात मचाएँगे और इससे हमारे सामने कई समस्याएँ वड़ी हो जाएँगी। मैंने कहा कि जिस प्रकार अन्य देश किसी प्रक्तिघाली देश द्वारा प्रात्रमण की प्रायंका पता लगने पर अपने मित्र देखों से ऐसा प्रवन्य कर मेते हैं कि वास्तविक धानमण के समय उन्हें पर्याप्त सहायता मिल सके घोर वे उन प्रायमण को विकल कर सकें, इसी प्रकार मुख्ने ग्रामा यो कि हमारे देश कं उच्च पदासीन लोग भी किसी ऐसे विरोधक (भाक्रमण रोकने का प्रवन्ध) भा पहुँत • ही प्रवत्म कर, लेंगे क्योंकि कीनी मात्रमण अब निहिचत-सा या।

भारत ने अमरीका से सेन्य उपकर्ष माँगे भी और उसे मिले भी किन्तु उस दुर्घटना के बाट. १९६३ में ।

इसके वाद हम दोनों ने श्रपने-श्रपने देशों के सम्वन्य में कुछ श्रन्य वार्ते कीं श्रीर वाउल्स चले गए। इसके तुरन्त बाद चैस्टर वाउल्स ने मुफे पत्र लिखा कि वह समस्याग्रों की श्रोर राष्ट्रपति कैनेडी का व्यान ग्राकिषत करेंगे। किन्तु हमारी सेना को इस श्राशंकित दुर्घटना का मुकावला करने के लिए तैयार करने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। १९६३ में चैस्टर वाउल्स ने मुफे लिखा था, 'मार्च १९६२ के प्रारम्भ में हम दोनों के वीच जो वार्तालाप हुग्रा था, उसका मुफे स्पष्ट स्मरण है। श्रापकी यह पूर्व घोषणा विल्कुल ठीक निकली कि चीनी उस वर्ष ग्रीप्म या शिशिर में श्राफ्रमण करेंगे। यदि हमने, श्रापक सुफाव के श्रनुसार, इस स्थित का सामना करने का पहले ही कोई 'परस्पर प्रवन्च' कर लिया होता तो १९६२ के श्रक्तूवर एवं नवम्बर में हुई घटनाश्रों का रूप कुछ श्रीर ही होता।'

चीफ ग्रॉफ जनरल स्टाफ होने के नाते, सेना के लिए खरीदी जाने वाली नयी सामग्री के सम्बन्ध में, मैं मेनन से कई बार मिला था। जब उन्होंने भारतीय वायु सेना के लिए 'मिग २१ सुपरसॉनिक वायुयान' खरीदने का निर्णय किया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वे वायुयान हमारी सेना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थे। इन वायुयानों की खरीदारी में मेरी रुचि इसलिए थी क्योंकि वायु सेना स्थल सेना का दायाँ हाथ होती है। मेनन से यह प्रश्न मैंने इसलिए किया था क्योंकि वायु सेना के विशेपज्ञों ने मुक्ते वतलाया था कि इसी कोटि के वायुयान अन्य देशों में भी थे और हमें मिल भी सकते थे। उदाहरण के लिए, ग्रमरीकी 'एफ/१०४', स्वीडिश 'साँव ड्रेकन', फांसीसी 'मिरेज ३' तथा ब्रिटिश 'लाइटर्निग' भी इसी स्तर के वायुयान थे। मेनन ने मुभे आश्वासन दिया कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय के वैज्ञानिक परामर्शदाता भ ने इस बात का समर्थन किया था कि यह सौदा हमारे लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। किन्तु इस सम्बन्ध में दूसरे विशेषज्ञों से मैंने कुछ ग्रौर सुना था। जब मैंने मेनन को वह सब बताया तो उन्होंने कहा कि अन्य देशों की अपेक्षा रूस से यह वायुयान खरीदने में हमें काफी सुविधा रहेगी। (उनके विचार से रूसी काफी सहयोगशील थे-एक तो वे इन वायुयानों का भुगतान हमसे हमारी मुद्रा में ले रहे थे तथा दूसरे, वे भारत के कई अन्य उत्पादनों में भी अपना सहयोग दे रहे थे।) हस से सैन्य-सामग्री खरीदने पर मुक्ते कोई श्रापत्ति नहीं थी, मैं तो केवल इतना ग्राश्वस्त होना चाहता था कि हमारी सेना को विश्व में उपलब्घ वायुयानों में से श्रेप्ठ वायुयान मिल रहे थे या नहीं।

७१. क्या उन वैज्ञानिक परामशदाता को ऋधिनिक सुपरसौनिक जैट वायुयान की जिटलताओं या क्षमता का पूरा ज्ञान था? इस वायुयान का ठीक मूल्यांकन तो वायु सेना के अनुभवी विशेषज्ञ ही कर सकते थे किन्तु उन्हें इसकी अनुमित ही नहीं दी गई।

भारत धोर चीन के सम्बन्धों की कहुता को देखते हुए, बारत के लिए पूँपानीकि बायुवान सुनभ कराने में कल की इतनी रिच तेना, भारत की गीद की प्रमातिम सफता थी। इसरी धोर बिना दन तेन रफतार बातों बादु-पानों के हुमारी धारू ग्रेसा के पत्त दूटे हुए ये धोर बहु स्थल तेना की नहाबना करते में स्थर को धरानत एवं विकास मनुभव करती थी। वनको दन सामुचानी ही प्रविचय सामस्यकृता थी जबकि हमारी सरकार इनके उत्पादन की गीर-

पा भौर किर राजकीय शेव में जहीं इन बोनों का माध्य सामाज्य सोगा है। पर, 'निग ११' अपुमानों के उत्पादन में विसम्बन्दर्शवतम्ब का होना निस्तित-ग्रामा: एम समय भारत जरकार के लिए उक्केयन मार्ग वह या कि वह स्था वे बोनानों भूमिय ११' सरीह कर प्रमुशी बायु होना को मन्त्र कर तेनी भौरे पर पाने बहुते उत्पाहन करती रहती। मदावि एमा नहीं किया बचा मोर किर भी बादु में ना पुत्र रही, '' दसका कारण यह या कि वह मिय ११' के बदते

हर चारतीय बाबू तेना की सामान्य धारणा यह हो कि मिग बायुधान हरकार पेनने इच्या के विरुद्ध धन पर दोध रही हो। धतका (बायू तेना का) दिवार दह

दूसरे वायुयानों को प्रधिक श्रेष्ठ मानती थी । श्रनेक महत्त्वपूर्ण श्रॉफ़िसर जिनमें वायु सेना के विशेषज्ञ भी थे, 'मिग २१' की स्रोर से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं थे। उदाहरण के लिए, जब मेनन ने इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा उत्पादन के महा-नियन्त्रक शंकर के विचार जानने चाहे तो उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना में 'मिग २१' के ग्राने पर हमें ग्रपनी सम्पूर्ण इलैक्ट्रोनिक पढ़ित को बदल कर उसे रूसी पद्धति के अनुरूप वनाना पड़ेगा जिससे जहाँ अनेक नयी समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी, वहाँ उस पर लागत भी इतनी ग्राएगी कि जिसका वहन करना हमारे लिए एक समस्या वन जाएगा। इस पर मेनन ने शंकर से कहा कि वह वेकार की वात कर रहे थे। जब एयर मार्शन इंजिनीयर से उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने भी 'मिग २१' के सम्बन्ध में कुछ सम्भावित उलभतें वतलाई । इस पर मेनन भू भला उठे और वोले, 'एयर मार्शल, श्रापका नाम भले ही इंजिनीयर हो किन्तु श्राप पेशे से इंजिनीयर नहीं हैं, इसलिए तकनीकी मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश न करा करें।

मेनन से 'मिग २१' के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए मैंने भारतीय वायु सेना की ज्वलन्त समस्याएँ भी उनके सामने रखी थीं। भारतीय वायु सेना के स्कुएड़नों में बीस से अधिक प्रकार के वायुयान थे और वे भी किसी एक देश का उत्पादन नहीं अपितु पाँच देशों - फांस, ब्रिटेन, अमरीका, रूस एवं कनाडा -की देन थे। साथ ही इन स्कुएड्रनों को चार-पाँच प्रकार की भूमिकाग्रों का निर्वाह करना पड़ता था। उपकरणों के स्तरीकरण के ग्रभाव की दृष्टि से हमारी वायु सेना विश्व की वायु सेनाग्रों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी। इस गतिहीन विकास के फलस्वरूप 'ग्रहणशीलता' नामक मूल तत्त्व हमारी वायु सेना से लुप्त हो चुका था, स्कुएड्रनों की गतिशीलता के लिए अपेक्षित उपकरण मुलभ न होते के कारण हमारे सांग्रामिक कमाण्डर प्रतिरक्षा करने में ग्रसमर्थ थे। वायुक्तियों (एम्ररक्रूज) एवं तकनीकी स्टाफ को कई प्रकार के वायुयानों का प्रशिक्षण लेना पड़ता था जिमसे उनकी प्रतिभा एवं कुशलता का किसी एक विशिष्ट दिशा में सदुपयोग नहीं हो पाता था। इन वायुयानों एवं उनके सहायक उपकरणों की उपयोगिता भी कम थी। इन सब चीजों के फलस्वरूप वाय सेना के सांप्रामिक प्रशिक्षण का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा था।

सांग्रामिक प्रशिक्षण की दृष्टि से सैनिक वायुयानों को सदा ठीक हालत में होना चाहिए और यह दायित्व होता है वायु सेना के इंजिनीयरों का। किन्तु उस समय भारतीय वायु सेना के सुप्रशिक्षित इंजिनीयर किसी ग्रन्य कार्य में

कि मिंग की तुलना में अमरीकी एफ।१०४ वायुयान सब दृष्टियों से अधिक श्रेष्ठ उसकी रफ्तार भी १,५०० मील प्रति घण्टे से अधिक थी और युद्ध की इंटिट ी वह अधिक समर्थ था।

बार थे धोर रष्ट काम का सरकार को पूरा-पूरा मान या नगोकि यह काम होंगे वो पतुर्वात में हो रहा था। तुष्ठ वर्षों पहले एक ब्रिटिश पर्न ने हमें भीतरबंट संस्था परिवहन वासुसान' बनाने का लाइबंड चेचा था धौर यह वराराव्य व्यवस्थारहरू बाहुआर बनार का स्वाय से वाहरी रोग स्वित्तरा भारतीय बाहु गेरा को सीच दी वह थी। बच आरतीय बाहु रेग दे पार परने बाहुआतों के महुरक्षण (मिटनेंब) का ही दूरा प्रवण नही स. तर देशे यह रास काम सीचने में न चाने क्वा तुक थी। एक प्रमुख धतु-राज दियों ने एक धारुमिक क्याण्डर को यह परियोजना सीपी गई। धीरे-धीर कुछ प्रयम धेमी के माम्राधिक पक्षी, प्रसिक्षिण संस्थानी एव धनुरक्षण दियो की पाने प्रयोग का मामानक पात, मामाजन पाताना पूर पुरुष्ता । की पाने प्रयोग कामीकी निरोदाण एवं प्रीयाशन स्टाक के हाथ धीना यहा । रही वह रहा नची वित्योजना की गणकता का सम्बन्ध है, वहीं प्रयोग वित्य फों नी देसमान में धीर काफी सम्बी ध्वरिष के बाद मगमग मामा दर्जन पित्रहत वायुवानों को बोड़ा-छोड़ा वा सका सर्पात व सासिक रूप से तैयार हो पाए ।

ही पए।

किन्तु रसकी यो कीमत भारतीय बायु नेना को युकानी पढ़ी, उसका हिमान केना मुना में नहीं किया ना सकता। इस प्रविधि में स्तुप्रति एवं सिंधे में मुद्राप्त का स्तर बहुत शिर गया यो बायु सेना के लिए एक बहुत हम पीनाम शिक्ष हुए।

वर मेनन में मेर इस विकास में सहस्त होने से मना कर दिया तो में तकते गाने एक विद्यार उठाइरण अरमुन किया। २४ मई ११६६ को से मुस्यान में कि इस विकास के से मुस्यान का मनुद्र के बायुयान अनुद्र कर से वाला या। या किसी स्पूप्त के लिए मोर्ट नमा वाला कर सम्बन्ध होना है तो खंब पूरी देखाना के लिए मुद्राप्त की में अपना में को उठा कर पाने महदे तक से वाला या। या किसी स्पूप्त के मिल कोई नमा वायुयान मनुद्र होता है तो खंब पूरी देखाना के लिए मुद्राप्त किया में मा वायुयान मनुद्र होता है तो खंब पूरी देखाना के लिए मुद्राप्त कियो में अपना मा वायुयान मनुद्र होता है। ये बहु स्वन्ध स्तर स्वाह है एवं उद्यो होने की स्वाह है एवं उद्यो सी सी उठाइ की सी सी प्रदूष्त में सी के उच्चा मिता है। यह मनुरस्थ मेरे देखा नो है मीर उठाइ 'किर पाइतट' (कारताने से बायुयान के उठा है सी मीर वायुयान में उठा है सी मीर वायुयान मा उठा है सी मीर के लिए पहुँप जाता है। वे सी सुप्त मुक्त जाता है। वायुयान के उठा है सी मीर वायुयान के उठा हो मेरे के लिए पहुँप जाता ा भागा है मार उजका 'करी वाहतट (कारधान स वध्यान भा कर सहै तक ले जाने वाला वायुवान-वालक) उसे तेने के तिए पहुँच जाता है। रही पहुँच कर 'करी वाहतट 'स्वनियत साम की हवा ने परीशा लेता है पीर लन्ध्य होने पर प्रथमें महरू की घोर चल पहुंचा है। रहा स्वयद पर जो से अपने महरू की घोर चल पहुंचा है। रहा स्वयद पर जो से अपने सह की होन वायुवानों का पाँच वार परीशम पं कानक गए थे, उनमें से एक को तीन बायुपानों का पांच बार पराध्या करता पात्र प्रोर तब जा कर बद्ध से बाल छोट पाया। इन इसाई परीहाणों है, एक में तो इंजिन ना इसप्रवाह रक पया और बेक फैस हो गए तथा दूसरे में फैक्सिट बायु-पांच स्थवस्त्रा (कॉक-पिट ग्रेंबराइकेशन शिस्टम) दूपित था। रा उमनों में बहु पानक मौत के मुखमें बाते-बाते क्या। इससे सिद्ध होता है हि बायुपान मनुराजण क्रियों (कान-पुर) में इस यानों की खो मरम्मत हुई थी,

वह सन्तोपजनक नहीं थी और उसके फलस्वरूप दुर्घटना हो सकती थी। हो सकती थी क्या, होते-होते रह गई। और इस ग्रसन्तोपजनक स्थिति का कारण यह था कि डिपो के सिद्धहस्त इंजिनीयर इस काम के लिए सलभ नहीं थे, वे परिवहन वायुयान के निर्माण के लिए मिले हुए लाइसैंस का सदुपयोग (?) करने का प्रयास कर रहे थे।

इन दुर्घटनाम्रों को जिनमें मृत्यु नहीं होती या यान को हानि नहीं होती, 'घटना' कहा जाता है । इस श्रविच में इस प्रकार की घटनाएँ बहुत बढ़ गई थीं किन्तु उन सब की सूचना नहीं दी जाती थी। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था क्योंकि इन चीजों का वायुकर्मियों के मनोवल पर वड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायुक्तियों का मनोवल तो निर्भर करता है उनके वायुयान के विल्कुल ठीक होने पर, यदि वायुयान मजबूत है स्रीर उसमें कोई दोप नहीं है तो उसके वायुकिमयों का मनोबल बहुत ऊँचा रहता है अन्यया गिर जाता है। इस स्थिति को श्रोर खराव किया कुछ जिम्मेदार डिपो कमाण्डरों ने जिन्होंने सरकारी मूक त्राज्ञा प्राप्त कर के व्यर्थ के निजी उद्यम प्रारम्भ कर दिए। उदा-हरण के लिए, उन्होंने युद्धकालीन टूटा-फूटा कचड़ा ले कर उससे हल्का वायुयान वनाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने इन व्यर्थ के कामों के भयंकर परिणामों को सोचने की कोशिश नहीं की और जिसने जो परामर्श दिया, उसे सिर-माथे चढ़ा लिया । विना परिणाम पर भली-भाँति विचार किये परामर्श देने वालों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है ग्रौर यह सोच कर कि यदि उनकी सलाह लाभकारी निकल ग्राई तो उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा, उच्च पदा-धिकारी सरकार को (निरर्थंक एवं हानिप्रद) अनेक परामर्श देते रहे।

वायुयानों को सेवा-योग्य बनाने से सम्बन्धित जो दूसरी चीज मैंने मेनन के सामने रखी, वह अधिक बुनियादी थी। ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त अनुरक्षण कर्मचारियों की योग्यता में कमी ही किहिये कि अब तक वे एक ऐसा कामचलाऊ फार्मू ला नहीं निकाल पाए थे जिससे फालतू पुजों को आवश्यकता के समय ठीक स्थान पर ठीक विठाया जा सके। व्यवस्था, मांग और वितरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य-पद्धति, अन्य संगठन-विधयक अवधारणाओं की भाँति, रॉयल एयर फोर्स से ज्वार ली हुई थी जो आधुनिक वायुयान एवं सांग्रामिक तकनीकों के काफी आगे वढ़ जाने के कारण बहुत पिछड़ गई थी। साथ ही कुछ और समस्याएँ भी वढ़ गई थीं जो गठन-सम्बन्धी थीं। सरल शब्दों में इन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है — फालतू पुजों की मांग को वास्तविक उपभोग के सही अनु-पात में जानने का मानक फार्मू ले का अभाव, फालतू पुजों के अनेक उत्पादक देशों से आने में अनेक व्यर्थ की वाधाओं के कारण अधिक समय का लगना, स्टाफ की अधिकता एवं यन्त्रीकरण का अभाव, पूर्णतः अकुशल संचार व्यवस्था। ये सव उग्र किन्तु अवांछनीय समस्याएँ थीं। भारतीय वायु सेना के युवा ऑफ़िसरों

एवं सीनियर एन॰ सी॰ कोज्र॰ की मसस्याय समेग, निष्ठा एवं कर्तव्यपरा॰ वनता के साथ-साथ क्रेंचे जिस्मेदार पदी पर नियुवत अधिकारियों में भी साहस, वोगता, करपना एवं कुरानता की बावस्यकता थी।

जिन मेवा में न तो मैं स्वयं था और न जिखन मेरा प्रत्यक्ष सम्बन्ध मा, जनने सम्बन्ध में दतने विस्तार से मेनन के सामने हुछ तथ्य प्रस्तुत करने के रेरे गत दो कारण में मुक्स न न ने बाहुमानों की सरीवारी से या पुरानों की महान में सेना का और देस की प्रतिरक्षा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध साथा दिलीय, बेतु तेना के कुछ सीनियर साहित्यरों ने (जिनको देवा एव देस के प्रति निष्ठा महीदाय थी) पुभन्न कहा या कि बचा में इन महत्त्वपूर्ण बातों को प्रतिरक्षा का प्रति सम्बन्ध से साथ से स्वत्व स्वति की प्रतिरक्षा करते हैं से सम्बन्ध से साथा से कि जहीं में समस्त हो गये हैं हो साथ से स्वत्व से स्वत्व से स्वत्व से साथ साथ से साथ सा

पे, बही सामद में सफल हो आंडें।
हे तासों में मुसार की दृष्टि से मैंने जो भी परामधं में मन को दिये जाहें ये
मन नेना में सम्विधित से या जायु नेना हो, भेनन ने जन वर कभी स्थान नहीं
पिना में से सामित्र के या जायु नेना हो, भेनन ने जन वर कभी स्थान नहीं
पिना में से हारा मन्न सत्य को सामने रचना चाहे यह देव-हित में ही था, में मन की सामद नहीं याता था। उनका वह विश्व विश्व वात्र वा कि वो कुछ बह कर
पे थे, जगें स्थित कुछ करने को कोई सावयक्ता गहीं थी। (हमां में साम के प्रा मो मा पाने स्थानस्य कर्नाहित्य में स्थान वात्र वात्र में मा प्रा मो पाने वात्र स्थानस्य कर्नाहित्य में मा प्रा में पाने वात्र मा मा प्रा मो पाने कि स्थानस्य कर्नाहित्य ने हमारे विश्व नहीं जानना
पढ़ित्र वाहें उनमें हमारा कितना हो हित बचारे नहीं बोर न हो उनमें भी हमारे
प्रा मा करते हैं, हतना साहस है कि वे हमारे हित की स्थान में रख कर हमें
स्थारी किया में परिचित कराएं। जैसा कि मारवि ने कियाता जी में में मा पाने
दें "वह कैंसा सेवक हैं जो समने स्वामी के करवाण के सिए उमें वह बान नहीं
विश्व जो उसे बताई जानी बाहिए? वह कैंसा स्वामी है जो समने हित की
भा में है स्वता ? समृद्धि उस देवा में साती है जिसमें स्वामी एव उमने कर्मभारियों में सात्यवस्य रहता है.......)

सापीनता-प्राप्ति के बाद से हुमारे ध्रियकाश नेतायों का यह विस्ताय या कि हमने क्षिपीनता पहिंद्या के यक वर प्राप्त की यी धीर इश्विष्ठ, वब हुम दिवा पर्स्ते के रार्प किये, वेबक धीहता-मार्ग का प्रमुक्तरण कर के प्रतिकाशतों प्रयोगों को स्थाद में विद्या ने विद्या के स्थाद के दिवा ने किये की पर पर्वाप्त के स्थाद के स्थाद पर करा के प्राप्त के विद्या ने किये की प्रयाद के स्थाद पर करा है। प्राप्त के स्थाद के स्थाद पर करा है। प्राप्त के स्थाद के स्थाद पर को पर्दे के स्थाद के स्थाद पर को स्थाद के स

# ३०२ 🛭 धनकही कहानी

चीनियों की भीड़ का पता चल गया था ग्रौर उनकी वमकियों (शरारतों) का तांता लग गया था तथा हमारे प्रेस ने एवं ग्राचार्य कृपलानी ग्रीर रामसुभग सिंह जैसे मेथावी राजनीतिज्ञों ने कई चेतावनियाँ भी दीं, हमारी सरकार के कानों पर जूँन रेंगी ग्रीर ग्रपने देश की प्रतिरक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण ग्रना-सक्तिपूर्ण ही रहा । फलतः, हमारी सशस्त्र सेना उपेक्षित ही रही, हप एवं ग्राकार में ग्रपर्याप्त रही, भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले तत्त्वों का मुकावला करने में निर्वल रही ग्रीर युद्ध की दृष्टि से तैयार न हो पाई। हमारी सेना के तैयार न होने का मुख्य कारण या—इस ग्रोर हमारी सरकार की ग्रनासक्त प्रवृत्ति । उन्होंने (सत्तारूढ़ों ने) हमारी सशस्त्र सेना की जिम्मेदारियों के अनुरूप उसे शक्तिशाली बनाने का कोई अपेक्षित प्रयत्न नहीं किया। क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि निर्वल सेना का ग्रर्थ है निर्वल देश जिसकी ग्रखण्डता सदा ग्राकान्ता की दया पर निर्मर होती है। उन्हें चाहिए था कि एक ग्रोर तो वे लोगों को राजनीतिक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण देते तथा दूसरी ग्रोर, किसी भी सैनिक संकट का सामना करने के लिए ग्रपनी सशस्त्र सेना को सन्नद्ध करते । उन्होंने केवल भाषण देने एवं वक्तव्य प्रसारित करने में ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समभी जिससे समस्या तो हल नहीं हो सकती थी। मैं ग्रपनी पूरी जिम्मेदारी को समभते हुए तथा विना किसी विद्वेप भाव के यह कहता हूँ कि पिछले पृष्ठों में मैंने जो वस्तुस्थिति चित्रांकित की है, उसके लिए तीन व्यक्तियों—नेहरू, कृष्ण मेनन और मोरारजी देसाई—को जिम्मे-दार ठहराना चाहिए; नेहरू को इसलिए कि यह सब कुछ उनकी सरदारी (कप्तानी) में हुस्रा, कृष्ण मेनन को इसलिए कि उन्होंने देश की प्रतिरक्षा से सम्बन्धित विशिष्ट गम्भीर मामलों एवं स्थितियों को सँभालने के लिए तेज गित से उपयुक्त कदम नहीं उठाए तथा मोरारजी देसाई को इसलिए कि उन्होंने जरूरी प्रतिरक्षात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन-राशि सुलभ नहीं कराई।

### पाँच

# ग्रदृष्ट का खेल

नैने कई वर्षों में कोई छुट्टी नहीं भी थी थोर उस समय मुक्ते सारान की वहुठ सन बकरत थी। साथ ही, डॉक्टरों ने मनुराधा को जिंग हुछ समय पहले मिलपार हो कर पुका था, जवतानु-परिवर्तन का परामधं दिया था। इसिस्प, मैं रे सितम्बर, १९६२ से से महीने की छुट्टी मंत्री। धापर ने तो सपनी महार्थीत दे वी किन्तु हुण्य मनन ने इस पर सापति उटाई धोर व्यंत्यासक दियानी तियी कि जिल समय कीन एव पाकिस्तान की वसकियाँ बहुत समिय को दें थी, जन समय मुक्ते छुट्टी लेने की सुक्षी थी। इस व्यंत्र की उस समय कोई भावस्थकता नहीं थी। उत्तर में मैंने छुट्टी लेने के बोनो उपरित्तियित प्राय मनन की विल दिये शीर कहा कि बहुते तक छुट्टी लेने के सनय का

रा प्रकार मा । इतना निवाने पर उन्होंने मेरी खुरी बहुर कर दी। मेरे पिता निवान निवाने पर उन्होंने मेरी खुरी बहुर कर दी। मेरे पिता ने कर का कर कि हिस्सा को मेरी धुर्वास्थिति में मेरे स्थान पर भेरेबारों भी औठ एसक नियुक्त कर दिया गया। बित समय ने विदानम र में कामी र जाने में लिए में दिल्ली से चला कुने स्थान में भी यह पता न या कि सके का बहु पर पर में के बता एक दिन ही धीर काम कर पाउँगा हमा की पर एसने सकट था जाएगा।

हुए दिन मैंने सर्वरिकार भूतवर्या, बहुतवाम, कुकरताय तथा महरवन ने शिरो ! रगवे पविक मानन्द मुक्ते पायद ही किसी छुट्टी में भावा हो ! माथी मुद्दे सिमाने के बाद मेंने एक्टरो दिन के लिए दिल्ली माने का क्यांचन बनावा भैर शोचा कि रोप छुट्टी चुल्यू में बिताईका। फनतः, १ मन्तूबर में रम दिलों के निए बायवान में बैठ यह !

नेनन भीर नेहरू तब तक विदेश से लौट थाए थे। नेका की किंगड़नी रिर्दित को रेस कर उन्होंने निर्णय किया कि मुझे फ़ौरन बुना निया जाए।

# ३०४ • ग्रनकही कहानी

२ तारीख की शाम को थापर ने मुक्ते फ्रोन पर सूचित किया कि अगले दिन सुवह मुक्ते काम पर वापस पहुँच जाना था। ३ अक्तूबर की सुवह जब में ड्यूटी पर पहुँचा तो मेजर जनरल ढिल्लन ने मुक्ते मेरे पीछे घटी घटनाओं से परिचित कराया। बाद में, मैंने अनेक सरकारी सूत्रों से इन घटनाओं की सत्यता एवं कमबद्धता को स्थिर किया और इनके महत्त्व को देखते हुए में इन्हें यहाँ विस्तार से प्रस्तुत कर रहा हूं। (नेफ़ा युद्ध के आलोचकों को चाहिए कि वे इन घटनाओं को काफी घ्यान से पढ़ें।)

# **=** सितम्बर

ग्रपने उपेक्षित सीमान्त पर चीनियों के उपद्रव वढ़ जाने के कारण जून में हमने नेका में नामकाचू नदी के दक्षिण की ग्रोर ढोला पर ग्रपनी सैनिक चौकी स्थापित की थी। (यह चौकी भारत, भूटान एवं तिब्बत के त्रिसंगम से ज्यादा दूर नहीं थीं।) ढोला थाग ला के दक्षिण में स्थित था। यह स्थान तोवांग के पश्चिम में लगभग साठ मील दूर था। हमारा सड़क मार्ग केवल तोवांग तक था जबिक चीनियों का सड़क मार्ग थाग ला के उत्तर में दस मील से भी कम दूरी पर स्थित ले नामक स्थान तक था।

ढोला के दक्षिणी भूखण्ड की अपेक्षा थाग ला का उत्तरी भूखण्ड अधिक समतल था। इसलिए, हमारे ढोला पहुँचने की तुलना में चीनियों के थाग ला पहुँचने में उन्हें अधिक सुभीता था। थाग ला के निकट ही उनकी काफ़ी सेना जमा थी जबिक हमें अपनी सेना काफी दूर से ढोला ले जानी थी।

६ पंजाव के कमांडिंग आँफ़िसर, लेपटी कर्नल मिश्रा को तोवांग के पिश्चम में स्थित लुम्पु पर अपराह्म (दोपहर बाद) ४ बजे ढोला की चौकी के कमाण्डर का संदेश मिला कि 'कुछ' चीनियों ने उनकी चौकी को घर लिया था। चौकी के कमाण्डर को आदेश दिया गया कि वह मोर्चे पर डटे रहें तथा उनकी सहायता के लिए और सेना भेजी जा रही थी।

## ६ सितम्बर

६ पंजाब ने एक सैन्यदल (गश्ती टुकड़ी, पैट्रोल) को यह देखने के लिए भेजा कि चीनी ढोला के कितने निकट ग्रा गए थे तथा कितनी संख्या में थे। पूर्वी कमान के मुख्यालय ने ७ न्निगेड को ग्रादेश दिया कि वह ग्रड़तालीस घण्टों के

१. त्रामी चीफ़ के त्राधीन तीन त्रामी कमाण्डर थे जो पूर्वी पिट्चमी एवं दक्षिणी कमानों के इंचार्ज थे। ढोला नेफ़ा में था त्रोर नेफ़ा पूर्वी कमान में जिसके इंचार्ज अप्रेल १९६१ से लेफ्टी० जनरल सेन थे। लेफ्टी जनरल उमराव सिंह त्रीर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद क्रमशः ३३ कोर एवं ४ डिवीज़न के कमाण्डर थे तथा दोनी लेफ्टी० जनरल सेन के त्राधीन थे।

भन्दर भागे बढ़ने की तैयारी शरू कर दे भीर ढोला को घेरने वाल चीनियों का मुकाबना करे ।

जब १३ कोर ने पूर्वी कमान के मुख्यालय से पूछा कि क्या इस स्थिति W मुकाबना करने के लिए १/६ गोरसा राइफल्स मिल सकती थी तो उसकी वह प्रायंना यह कह कर ठकरा दी गई कि मदि उस दिन इस बटानियन को भेग गया तो उनके पामिक पर्व के समारोह में विध्न पडेगा।

### १० सितम्बर

दिल्ली में प्रतिरक्षा मन्त्री के कमरे में एक बैठक हुई जिसका सभापित्य कृष्ण मेनन ने किया। इस बैटक में चाग ला के दक्षिण में एवं डोला के निकट-वर्ती क्षेत्र में इसितम्बर को हुई चीनी पुसपैठ पर चर्चा हुई। ग्रामी चीफ ने वत्ताया कि एक इन्फ्रेंग्ट्री बटालियन की ढोला की चौकी पर पहुँचने का आदेश दे दिया गवा थर ।

### ११ सितम्बर

उपरिषांचित बहालियन (१ पजाब) ने नामकाणू नदी से (बीला के पास हों) में पुल नं १ रें संदेश भेजा कि चीनी पुल तं २ से नामकाणू नदी पार कर के हमारी मोर मा गए ये भीर उस समय पुल नं० २ एव युल न० ३ रे बीच में डोता की घोर बढ़ रहे थे। उसी दिन ७ त्रियेड ने ६ पजाब की घोरेग दिया कि वह नदी के दक्षिणी झोर संकारपोला २ तथा सायधार नामक पहारियों से दो सैन्यदल डोला भेजे ।

प्रतिरक्षा मन्त्री के कमरे में हुई बैठक में पूर्वी कमान के जी॰ घी॰ सी०॰ रा-भी , लेपटी । जनरल मेन ने बतताया कि दोला के निकटवर्ती क्षेत्र में पुन माये पीनियों में (जिनकी सस्या लगभग ६०० थी) टक्कर लेने के लिए एक रिजेकी विगेड (संगमन १,००० धादमी) की धावस्यकता होगी धौर इसकी धैना पहुँचने में सममन दस दिन का समय तगेगा। उन्होंने यह सूचना भी भी कि उन्होंने पहले ही एक वियेड को इस लक्ष्यपृति के लिए बाय बढ़ने का पादेश दे दिया या ।

नेना मुख्यालय ने पूर्वी कमान से पूछा कि क्या उसे किसी छतिरिक्त पहायता की मावश्यकता थी। यह मुक्ते मालूम नहीं कि पूर्वी कमान ने कुछ विहासना मानी या नहीं वैसे उस समय उसके पास अनेक चीजो की भयंकर हप वे कमी थी।

थाग सा-सांगली क्षेत्र में नामकाचू नदी के ऊपर कई पुत्र के । पुल न० रे. २, ३, ४, संदुष्ठों का पूछा संक्षा पूछा नंव ५ वे। दोला पूछा नंव ३ के निकट था।

# ३०६ 🧿 श्रनकही कहानी

# १२ सितम्बर

लेपटी० जनरल सेन लेपटी० जनरल उमराव सिंह एवं मेजर जनरल निरंजन प्रसाद से तेजपुर में मिले ग्रीर उन्हें वतलाया कि सरकार ने वाग ला पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित ढोला भूखण्ड से चीनियों को खदेड़ देने का ग्रादेश दिया था।

तदनुरूप ४ डिवीजन ने ७ त्रिगेड को आदेश दिया कि वह ६ पंजाव को लुम्पु में संकेन्द्रित (इकट्ठी, कन्सैट्रेट) करे तथा ढोला चौकी को चीनियों के घेरे से मुक्त कराने के लिए तैयार रहे।

३३ कोर के कमाण्डर लेपटी० जनरल उमराव सिंह तथा ४ डिवीजन के कमाण्डर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ने पूर्वी कमान के जी० ओ० सी० इन्सी० लेपटी० जनरल सेन को सूचना दी कि थाग ला पर्वतमाला के दक्षिण से चीनियों को हटा पाना उनके सैनिकों की सामर्थ्य के वाहर था। ढोला में हमारी तैयारी चीनियों की अपेक्षा नगण्य थी। सहायक सेना भेजने में हमारे सामने दो किटनाइयाँ थीं—१. सैनिक दस्ते कम थे तथा २. सड़कें सीमित थीं। हमारे सैनिक दस्तों के पास राशन कम था तथा कोई रिजर्व नहीं था। उस स्थान की भयंकर सर्दी को देखते हुए हमारे सैनिकों के पास कपड़े भी कम थे। हथियार भी हमारे पास कम थे तथा प्रतिरक्षा भण्डार तो कोई था ही नहीं। हमारे पास पर्याप्त गोलियाँ एवं तोपों के गोले भी नहीं थे। (नेफा में कमान सँभालने के एक सप्ताह वाद ११ अक्तूबर को जब ये ही किटनाइयाँ मैंने नेहरू, मेनन एवं थापर के सामने रखीं तव बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इसके ६ दिन वाद ही चीनियों ने आक्रमण कर दिया था।)

लेफ्टी॰ जनरल उमराव सिंह ने पूर्वी कमान को कहा कि थाग ला के विक्षण से चीनियों को हटाने का हमारा प्रयत्न मात्र एक उतावलापन था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित साधनों को जुटाने में उन्हें सम्पूर्ण तोवांग को अरक्षित छोड़ना पड़ेगा तथा नागालैण्ड से सैनिक बुलाने पड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तोवांग हमारे लिए काफ़ी महत्त्वपूर्ण भूखण्ड था और ढोला की अपेक्षा इसका चीनियों के हाथ में पड़ना अधिक भयंकर सिद्ध होगा। (और वाद में हुआ भी यही।)

The state of the s

## १३ सितम्बर

एक बैठक में जनरल थापर ने मेनन को सूचना दी कि उस समय ढोला चौकी के पास (लगभग एक हजार गज दूर) केवल पचास-साठ चीनी थे, न कि ६०० जैसा कि दो दिन पहले लेपटी० जनरल सेन ने वतलाया था, इसलिए उन्होंने अभी कमाण्डर को निदेश कर दिया था कि वह सारे ब्रिगेड की प्रतीक्षा किये विना चीनियों को वहाँ से खदेड दें।

ग्राने बढ़ने ग्रीर ढोला चौकी को मुक्त कराने के लिए है पजाब लुम्पु पर स हुई। लेपटी कर्नन मिथा ने विगेड से पूछा कि यदि बोना जाते हुए हो में उनको चीनियों से मुठभेड़ हो जाए तो वह क्या करें। इस पर ब्रिनेट उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में सरकार का आदेश यह था कि वह चीनियो 'समग्रा-बुभा' (!) कर लौटा दें और गोनी वेवल ग्रात्मरक्षा के निए ताई जाए और यह भी तब जब चीनियों में और उनमें पदास गर्ज में भी म दूरी रह जाए । यह उस समय की घटना है जब में कही मास-पास भी हीं या गौर इस मादेश से वापर का बौर मेरा कोई सम्बन्य नहीं था।

### ४ सितस्बर

भागीं चीफ ने सरकार को स्पष्ट कह दिया कि सेना की प्रनेक निर्वननाथी ो देवते हुए यदि नेका में कोई सशस्त्र कदम उठाया गया नो उनकी प्रतित्रिया द्राय में होगी जिसका सामना करने के लिए भारतीय सेना समर्थ नहीं थी। परी॰ जनरत दौलतांसह ने एक बैठक में जिसमें यापर और मेनन भी मे, होर दे कर कहा कि यदि चीनियों ने सददाख में हम पर आक्रमण किया ती हमें मिटा कर रख बेंगे (जैसा कि उन्होंने बस्तुबर-नवम्बर १८६२ में सचमुख कर [स्या] । सेन ने तो इस बँठक में यहाँ तक कहा कि यदि थीनी प्रियक सरम में नेका में क्षा गए तो वह उनसे यहाँ भी टक्कर नहीं से पाएँगे। (यदि हमारे उन एक-दो जनरलों ने जो भुठे साहस-प्रदर्शन के निए प्रसिद्ध थे, दौनत मदी बहना

धौर सहन • परिणाम া বিষ্ণালী ধাৰ্মৰ প্ৰধান কৰা কৰা কৰা भी पिता किंग चीनियों को कमनी-कम एक स्थान पर मुँह की खितानी पिहिए भी (अनमन को मधने पक्ष से करने के लिए?)।

पूर्वी कमान के मुख्यालय से जिले मादेश के अनुसार १ पत्राव लुग्यु से भाग के पुरुषान्य वालव भारत के अपने क्षेत्र कर वर्ष होती। भाग के निए सोर्ट संबाद बले बल पढ़ी। बारे रास्ते अपन्य वर्ष होती। री। रात होन्दोने सह बहातिबन १५,००० पुट मी केवाई पर स्थित संबंध मा के उस पार बीस की बनी भोगड़ी तक पहुँच गई।

(इ वितम्बर में १४ विवस्बर एक दोना बौकी से बराबर यह ग्रावेग

मिनदी रहा कि उनके बारों मीर समू ने पेरा हाला हुमा था।)

### tt faarar

पितरक्षा मन्त्री के कमरे ने एक बैठक हुई जिसमें यह निर्मय किया गया कि पोनियों की मान ला के पान ही रोक दिया जाए तथा महि सम्भव हो तो रात्यों ना भौर याम ना पर एक चौकी स्यापित कर दी बाए।

# ३०८ • ध्रनकही कहानी

प्रातःकाल साढ़े ग्राठ वजे ६ पंजाब पुल नं० २ पर पहुँच गई। वहाँ नदी के दोनों ग्रोर चीनी खड़े थे ग्रीर हिन्दी में चिल्ला रहे थे, 'तुम चले जाग्रो, यह जमीन हमारो है, हिन्दी चीनी भाई-भाई।' मिश्रा को ग्रादेश था कि वह केवल ग्रात्मरक्षा के लिए गोली चलाएँ ग्रीर इघर ये चीनी थे जो गोली तो चला नहीं रहे थे, केवल रास्ता रोके खड़े थे। इसलिए मिश्रा ने एक कम्पनी तो इस पुल पर छोड़ दी ग्रीर वह स्वयं रास्ता वदल कर ढोला के लिए चल पड़े। चीनियों ने इस सैन्यदल का पीछा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वह दोपहर में एक बजे ढोला पहुँच गए। उस समय वहाँ नदी के उस ग्रीलगभग पचास चीनी थे। पुल नं० ३ को उन्होंने तोड़ दिया था जैसा कि पितम्बर को हमारे चौकी कमाण्डर ने सूचित किया था। (चीनी थाग ला के दक्षिण में ग्रा गए थे जो हमारी सीमा के भीतर था।) लेफ्टी० कर्नल मिश्रा ने इस सारी स्थित से ७ ब्रिगेड को सूचित किया।

सेना मुख्यालय ने पूर्वी कमान को आदेश दिया कि ६ पंजाव ढोला के उत्तर पूर्व में एक हजार गज दूर स्थित चीनियों के मोर्चे को तोड़ दे और उन्हें थाग ला के दक्षिण में ही रोके रखे। ४ डिवीजन ने ३३ कोर को सूचित किया कि चीनियों की संख्या जो १३ सितम्बर को पचास-साठ पता चली थी, उस समय दो कम्पनी हो गई थी और इसलिए एक वटालियन द्वारा उन पर आक्रमण करना सम्भव नहीं था। इस सूचना की एक प्रतिलिप सेना मुख्यालय को भी भेज दी।

# १७ सितम्बर

प्रतिरक्षा मन्त्री के कमरे में हुई बैठक में ग्रामी कमाण्डर लेफ्टी॰ जनरल सेन ने कहा कि उन्हें एक ब्रिगेड के संकेन्द्रित करने में ग्रव ग्रधिक समय लगेगा (उनका पहले का दस दिन का ग्रनुमान गलत निकला)। यह निर्णय किया गया कि उस क्षेत्र में प्रतिरक्षात्मक सैन्यदल गश्त करता रहे तथा चीनियों के छोटे-मोटे क्षेत्रों पर ग्रधिकार कर लिया जाए ग्रौर थाग ला के दक्षिणी भूतण्ड पर ग्रपना प्रमुत्व बना रहे।

लेफ्टी॰ कर्नेल मिश्रा को सेना मुख्यालय से सीघा आदेश मिला कि उनकी वटालियन को १६ सितम्बर तक थाग ला, याम ला और कारपो ला २ पर अविकार कर लेना था। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ने ३३ कोर से शिकायत की कि उनकी कमान के अघीन एक वटालियन को दिल्ली से सीधा आदेश देना असंगत था। उघर मिश्रा के सैनिकों को इस ऊँचे क्षेत्र में ६ दिनों से भरपेट भोजन भी नहीं मिला था, उनके पास हथियारों, कुलियों एवं टट्टुआं

ी बहुत सस्त कमी थी ! उसी रात मिथा की अपने विषेड से पादेश मिला क वह दिल्ली से मिले बादेश को धमान्य समऊँ ! मुद्ध-स्थल मे इस प्रकार के प्रदेग-प्रसादेश काफी उत्तभज में डाल देते हैं !

#### । द सितम्बर

रम तारीख के मास-पास प्रतिरक्षा मंत्री, वित्त मनी, एवं प्रधान मंत्री किल-भिन्न उद्देश्यों से विदेश चले गए । एक विरिष्ठ वित्त सेवक ने दिल्ली में प्रांतीवित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मेना को गई सादेश दे दिया गया पा कि वह चौतियों को नेत्रम से निकास बाहर करे (विता वह सोचे-विवार कि मेना को पास एक पत्र के नेत्रम के निकास बाहर के दिल्ला पत्र से पास ऐसा करने की साम्ययें थी भी या नहीं) । क्या उन सिवित नेवक महोदय का कहने का अभिन्नायं यह चा कि तत्कास विषय स्विति के निष्
उत्तर महोदय का कहने का अभिन्नायं यह चा कि तत्कास विषय स्विति के निष्
उत्तर प्रतिर से ता विक्रमेदार थी ? (सब पूछा जाए तो उन्हें इस गोपनीय विषय र कोई मार्ववित्त के निष्य प्रति स्वति के तिष्

#### २० सितम्बर

प्रतिरक्षा पत्री के कमरे में हुई बैठक में घानी थीक ने सूचना दी कि दूसरी रफ्तप्ट्री बटानियन २४ तारीस तक ढोना पहुँच जाएगी और तीसरी वैगितवन २१ तक। एस प्रकार २१ शिवस्थर तक बही एक विशेष सरेजित ही गाणा।

विषेटियर दांखी डोला गए और उसी दिन प्रात काल दस बने पुल नं ॰ २ पर लीट प्राए । बहाँ उन्होंने मिध्या से विचार-विचार्च किया कि यान सा क्षेत्र पर लीट प्राए । बहाँ उन्होंने मिध्या से विचार-विचार्च किया मा प्रत ने ने नोलों ने यह निकर्य पिकार किया जा बकता या मीर विचार के पहलिक के यह कार्य सम्मान नहीं किया जा सकता या मीर की भी तक वह कि बटासियन के बास न पूरे हियायर पे, न प्राय गुद्ध-सामग्री पर्याच मात्रा में थी भी र न ही साध-बामग्री पूरी थी ।

उदी दिन रात को १० बन कर ४० मिनट पर एक चीनी ग्रहरी ने हमारी भोर एक हममोना फ़ॅका निससे हमारे तीन भारमी पायन हो गए। । एक पायन ने भारनी छोटी मधीनगन का मुहे सन् की भोर कर दिया जिसके करार में जबर से भी मोदियाँ धार्ष । इस सम्बाग में भोतियाँ की भावाब पहनी बार भन्न सुनाई दी भी। १ पंजाब ने जियेड के माध्यम से मिने जिमोहन

वार सस्ताह बाद नेहरू ने भी ऐसा ही वक्तव्य दिया वा। (युग्ठ ३३३ देखिए)। क्या ये वक्तव्य केवल जनता के लिए वे ?

के यादेशानुसार हिन्दी में चीनियों से कहा कि वे यपने मृतकों के शवों को उठा कर ले जाएँ ग्रीर इस बीच उन पर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा। दिन में चीनियों की ग्रीर ने कोई उत्तर नहीं मिला किन्तु २१-२२ की रात को चीनियों ने चिल्ना कर कहा कि वे अपने शवों को लेने ग्रा रहे थे। ६ पंजाब ने स्वीकृति दे दी। ग्राने ने पहले चीनी चिल्लाये, 'हम ग्रा रहे हैं, गोली मत चलाना।' हमने ग्रपने बचन का पालन किया ग्रीर गोली नहीं चलाई। इस मुठभेड़ से पहले, १६ सितम्बर से २० सितम्बर तक, चीनी नियमित हप से हमें कहते रहे, 'हिन्दी चीनी भाई-भाई। यह जमीन हमारी है। तुम वापस जाग्री।'

२१ तारीख को दाल्वी ने अपना न्निगेड मुख्यालय लुम्पु में स्थापित करने का निर्णय किया जहाँ से दो दिन में ढोला पहुँचा जा सकता था।

## २१ सितम्बर

पुल नं० २ पर पड़ी ६ पंजाव वटालियन के लिए लुम्पु से विगेड ने ४० सैनिक दस्तों के द्वारा ४०-४० पौण्ड राशन भेजा। सामान्यतः इस रास्ते को पूरा करने में डेढ़ दिन लगता है, जविक ये दस्ते तीन दिन में वहाँ पहुँचे। जव ये पुल नं० २ पर पहुँचे तो इनके पास राशन नाम की कोई चीज नहीं थी। या तो ये रास्ते में सारा राशन ला गए या इन्होंने भार उठाने से वचने के लिए उसे रास्ते में कहीं फेंक दिया।

## २२ सितम्बर

इस समय मेनन संयुक्त राष्ट्र संघ में थे। कार्यवाही प्रतिरक्षा मन्ती रघुरमैया के कमरे में बैठक हुई जिसमें ढोला में उठाये जाने वाले कदम के परिणामों पर विचार-विमर्श किया गया। ग्रामी चीफ़ ने बतलाया कि प्राप्त समाचारों के अनुसार उस समय चीनियों की सेना की अनुमानित स्थिति इस प्रकार थी—एक कम्पनी सांगली (ढोला के निकट) पर, एक कम्पनी ढोला के उत्तर-पूर्व में तथा एक कम्पनी थाग ला दर्रे के निकट। ग्रामी चीफ़ ने कहा कि हमारे इस कदम की प्रतिक्रियास्वरूप चीनी ढोला में ग्रपनी सैनिक-शित वढ़ा देंगे, नेफ़ा में कहीं ग्रीर हम पर प्रत्याक्रमण कर देंगे या लद्दाल में हम पर प्राक्रमण कर देंगे। विचार-विमर्श के बाद सरकार ने निर्णय किया कि उस समय ढोला से चीनियों को निकाल बाहर करने के ग्रतिरिक्त ग्रीर कोई मार्ग नहीं था। इस पर ग्रामी चीफ़ ने कहा कि ढोला क्षेत्र से चीनियों को खदेड़ने के लिए उन्हें लिखित थादेश दिया जाए जो उन्हें तुरन्त मिल गया। (लिखित ग्रादेश उन्होंने इसलिए माँगा था कि ढोला से चीनियों को खदेड़ने के कदम के भयंकर परिणामों को देखते हुए भी उन्हें यह प्रतिकूल कदम उठाने को कहा जा रहा था।)

### रेरे निपम्बर से २१ सितम्बर²

ाम प्रविध में १६०-६क कर मोलियों पनाती रही। २० की साम को पीनियों ने पुत्र में ० २ पर हमारे धार्शमियों वर स्वपानित हथियानों का प्रयोग किया भीर हमारे तीन पार्शमियों को पासन कर दिया। २ दे सानीम को भीरन्यूर्व रे रहे हमने पराने तीन इस फोटी तीपों का यहानी बार उपयोग किया। इस पर नीनियों को मोलियों कम मई। प्रयान दिन हमने पीनियों को चौरह अब हमों एवं सुध पायलों की से याने देगा।

पे शिबोचन के कमाण्डर नेचर जनगत निराम प्रसाद २४ तारीत को मुंग हुई। वह २६ तारीत को जुग हुई। वह सुर केर कमाण्डर की प्रकाद को प्रदेश कर को एवं प्रदेश को प्रकाद केर को एवं प्रदेश केर कमाण्डर की प्रदेश कर को पर को पहुँ गहुँचने गाँवे थे। वेचरो क्वान्य कारावार्मित हो में कर जनगत निर्मान प्रमाद को प्रगार ना यह निर्मान किए (एक बार) बानाया कि बीनियों को जरही-में- वसी होता में गरंड देता प्राहिए था। यह वेचपुर में कोर एवं दिशीवन के स्वाप्ता में के समा प्रमुक्त प्रमाद में के समा प्रमुक्त प्रमाद में के प्रमाद में के समा प्रमुक्त प्रमाद में की प्राह्म केरी हो प्रमाद में स्वाप्त की को उन्होंने वन पर कोई स्थान न दिया।

२१ तारीम को २ राजपूत की एक कमानी पुत न व १ पर पहुँच गईँ निगरी कमान ६ पजाब को देवी गई। २ राजपूत का येग भाग और १/१ गोम्मा राज्यम क्षमी लुम्यु मे द्वीभे क्षवां। दोना में दो सोपान (स्टेज) पिदे।

रेट गिनाबर को एक मैन्यदल नामकानु नदी के उत्तर से सामशी की घोर नेता गया जिनने र घक्तूबर को लीट कर मूचना दी कि पुन नं० ५ के पाग नामका पुनदी के किसी घोर भी चीनियों का कोई चिक्क नहीं था।

### ६० वितहेश्य

श्रीनराता मंत्री के कमरे से बैठक हुई जिससे वेचटी॰ जनरख तेन ते मिली मिली मिली के बायार पर मार्जी लीक ने बतलाया कि बाय ता क्षेत्र में दोला चौकी पर चीनियों की एक बदानियन भी । उन्होंने यह भी कहा कि हमारी तीन स्थानित मार्गे पर पूर्व चुनि चुनी भी (जबकि मंत्री दो बदालियन तो बोता से चुन की भी (जबकि मंत्री दो बदालियन तो बोता से चुन की भी )

4. २९ सिसम्बर को ७ तिगेक के कमाण्डर (तिगेडियर दारवे)) ने १ विधीन के मुख्याहत के सामन दो बार्ट रही थी—(अ) वह पांच नम्बर पुल को एर उर के सोगशी तक मोबीनटी करना चाहते वे जोर सामनाच नहीं के उपर में दिसत मुक्सर और सिनावींग पर ऋषिकार करना चाहते वे तथा (ब) आफी के साम करने हों है पर सिनावीं पर प्राधिकार करना चाहते वे तथा (ब) आफी के साम करने हों है से सामन करने हों है से सामन के साम करने हों है से सामन के साम करने हैं से सामन के साम करने हों है से सामन के साम सामन करने सामन करने साम सामन करने स्वाध करने सामन करने सामन करने साम

प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा कि सरकार की नीति यह यी कि इससे पहले कि सिवयों के कारण दोनों श्रोर की हलचल कुछ समय के लिए शान्त हो, चीनियों फो एक सबक सिखा देना चाहिए था। (क्या यह कड़ा रुख मेनन ने इसलिए अपनाया था क्योंकि वह समय-समय पर सार्वजनिक रूप से इस अभिप्राय के वक्तव्य देते रहे थे कि भारत प्रत्येक आक्रमण का मुँह-तोड़ उत्तर देने में समर्थ था या जनता को प्रसन्न करने के लिए यह एक दिअर्थक राजनीतिक कथन था या यह भूटे साहस का एक प्रदर्शन मात्र था?)

इस तारीख को लेफ्टी॰ जनरल उमरावसिंह ने लेफ्टी॰ जनरल सेन को

लिखा:

(य) ग्राकामक व्यूह-रचना की दृष्टि से सांगधर को केन्द्र माना जाए ग्रीर वहाँ कम-से-कम ५८० टन हथियार एवं ग्रन्य युद्ध-सामग्री पहुँचा दी जाए।

(आ) नामकाचू घाटी बड़ी ऊवड़-खावड़ एवं तंग थी जिसमें सघन वन एवं खड़े ढलानों का प्राचुर्य था। यह नदी बहुत बड़ी बाधा थी। व्यूह-रचना के लिए पूरा स्थान नहीं था। इन सब बातों को देखते हुए थाग ला दर्रे पर सीधा आक्रमण करना घातक था।

(इ) हमारा पथप्रदर्शन सैन्यदल (सफ़रमैना) व्यर्थ सिद्ध हुम्रा था।

(ई) इस क्षेत्र (ढोला से बहुत इघर ) में उपलब्ध गैर-सैनिक कुलियों की संख्या तीन सौ से पाँच सौ तक थी जबिक हमें बहुत ज्यादा कुलियों की आवश्यकता थी। इसिलए लुम्पु से सांगवर तक युद्ध-सामग्री एवं खाद्य-सामग्री पहुँचाना भूमि मार्ग से सम्भव नहीं था।

(उ) शवों को एवं घायलों को हटाना एक बहुत वड़ी समस्या होगी।

## १ अक्तूबर

¥6.

७ त्रिगेड ने ६ पंजाव को आदेश दिया कि वह पुल नं० ४ एवं पुल नं० ५ के बीच में नदी पार करने का उपयुक्त स्थल खोजे। (यह घटना मेरे ४ कोर की कमान सँभालने से तीन दिन पहले की है।) ६ पंजाव के मेजर चौघरी ने, जिन्हें इस काम के लिए भेजा गया था, सूचना दी कि पुल नं० ४ के उस और एक भी चीनी नहीं था। उन्होंने यह सूचना भी दी कि पिछले कुछ दिनों से वर्षा न होने के कारण नदी में पानी कम था तथा उसका वहाव भी घीमा था। उनके विचार के अनुसार किसी भी स्थान पर नदी पर लठ्ठों का पुल तुरन्त वनाया जा सकता था क्योंकि नदी के दोनों और वृक्षों की कोई कमी नहीं थी।

२ प्रस्तवर

प्रतिरक्षा मन्त्री के कमरे में हुई बैटक में सैपटी • जनरल सेन ने इसकी पृष्टि की कि प्रमुख स्रविकारियों एवं पर्वतीय तोपों को छोड कर शेप ॥ त्रिगेड क्लिन सागे मोर्चे पर पहुँच गया था । साथ ही उन्होने यह भी कहा कि सायद उनकी ब्यूह-रचना (युद्ध की लैयारी) १० ग्रक्तूबर तक भी पूरी न हो पाए। (पहले उनका विचार था कि वह युद्ध की तैयारी २१ सितम्बर तक पूरी कर लेंगे, फिर कहा कि २६ सितम्बर तक कर लेंगे और अब फरमा रहे रें कि शायर १० सक्तूबर कमी न हो पाए। ) प्रतिरक्षा मन्त्री ने पूटा कि बव हमारी मूचना के बनुसार सावली में कोई चीनी नहीं था, तब हमने सभी तक उस क्षेत्र पर सपना समिकार क्यों नहीं किया या। उत्तर में लेपटी पनरल सेन ने कहा कि उन्होंने तो कुछ दिन पहले इस आशय का लिखित भारत कोर कमाण्डर, लेपटी० जनरल उमरावसिंह को दे दिया था किन्तु उन्होंने भेता कोर क्यांचर, वायदाव अवरास क्यांचासकू का वादया था का का का दूरिया के करते का परामधं देते हुए दो कारण मुभाये थे—प्रथम, युद्ध की दुर्धिट में स्व स्थान का कोई विदेश सहस्व नहीं था तथा दिवीय, सभी ऐसा कदम उगते से चीनियों को हमारी योजान का पूर्वामास (यहले तान) हो जाएगा।
मैसरीव जनरत्न उमरावसिंह ने लेक्टीव जनरस सन को विख कर कहा कि नारी जनाराहरू ने क्यांत जिल्हा क्षारा जा का का का कर कर के किया में कि नह से कि नह से कि नह से कि नह से कि नह के किया में निक्या करने का उन्हें अधिकार नहीं था। (ऐसा नेन ने किया या।) दूसरे शब्दों में लेपटी॰ जनरन जमरावसिंह का कहना या कि लेपटी॰ बनरत नेन उनकी कमान में अनुचित रूप में टॉय बड़ा रहे थे। बेएटी० जनरत हैन ने यह सार्ध ताज इस बैठक में हुद्दाई चीर प्रतिरक्षा मन्त्री की उपस्थिति में कहा कि उन्होंने कोर कमान के एरामर्थ की हुकरा कर उसे घादेश दिया था कि यह सामनी पर घरिसाम्ब प्रथिकार कर से । (जनरत चापर घीर सेपटी) े पर नाथती पर पायतान्य प्राथकार करते । । श्वारण भाषर कार पायत्वर विश्वति के ने लेश्यरेक वनरत उमरावर्षिक का वहीं से स्थानान्तरण करने का निषेष किया स्थापिक उनकी नेष्यरिक बनरल चेन से वह न यही रही थीं।) उस बिन जनरल वापर सेपड़ी क नरल सेन के साथ प्रथमन मन्त्री नेहरू के मिन । उन्होंने प्रधान मन्त्री नेहरू के मिन । उन्होंने प्रधान मन्त्री को मूचित किया कि चीनियों के विरद हम

## ३ श्रवतूबर

छुट्टी से बीच में बुला लिये जाने पर मैंने ३ अक्तूवर को चीफ आँफ़ जनरल स्टाफ का पद पुनः सँभाल लिया । उस दिन रात में सरकार ने एवं म्रामी चीफ जनरल पी॰ एन॰ थापर ने एक नयी (४) कोर वनाने का ग्रीर भुभे उसका कमाण्डर नियुक्त करने का निर्णय किया। मुभे इस निर्णय की सूचना ग्रामीं चीफ़ ने ग्रपने घर बुला कर रात को नौ बजे दी। उन्होंने मुफे बताया कि यह नयी कोर केवल चीनियों के उपद्रवों का मुकावला करने के लिए गठित की जा रही थी जबकि लेपटी० जनरल उमराविसह के अधीन ३३ कोर पाकिस्तानी उपद्रवों का एवं नागालैण्ड का घ्यान रखेगी। मेरे ग्रधीन इस कोर में उस समय केवल ६,००० ग्रादमी ग्रर्थात् दो (४ ग्रीर ७) तिगेड होंगे ग्रीर एक तीसरे न्निगेड की बाद में ग्राने की सम्भावना थी जबिक सामान्यतः एक कोर में ६ से ले कर १२ क्रिगेड तक होते हैं। उस समय ये क्रिगेड ४ डिवीजन में थे। साथ ही एक ग्रौर डिवीजन गटित कर के मुक्ते दिया जाने वाला था। शेप कमी वाद में पूरी की जाएगी। कुछ कमी पूरी तो हुई किन्तु बहुत बाद में। नेफ़ा में ३६० मील लम्बी सीमा की जिम्मेदारी मुक्ते सींप दी गई। (जबिक द्वितीय विश्व युद्ध में एक समय ७०० मील वर्मा सीमा के लिए १४वें ग्रामी कमाण्डर फ़ील्ड मार्शल स्लिम के पास ग्रठारह डिवीजन थे।) थापर ने मुके ग्राश्वासन दिया कि ग्रपनी लम्बी-चौड़ी सीमा को देखते हुए हैं तो कठिन किन्तु वह मेरी कोर को यथाशी झ गठित करने का प्रयत्न करेंगे। मेनन ग्रौर थापर, दोनों ने मुक्ते कहा कि मेरा काम ढोला-थाग ला क्षेत्र की चीनियों से खाली कराना था।

श्रपनी सामान्य इन्फैंण्ट्री सेना के साथ-साथ एक कोर में काफी तोपखाना होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में इंजिनीयर होने चाहिएँ तथा परिवहन एवं पूर्ति के पूरे साधन-स्रोत होने चाहिएँ। इसमें काफी स्टॉफ होना चाहिए एवं संचार का पूरा प्रवन्ध होना चाहिए ताकि इसकी समस्त गतिविधियों को समन्वित किया जा सके। ४ कोर का कमाण्डर नियुक्त होते समय मेरे पास इनमें से कोई सुविधा नहीं थी श्रपितु 'ये सब बीरे-धीरे जुटाई जाने वाली थीं'। व्यव-हार में एक कोर तभी कार्य कर सकती है जब ये सब साधन उसके पास हों श्रीर ये सब साधन पन्द्रह दिन में नहीं जुटाये जा सकते। सामान्यतः इस काम

६. समाचार-पत्रिका 'दि टाइम' ने १९ ग्रक्तूवर १९६२ को लिखा. '१५ दिन पहले नेहरू ने लेफटी० जनरल कौल को चीनी घुसपैठियों के विरुद्ध ग्रपनी सांग्रामिक कार्रवाई को सशक्त बनाने के लिए गठित की गई एक विशेष सैन्यदल का कमाण्डर नियुक्त किया था। सैण्डहरूट के एक मेघावी स्नातक .....कोल का काम का में भारतीय सीमान्त को स्वतन्त्र कराना था।'

भार ने मुनने कहा कि यदि कियो कारणवा में हम नयो निपृत्ति की संख्या नहीं काना भारता था तो में उनने हास्ट कहा यूँ और उनका सी० वी काने किया कि यह नो मेरे निष्य गोरण की शोर प्रक बना गूँ। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि यह नो मेरे निष्य गोरण की शोर भी कि मुन्दे गुद-नोज में कमान करने का गुष्यत्म दिया गया था भी कि सिष्ट में विश्व में से का मेरे देगों हुए मैं सना भी के कर मकना था। पार ने मुनने हम कि सीन मोरे मेरी सहस्वता के निष्य गुम कमानाएँ मनट भी। उनने बार उन्होंने मुन्दे प्रक्रिया। मन्ते मेरी उनने बार उन्होंने मुन्दे प्रक्रिया। मन्त्री मेरी मिनने बार परामकों दिया।

 णाम की चिन्ता किए कोई सक्त कदम उठाना चाहिए था। उनका विचार था कि चीनी ढोला पर कब्बा करके नेफ़ा पर अपना दावा सिद्ध करना चाहते थे, इसिलए हमें अपनी पूरी शक्ति से उनके इस दावे का खण्डन करना था। उन्हें आशा थी कि चीनी सद्बुद्धि से काम लेंगे और ढोला से हट जाएँगे किन्तु यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको चक्के मार कर अपनी सीमा से वाहर निकालने के अतिरिक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। नेहरू ने कहा कि यदि हम ऐसा कदम उठाने से चूक गए तो जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा। नेहरू ने तब मेरे प्रति शुभ कामनाएँ प्रकट कीं और कहा कि इससे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनाओं से मैं उन्हें परिचित कराता रहूँ।

नेहरू ग्रीर उनकी सरकार तत्कालीन उत्तेजित जनमत से बहुत चिन्तित थे। यदि ऐसी बात न होती तो हमारी सरकार को ढोला से कोई विशेष लगाव नहीं था, पहले भी दर्जनों स्थानों पर चीनियों ने घुसपैठ की थी ग्रीर ढोला में घुसपैठ कोई नयी या विशेष घटना नहीं थी। परराष्ट्र मन्त्रालय के तथा बाहर के जिन लोगों ने हमारे निर्वल होने पर भी यह कदम उठाने का नेहरू को परामशं दिया था, उन्हें भी इसके परिणाम की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

(यह मैं जानता हूँ कि नेहरू भी उसी शान्ति को बनाए रखने के लिए चीन से मित्रता निवाहने का प्रयत्न कर रहे थे जिसके लिए जनवरी १९६६ में शास्त्री ने ताशकंद समभौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें भारत ग्रौर पाक, दोनों को ही कई मामलों पर भुकना पड़ा था। इस विडम्बना को क्या कहा जाए कि शास्त्री को तो शान्ति-दूत की संज्ञा मिली ग्रौर नेहरू की ग्रालोचना की गई। अन्तर यह है कि कांग्रेस सिण्डीकेट एवं प्रतिपक्ष, दोनों की नेहरू के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बची थी जबिक शास्त्री को उनकी व्यवहार-कुशलता एवं उनके विनम्न स्वभाव के कारण उनको सबकी सहानुभूति प्राप्त थी।)

उदाहरण के लिए, जब १९६२ में चीनी नेफ़ा में थाग ला के पास हमारी सीमा में घुस आए थे तो सारे देश ने नेहरू (और मेनन) पर सजग न रहने का आरोप लगाया था। किन्तु जब १९६५ में वे ही चीनी थाग ला पार कर के हमारी सीमा में हाथुंग ला तक पहुँच गए अर्थात् १९६२ की अपेक्षा तीन मील और भीतर तक घुस आए जबिक इस समय हमारी सशस्त्र सेना पहले से कहीं ज्यादा शिक्तशाली थी, तो भी शास्त्री (या चह्वाण) के ऊपर एक उँगली तक नहीं जठी क्योंकि उन्होंने संसद् तथा प्रेस के आलोचक-स्वरों को बड़े व्यव-स्थित रूप से सन्तुष्ट कर दिया था।

मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि यदि कुछ राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों ने नेहरू को अधिक नहीं कहा-सुना होता जैसा कि वे १९५९ से करते आ रहे थे और

७. जो कुछ अब नेहरू ने कहा, यह उनके पहले विश्वास के बिल्कुल

का प्यान रखा होता कि विना सेना को सक्तिसाची बनाए इस प्रकार का भि उठाने के लिए नेहरू को विवय करना हानिकारक निद्ध होगा और ्षित को प्रकेश छोत्र हो। उपये करणा हो। उसके प्रकेश छोत्र हो। हि को प्रकेश छोद दिया होता हो भारत धीर चीन की मुठमेंड १६६२ में मुं, कभी हमके बाद हुई होती। यदि यह मुठमेंड कुछ वर्ष बाद होनी छी । भारत की स्थिति कुछ प्रविक्त सबस होती धीर यह धरिक शक्ति एव मर्प्य से चीनियों का सामना कर पाता । किन्तु जहाँ तक मेरा विचार है, म समय किसी ने यह अनुभव नहीं किया कि उनका आवेश में था कर इस हार का कदम उठाना भारत के लिए कितना हानिप्रद सिंह होगा ।

मर्व रात्रि के लगभग घर लीटा । क्योंकि मुक्ते खपनी नयी कमान सैमालने निए अगते दिन प्रात काल नेका जाना था, इसलिए मैंने दीप घण्टों में अपना मिन टीक करने का निश्चय किया । अभी न तो मुक्ते इस नयी कमान मे ए स्टाफ मिला या और न हो तेखपुर में कोई प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए ने धोषा कि एकदम नथी कोर के मॉफिसरों की मर्पक्षा में सपने कुछ पत्तल मॉफिसरो को मपने साथ नेता जाऊँ। (यद्यपि ३३ कोर से मुक्ते कुछ गिंकियर उपार मिल सकते थे किन्सु वे मेरे लिए अपरिचित होते।) भामी ोज की मनुमति से कर और सैनिक सहचारी मेजर जनरल मोती सागर की तिह तेकर मैंने कुछ अधिकार अपने साथ से जाने के लिए चुन लिये। इन मोहिनरों को रात के बारह एवं दो के बीच मूचित किया गया कि कुछ घण्टे गर उन्हें मेरे साथ नेफा जाना था। जब तक बैंने अपनी तैयारी पूरी की, वितक मोर की लालिमा फैल चुकी थी।

### ४ प्रस्तवर

नस्ती से मैंने कुछ नास्ता किया और अपने परिवार तथा सिसने वालों से विदा ते कर में पालम से अपने यन्तव्य की ओर बल पड़ा।

दीपहर बाद में तेलपुर पहुँचा । तेपदी० जनरल केन और लेपदी० जनरल इमार्गासह ने हवाई महे पर भेरा स्वागत किया तथा हम सब कार से भार हाउस पहुँचे जहाँ हम रात व्यतीत करनी थी। धव तक नेपा की पुरा मेप्टी • बनरत उमरावसिंह के कन्यों पर थी। उनके सीमित सापनी ती देलते हुए उनके पास जो क्षेत्र या, वह बहुत धरिक था।

<sup>.</sup> किन्तु जब इसी प्रकार को धूसपेठ द्वाहत्री के उत्तरन में हुई वो उन्हों रिज्यद्वतायों ने वेकारत को कि मारत को खत्दी में कोई यतत कदम नहीं रेटाच चर्नेए। में समझता है कि घर वे ब्रधिक गुम्मीर मनर्गस्चित में वे।

कोर कमाण्डर का पद सँभालने पर मेरे पास सेना के नाम पर ४ डिवी-जन थी जिसमें भी एक त्रिगेड कम था। (एक कोर में तीन या चार डिवीजन तक हो सकते हैं जैसा कि १६६५ में भारत-पाक संघर्ष के समय था।) न मेरे पास पर्याप्त तोपखाना था, न वायु सेना की सहायता थी, कुछ टूटे-फूटे टैकों को छोड़ कर कोई वक्तरवन्द गाड़ी नहीं थी ग्रीर रक्षा करनी थी मुक्ते इस विशाल क्षेत्र की जिसकी व्यूह-रचना भी मेरे प्रतिकूल थी। तेजपुर पहुँचते ही मैंने लेफ्टी० जनरल सेन तथा लेफ्टी० जनरल उमराविसह से इस सम्बन्ध में वातचीत की । मुफे उनसे पता चला कि ग्रभी तक ७ व्रिगेड ही ढोला क्षेत्र में पहुँच सका था। प्रतिरक्षा मन्त्री के कमरे में लेपटी जनरल ने कहा था कि २६ सितम्बर तक हमारी तीन वटालियनें ग्रागे मोर्चे पर पहुँच चुकी थीं जबिक वास्तविकता यह थी कि ग्रभी ४ ग्रक्तूवर को भी केवल एक वटालियन तथा कुछ सैनिक ही ढोला पहुँच पाये थे, शेप सेना ढोला से पन्द्रह मील इघर लुम्पु में थी। ग्रभी तक पूरी मोर्चावन्दी भी नहीं हो पाई थी क्योंकि पूरी संस्था में कुली नहीं मिल पाये थे और इस पर्वतीय प्रदेश में सामान लाने-ले जाने का काम केवल कुलियों द्वारा ही सम्भव था। इसलिए मैंने सीमान्त सड़क संगठन से एक हजार कुली पकड़ लिये और सरकार को इसकी सूचना दे दी। साथ ही मैंने कुछ श्रन्य ग्रावश्यक कदम भी उठाये जिससे यह विश्वास हुन्ना कि ६ ग्रक्टूवर तक सारा ७ व्रिगेड ढोला पहुँच जाएगा। सेना को शीघ्रांति-शीघ्र ढोला में संकेन्द्रित करने के मेरे पास निम्नलिखित कारण थे:

(ग्र) यदि हम ग्रनेक ग्रसमानताग्रों (ग्रपने एवं चीनियों के बीच में)
- के बाद भी चीनियों को ढोला क्षेत्र से निकाल बाहर करना चाहते
थे तो हमारी सेना को उनसे पहले उस क्षेत्र में मोचवन्दी कर
लेनी चाहिए।

(ग्रा) यदि हमने इसं काम में देर की तो फिर ढोला में वर्फ़ पड़नी शुरू

हो जाएगी ग्रौर हम वहाँ नहीं पहुँच पाएँगे।

कुछ लोगों ने ग्रारोप लगाया था कि मैं सरकार को सीधी सूचनाएँ भेजता था, यह ग्रारोप निराधार है। मैंने कभी कोई वातचीत सीधे सरकार से नहीं की। मैं ग्रपने सब सन्देश ग्रामीं कमाण्डर लेफ्टी॰ जनरल सेन को भेजता था (ग्रौर वे ही सन्देश ग्रामीं चीफ थापर को भेज देता था, जैसा करने का मुक्ते ग्रादेश दिया गया था)। ४ ग्रक्त्वर को तेजपुर में हुई प्रथम बैठक के बाद मैंने पूर्वी कमान (सेन) ग्रौर सेना मुख्यालय (थापर) को सूचित किया कि शत्रु हमें सांगवर-ढोला क्षेत्र में ग्रटकाये रखना चाहता था ताकि वह तोवांग पर कट्डी कर ले (ग्रौर कुछ दिनों वाद हुआ भी यही)।

पनी दक विगेडियर के पर से ऊपर का कोई सीनियर झॉफिनर ऊँने-ऊँचे ारों के पार करह-मायह प्रदेश के मध्य स्थित सांगधर-दोता-नामकान् क्षेत्र नहीं पया था। इसलिए, तेजपुर पहुँचते ही ४ ग्रक्तूबर की शाम की मैंने मा किया कि धराने दिन सुबहु मैं स्वयं जा कर इस भूसण्ड का निरीक्षण हैं भीर पता लगाई कि बही अपने सैनिकों की किन परिस्थितियों का मना करना पहला है। (येशी कीर का ग्रामी गठन चल रहा था घीर इस ारा में मुद्रे रेवत एक सप्ताह नगना या ।)

वर में ब्रूह रचना सम्बन्धी एवं भ्रपनी साम्रामिक सेना के सकेन्द्रीकरण विमाधित यादेश दे कर मुक्त हुमा तो बाधी रात बीत चुकी थी। कुछ वि तीद से कर में भीर की प्रथम किरान के बाब डोला की बीर चन पड़ा।

१ प्रस्तृबार

व मैं तेजपुर हवाई छड्डे से भूटान-सीमा पर स्थित दारंग के लिए चला वं प्रातःकाल के ६ वजे थे। लेपटी० जनरण सेन और लेपटी० जनरस रमरावित् मुके हवाई बढ़े पर विदा करने बाये । लेपटी व कर्नेश संजीय राव गेरे आप थे। बयोकि सभी मेरी कोर को वहाँ इकट्ठी होने से बुछ समय ननता या, इसलिए मैंने त्रियेडियर के> के० सिंह, मेजर मस्होत्रा तथा सपने साफ्र के एक-दो प्रत्य व्यक्तियों कहा कि अगले दिन ये सब भी मेरे पीछे-पींदे होता पहुँच आएँ ताकि जिस भुराण्ड में उन्हें शत्रु से मोर्चा लेना था, उसका वाह यथापेशकी परिषक्ष मिल जाए । ४ इन्फ्रेंग्ट्री डिवीबन के कमाव्डर, मेजर र राजाराची पायम हाम जाएं। हे हुन्स्पुर डिवाबन के जनार जो जिस्सा निराम राजार को मैंने पहुरेस हो कहा दिया था कि वह मुक्ते डिगिस्थान र निर्ने विषा बहुते से मेरे साम सोसा व्यक्ति । (अपने पोस्ने मेरेस प्रचेत मुख्यासम मैं प्रमानन के त्रिगेडियर-हन-मार्ज, त्रिनेडियर के ब्रोड प्यानमा को छोड रिया या वाकि वह हमारी अनुपश्चिति में युद-रचना सम्बन्धी समस्त प्रवन्ध श्च कर सें।)

वारंग हवाई पट्टी पर मैंने बायुशल छोड़ कर हेलीकॉप्टर से लिया। वहीं वेपुरान में पेट्रील आदियुगीन तरीके में झाला जाता था, इससिए मेरे कार्यक्रम में इछ पण्टे का विसम्ब पढ़ गया। अन्ततः, हम उस दिन अपराह्न में विभिन्याम पहुँच गए। यह छोटा-सा गाँव ६,००० फुट की ऊँचाई पर है सधा वित्रसते होते हुए स्हासा से भारत माने बाले पुराने व्यापारी भागे पर पड़ता कित्रसते होते हुए स्हासा से भारत माने बाले पुराने व्यापारी भागे पर पड़ता किता मुने एक मपना बामून मिला। उसने मुन्ने ढोला में चीनियों की क्षमानित संस्था बतनायी जिससे मैंने यह निष्कृष निकाला कि उनकी तुलना में हेरारी ग्रेम विलाश जिसस मन यह लिक्क्य लागाया है । में हेरारी ग्रेम विल्कुल प्रवर्शन्त थी । इसलिए भैंने पूर्वी कथान एवं सेना इंग्लास्य को बही से निम्नसिसित रिपोर्ट भेजी :

(म) चीतियों ने पहले ही बान ला में एक विशेद सकेन्द्रिन कर लिया था ।

- (ग्रा) चीनियों के पास तोपखाने एवं भारी तोपों के साथ-साथ प्रतिक्षेप-हीन बन्दुकों (जिन बन्दूकों से बक्का न लगे, रिकायललस गन्ज) भी थीं।
- (इ) (अपनी कमजोर एवं उनकी सशक्त स्थित को देखते हुए) सम्भव था कि शत्रु हमारी सेना को पछाड़ दे।
- (ई) जब तक हम ग्रपनी कमी को जल्दी से पूरा नहीं करते, विशाल राप्ट्रीय हानि होने की ग्राशंका थी। (विना चीनियों की तुलना-तमक शिवत का पता लगाये हमने ग्रागे बढ़ने की भूल तो कर दी थी ग्रीर ग्रव ग्रपनी कमी को शी न्नता से पूरा न करना एक भयंकर भूल होगी।)
- (उ) इसलिए, सावधानी की दृष्टि से मेरी सलाह यह है कि आक्रामक हवाई सहायता तैयार रहे तथा जिस समय भी मैं यह सहायता माँगूँ, यह मुभे कम-से-कम समय में सुलभ हो जाए। (यद्यपि यह था तो खतरनाक, क्योंकि शत्रु के लिए इससे हवाई हमले का मार्ग खुलता था किन्तु फिर भी मैंने अपनी और से तैयार रहना श्रीयस्कर समभा।)

(१६६५ में भारत-पाक संघर्ष के मध्य तो सेना को विशाल ग्राका-मक हवाई सहायता पहले ही दे दी गई थी किन्तु १६६२ में ग्रभी हम इस पर सोच-विचार कर रहे थे।)

दोपहर में मौसम खराब हो गया और मेरा हेलीकॉप्टर सिरिखम न जा सका, इसलिए मैंने लुम्पु उतरने का विचार किया क्योंकि उघर मौसम ठीक था। वहाँ ७ व्रिगेड, २ राजपूत तथा १/६ गोरखा कुलियों की प्रतीक्षा में हकें पड़े थे, उन्हें मैंने ग्रादेश दिया कि वे ग्रपना सामान स्वयं उठा कर ग्रगले दिन ढोला के लिए रवाना हो जाएँ। मैंने उन्हें ग्राश्वासन दिया कि मैं उनका सामान ग्रति शीझ उनके पास भिजवा दूँगा।

यदि ये वटालियनें तुरन्त श्रागे नहीं बढ़तीं तो शत्रु तो उन क्षेत्रों में ग्रपनी सेना संकेन्द्रित कर ही लेता, साथ ही बर्फ़ पड़ने से रास्ते के सब दर्रे बन्द ही जाते श्रीर हमें ग्रपना सांग्रामिक कार्यक्रम ६ महीने के लिए स्थिगत करना पड़ता। ग्रगले दिन जब मेजर जनरल निरंजन प्रसाद से मेरी भेंट हुई तो मैंने उन्हें ग्रपने इस कदम के बारे में सूचना दे दी।

वह रात मैंने खिन्जमाने से सात मील दूर जिमिन्थांग में उस जासूस के साथ एक फोंपड़ी में गुजारी।

प्रश्वद

मेबर जनरल निरंजन प्रसाद, सेक्टी॰ कर्नल राव भीर में भगते दिन सुबह गोरोंटर ने ६,००० फूट की ऊँबाई पर स्थित शिरधिम पर्नेच । उनके बाद (वरे दो पच्टे तक उत्तर-सावड़ चढ़ाई पार की धीर १०,५०० पुट की ऊँचाई पर दतरत' नामक स्थान पर पहुँचे वहाँ घाषा भीत के नमभग हमे दतदल में चनना पढ़ा। समभग घटारह-घटारह इंच पैर दलदल मे घुम जाते थे। एक बाद हायुंग सा की तलहटी में खड़ी एक छोट-सी क्रोंपडी मिली जहीं से नगम तोन पच्टे मीचे जपर को भोर चढ़ना पड़ा भीर किसी प्रकार होपते हुए सि १४,००० पुर केपी इसकी घोटी पर पहुँचे । वहाँ कॅवी-कॅवी बह्लियों पर भेड पताकार्--इच्ट बारमाओं को दूर रखने की प्रतीक--वहरा रही थी। हिमारा हुमांच्य । हुमारी स्रोर बढ़ने बाली हुट्ट झात्माझी को वे भी न रीक मी।) नीपी उतराई भीर परयरों से भरे नालों की वार कर के हम रात के पाई माठ बंद नामका मुनदी के पुल नं० १ (लगमग १०,००० पुट की क्रेंचाई पा) पर पहुँचे। इस पुन को रक्षा के लिए २ राजपूत की एक कम्पनी तैनात भी। यहीं से एक रास्ता लिग्जमाने को जाता वा जिसमें बीच में से एक मौर, पता याप ला की घोर मुद्द जाता या ।

उस रात मुक्के निरंत्रन प्रसाद ने वतलाया कि अयस्त १९६२ के गुरू मे (ग्रेमा में पीनियों की पुरुपैठ में एक महीना पहले) उन्होंने ३३ कोर की पुमान दिया था कि थान ला टीले पर धपना अधिकार कर लिया जाए किन्तु वृषि हमान के मुख्यालय (लेपटी जनरल सेन) ने ऐसा करने की चनुमति नहीं री। निरंबन प्रमाद का कहना यह या कि यदि उनकी सलाह के प्रनुसार तब गण ता पर प्रियकार कर लिया जाता तो बीनी वितम्बर में कभी बोना पर प्या नहीं बान पाने । उन्होंने कहा कि केवल दो दिन पहले ही तीवाग में सन रे उमने कहा था, 'मैंने सुम्हारे कोर कमाण्डर (उमरावसिंह) की छुट्टी कर दी है पौर प्रव तुम्ह नया कोर कमाण्डर (कील) मिलेगा। यदि प्रव भी ७ तिगेड षां नहीं बढा तो जानते ही ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा ?' निरंजन प्रसाद रो वह जान कर बड़ा भारवर्षे हथा कि दिल्सी मे लेवटी» जनरस सेन ने ७ विनेव के होला पहुँचने का अनुमानित समय पहले २६ सितम्बर, फिर ४ प्रक्तूबर वया बाद में १० भवतूनर यवलाया था जबकि निरंजन प्रसाद ने उन्हें ज्याव-शासि करिनाइयों के विषय में पूरा विवरण प्रस्तुत कर दिया था।

र्त नं १ पर हमें लेपटी • कर्नेल मिथा ने वहाँ की विकटवर्ती भौगोलिक स्वित का परिचय दिया और सामने दिखलाई पढ़ने वाले ऊँचे थांग ला टीले गर वीनियो जारा की गई मोर्चावन्दी सममाई तथा चीनियों की जिस कार्य-प्रिति का उन्हें पिछले कुछ दिनों में परिचय मिला था, वह बतलाई । उन्होंने रें भूवना दी कि वहां चीनियो की संख्या भी लगभग एक बिगेड के वरावर थी।

## ७ श्रम्तूवर

नारता करने के बाद में पुल नं० २ की ग्रोर बढ़ा जहाँ ६ पंजाब पड़ी हुई थी। इस बटालियन के समस्त सैनिकों एवं ग्रॉफ़िसरों के हौसले बढ़े हुए थे तथा उन्होंने ग्रपना मोर्चा काफ़ी कुरालता से सँभाला हुग्रा था। ऊबर-खाबड़ रास्ता पार करने के बाद हम ढोला—जिसका दूसरा नाम से डोंग है—पहुँच गए जहाँ मुभमे कुछ पहले ७ इन्फ़िण्ट्री त्रिगेड के त्रिगेडियर जॉन परपोत्तम दाली भी पहुँच गये थे। ६ पंजाब के ग्रॉफ़िसर कमाण्डिंग, लेफ्टी० कर्नल मिश्रा मेरे साथ ही गये थे। २ राजपूत के ग्रो० सी०, लेफ्टी० कर्नल रिख तथा १/६ गोरखा के ग्रो० सी०, लेफ्टी० कर्नल शि०, लेफ्टी० कर्नल शि० मेरे

यहाँ से मींने पूर्वी कमान एवं सेना मुख्यालय को जो सूचना भेजी, उसका सार यह था:

- (ग्र) यहाँ की स्थिति को 'काफ़ी ऊँचाई पर जंगल युद्ध-कौशल' कहा जा सकता था।
- (ग्रा) हमने पुल नं० ५ पर विना किसी विरोध के अविकार कर लिया था और अपनी एक पलटन वहाँ तैनात कर दी थी।
  - (इ) हमने सांगली को भी विना किसी विरोध के ग्रपने ग्रधिकार में कर लिया था।

कुछ घण्टे 'साँप-सीढ़ी' जैसी चढ़ाई चढ़ के मैं दिन के २ वजे ढोला चौकी-पुल नं० ३ से ३०० गज की दूरी पर—पहुँच गया। यह चौकी १२,००० पुट की ऊँचाई पर है और यहाँ से १५०० गज की दूरी पर शत्रु ने अपनी मुह्य मोर्चावन्दी कर रखी थी। कुछ निकटवर्ती पर्वतों की चोटियों पर ताजी पड़ी वर्फ़ चमक रही थी।

वहाँ पहुँचने पर मेरी पहली प्रतिकिया यह हुई कि वह स्थान अनेक दृष्टियों से सांग्रामिक कार्य (प्रतिरक्षा या आक्रमण) के लिए अनुपयुक्त था और इसका चुनाव चाहे लेफ्टी० जनरल सेन ने किया हो या निगेडियर दाल्वी ने, कोई समभदारी का काम नहीं किया था। इस प्रतिकिया के निम्नलिखित कारण थे:

- (१) इस स्थान तक पहुँचने का मार्ग वड़ा जटिल था और ग्रावश्यकता के समय सेना या सामग्री का पहुँचाना एक समस्या ही थी।
- (२) शत्रु के मोर्चे की तुलना में हमारा मोर्चा लाभकारी नहीं था, इसते तो गोलावारी के समय हमें ही अधिक हानि होने की आशंका थी।
- (३) स्थान के ऊवड़-खावड़ होने के कारण हमारे सैनिकों की गतिशीलता कम हो जाती था।

. 686

(४) तानने ही नेव प्रवाह वाली नदी थी जो हमारे आगे बढ़ने में एक बहत बड़ी बाधा थी।

यदि नेपटी • जनरन मेन को सरकार से यह बादेश मिला भी था कि रह होता में मोर्चा जमाएँ बीर उसके निकटवर्ती क्षेत्र से चीनियों को बाहर विकार दें तब भी उन्हें उच्चाधिकारियों के सामने उस स्थान की भीगोतिक स्वित, वही ब्यह-रचना करने में उपस्थित होने बाली कठिनाइयी तथा घन्य मन्त्रामों को रावता चाहिए या तथा किसी दूसरे मधिक मनुक्त एवं उपयुक्त लान पर मोर्चा जमा कर चीनियों की निकालने का प्रयत्न करना चाहिए था।

पत् ने पान ला को बगल में ही बड़े प्रभावशाली दम से व्यूह-रचना की थी, वर्षे धेनिक एवं उसकी यद-नामग्री विरुक्त हमारे सामने भी ग्रीर सरलता में रिवलाई दे रही थी। इसरी घोर, हमारी नेना के पास न पूरी गुड-सामग्री वी, न पूरे हिपयार थे और न पूरी खाद्य-सामग्री । जिस स्थान की मीर्चावन्दी है लिए मेरे पहुँचने में पहले दूसरे लोगों ने चुना था, वह बहुत नीचा था एव गण में फैनने के समान था। अवाई पर जने हुए चीनी हमारी प्रत्येक गति-विति एव हमारे प्रत्येक सामान को बड़ी गरनता में देख रहे थे।

बाद में, मैंने पूर्वी कमान के मुख्यालय एवं मेना मुख्यालय की सूचना दी:

(म) हमारे धैनिकों के लिए बाय्यानी मे जो रमद, योला-बाहद एवं मबीं के कपड़े गिराए जाते थे, उनमे ने अधिकांश चीजें ऐसे स्यानो पर पड़ी भी जहाँ पहेंचना बडा कठिन था।

(मा) २ राजपृत एव १/६ मोरमा के पास केवल तीन दिन का शरान बना या तथा प्रत्येक मैनिक के पास बेवल पचारा-पचास चनकर (गउण्ड) की गोलियां थीं । हमारी छोटी तोपें एव गोला-बाहद पनी लुम्ब और होना के रास्ते में थे।

 (३) सर्दों के कपड़ों की इतनी कमी भी कि इन दो बटालियनों के सैनिक गर्मी की विदयों में १५,००० पूट की ऊचाई पर रातें बिता रहे थे। वेचारों के पास श्रोदने के लिए केवल एक-एक कम्बल था। (हमारे पास बूटों " की भी कमी थी।)

to. रूटो की कमी इसक्षिए रही क्योंकि भेनन ने इनके उत्पादन का काम

निजी एद्योग को नहीं सींपा।

९. लेफ्टी० जनरल सेन को हथियार, राशन एवं फनी कपड़े शीघ्र पहुँचाने में प्रविक्षान प्रकार करना चाहिए था। वह नाहते तो यह सामान भ्रपने भ्राधीन जिपों पे भी पहुँचा सकते थे।

- (ई) एक योर तो गैर-सैनिक कुलियों की कमी थी तथा दूसरी ग्रोर हवाई रसद बड़ी ग्रपर्याप्त थी। इन दोनों कारणों से हमारी मोर्चा-वन्दी का काम बड़ा बीमा चल रहा था।
- (उ) जो कुली मैंने सीमान्त सड़क संगठन से लिये थे, उनके ग्राने में ग्रभी कुछ समय लगना था क्योंकि उनको २०० मील के क्षेत्र से इकट्ठा करना था।
- (ऊ) रसद पहुँचाने के लिए हमें ग्रविक वायुयान मिलने चाहिएँ।
- (ए) (ग्रनेक कठिनाइयों के वावजूद भी) चीनियों को ग्रपनी सीमा से बाहर निकालने का में प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहा था।
- (ऐ) इसकी भी सम्भावना थी कि प्रारम्भ में हम जिस मोर्चे पर ग्रिय-कार कर लें, बाद में चीनी हमसे उसे छीन लें।

७- प्रक्तूवर की रात हमने ढोला में विताई तथा ग्रागामी दिनों में सामने ग्राने वाली ग्रनेक सम्भावित सांग्रामिक समस्याग्रों पर देर रात तक विचार-विमर्श करते रहे।

# ८ अवतूबर

रात करवटें वदलते वीती । सुवह उठकर मैं पुल नं० ४ 9 की ब्रोर वल पड़ा । यह स्थान १२,५०० फुट की ऊँचाई पर था तथा यहाँ से लगभग ब्राधा मील दूर था । यह रास्ता मैंने तीस मिनट में तय किया । यहाँ मैंने इन्फ़ैण्ट्री वटालियनों, ब्रिगेड एवं डिवीजन के कमांडिग ब्रॉफ़िसर के साथ वैठ कर विचार-विमर्श किया और इस जटिल परिस्थित में सफलता प्राप्त करने की योजना वनाने का प्रयत्न किया ।

श्रभी यह विचार-विमर्श चल ही रहा था कि चीनियों ने हम पर स्व-चालित राइफ़ल से घड़ाका किया—या तो हमें श्रातंकित करने के लिए या इसलिए कि हम कोई उतावला कदम उठा वैठें। हमने तुरन्त श्रपना वचाव किया श्रीर उनके श्रगले कदम की प्रतीक्षा की। जब इसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने फिर सबको इकट्ठा कर लिया श्रीर हम फिर विचार-विमर्श में व्यस्त हो गए।

७ इन्फ़्रैण्ट्री त्रिगेड के कमाण्डर त्रिगेडियर दाल्वी ने २८ सितम्बर १६६२ को ४ इन्फ्रैण्ट्री डिवीजन को एक सुभाव दिया था कि शत्रु सांगली पर अपना मोर्चा स्थापित कर के ढोला के बाई ग्रोर से ग्राक्रमण कर सकता था, इसलिए

११. जहाँ ७ व्रिगेख का मुख्यालय अवस्थित था। २ राजपूत ऋरि १/९ गोरस पुल नं० ३ ऋरि पुल नं० ४ के वीच में तैनात थीं।

ब्रावच्य का खेल 🗢 🤻 २००

हमें हबते पहले सोगली पर मधिकार कर लेना चाहिए था। जब पूर्वी कमान रे १३ कोर को मारेग्र दिया कि वह ७ इल्फ्रेंच्ट्री ब्रिगेड को ढोला होत्र मे हडेरिन हर दे तो (सेपटी॰ जनरल सेन से दबाव पड़ने पर) ६ सितम्बर भी १३ कोर ने यह दायित्व ४ इन्हेंस्ट्री डिवीजन को सौप दिया भीर यह कह रिया कि यह काम ५ अन्तूबर १९६२ तक अवस्य पूरा हो जाना चाहिए । निम्निनिवित कारणों से मैंने जियेडियर दाल्नी की उस योजना की, जो हर्नेने बेरे थाने से पहले प्रस्तुत किया था, स्वीकार कर लिया कि नामकाचू

गरी के उत्तर में स्थित सेंग-ओग क्षेत्र की भीर (जो अपनी सीमा में था) ग्राठ हारील को एक कम्पनी मेज कर (यदि वहाँ कोई विरोध न हो) उसे अपने प्रिकार में कर लिया जाय :

(म) हमारे सैनिक मेरे आने में पहले भी नदी के उत्तर की भोर जा पुके वे जब उन्होंने सागती पर अधिकार किया था !

(मा) यदि हमने सँग-जोगपर प्रधिकारन किया हो चीनी कर लेंगे भौर तब सद्दे के पुल पर जो हमारा मोर्चा था, उसके लिए वे

परेशानी वन जाएँने ।

(इ) ७ इन्फ्रैंग्ट्री ब्रिगेड के कमाण्डर ने २= सितम्बर को (भेरे कमान सेंगासने से ६ दिन पहले) यह सुभाव दिया था कि उनके सैनिक नदी पार कर के सोन-जोंग पर प्रधिकार कर सकते थे। (यह प्रचार गतत किया गया मा कि यह सुभाव मेरा या ।) यदि मैं इस कदम को रोकना भी चाहता तो यह सम्भव नहीं था श्योंकि विवेड कमाण्डर के भादेश पर एक कम्पनी व तारील को सोंग-जोंग की घोर खाना हो चकी थी।

बार में, मैंने पूर्वी कमान मुख्यालय एवं सेना मूह्यालय की रिपीर्ट भेजी, व्यमे निम्न बार्ने थी :

' (१) सेंग-जोग को बिना किसी विरोध के श्रविकार में कर लिया गया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चीनियों का जोर माग ना भीर पुसतो सा (१४,००० पूट की ऊँचाई पर) के बीच सगभग ३,४०० गब सम्बे क्षेत्र में या जहां से वे होला एवं पल नं । ४ पर हमारी मेना पर भारी पड़ रहे थे।

(२) भर ने इस क्षेत्र में काफ़ी गहरी खाइयाँ खोद सी यी तथा मपने पुष्य मोचों के प्रतिरिक्त कुछ फासत् भोचें भी बना रखे थे। इस धेत में पहुँचने के हमारे दोनों सम्मावित सामी-वाई धीर से चॅंग-बोग-कारपो ता के मार्ग तथा दाई धोर में पन नं ।--

खिन्जमाने मार्ग पर शत्रु ने मोर्चे जमा रखे थे।

(३) राशन की कमी के कारण मैंने सब ग्रादिमयों को कम लाने का ग्रादेश दिया था।

इस दिन दशहरा था !

## ६ श्रवत्वर

सेना मुख्यालय ने सचित किया कि उसे विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि सोना-जोंग के पास ३०० छोटी-वड़ी तोपें हमारी ग्रोर वड़ती दिखाई दी थीं ग्रोर उसका विचार था कि स्यात् चीनी तोवांग पर वावा बोलें। मैंने उत्तर दिया कि मेरे पास तो साधन पहले ही बहुत कम थे ग्रौर इसकी ग्रोर की रक्षा करना ही मेरे लिए कठिन हो रहा था, इसलिए मुक्ते ग्राशा थी कि सेना मुख्यालय ने इस नये खतरे का मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठा लिया होगा।

पुल नं ० ४ के निकटवर्ती क्षेत्र में घूम-फिर कर मैंने उस क्षेत्र से परिचय प्राप्त किया । त्रिगेडियर दाल्वी ने मेरे इस कदम की काफी प्रशंसा की । उन्होंने कहा कि मैं पहला जनरल ऑफ़िसर था जो क्षेत्र में गया था और इससे अपने सैनिकों का मनोवल वहत बढ़ गया था।

श्रपने मोर्चे का कुछ देर निरीक्षण करने के बाद मुक्ते वाघ्य हो कर विगेडियर दाल्वी से कहना पड़ा कि एक ग्रोर तो नदी पार चीनियों का मोर्चा कितना सुदृढ़ था श्रौर एक हमारा मोर्चा था जो हमारे ही प्रतिकूल था। लेफ्टी कर्नल डी एस राव एवं अन्य लोगों ने मुक्ते यह कहते सुना था। न तो दाल्नी के मोर्चों के लिए वह स्थल उपयुक्त था और न उसके वंकर एवं सुरक्षा-स्थल इतने मजबूत थे कि शत्रु की तोपों की मार को कुछ समय सहन कर लेते। ६ पंजाब को छोड़ कर शेप लोगों को इस भूखण्ड का भी विशेष ज्ञान नहीं था। इन कमियों की श्रोर मेरा संकेत करना दाल्वी को बड़ा ग्रिय लगा। सीनियर कमाण्डर होने के नाते, अपने अधीनस्थ आंफ़िसरों को उनकी त्रुटियों के प्रति सचेत करना मेरा कर्त्तव्य था श्रीर सांग्रामिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से। मेरी मान्यता यह है कि कमान केवल दर्शक नहीं है। सीनियर श्रॉफ़िसर केवल कठपुतली या डाकघर नहीं होते । संकट-काल में दिये गए ग्रादेशों को ग्रॉफ़िस-फ़ाइल के समान समय नहीं लेना चाहिए। वहाँ प्रत्येक पल महत्त्वपूर्ण होता है। (१९६५ के भारत-पाक संवर्ष के बीच अनेक अधीन श्रॉफिसरों को उनकी भूलों के फलस्वरूप उनके उच्च श्रॉफिसरों ने युद्ध-स्थल से हटा दिया था भ)

उस दिन दोपहर वाद मैंने ७ ब्रिगेड के सब आँफ़िसरों एवं जे० सी० ग्रोस० को एकत्र कर के उन्हें इस काम का महत्त्व समक्षाया ग्रीर ऐसा कर सकने की

उनकी सामध्ये में शयसा विद्यास प्रकट किया ।

धाम को मुभे भार्मी चीफ का सन्देश मिला कि सरकार को एव उनको मुक्त पर प्रणे विस्वास था ।

पूर्वी कमान एवं मेना मुख्यालय मे मैने प्रार्थना की कि वायुवानों से रसद भेदने के काम में मोड़ी खीछता बरती जाए, ताकि हमारी साधामिक तैयारी टीक से चल सके ।

सारे दिन की थकान के बाद, निरंजन प्रसाद ग्रीर मैं अपने बंकर मे पहुँदे । पूर्वी कमान के युस्यालय के लिए मैं एक मावश्यक सन्देश लेपटी । कर्नल पंत को निसवा रहा या कि त्रिगेडियर कें ० कें ० सिंह एवं मेजर तिलक महोत्रा भी सारा दिन निकटवर्ती मोचों का निरीक्षण कर के पुस नं० ४ पर पहुँच गए। हम सबने थोड़ी देर आराम करने का निश्चय किया भीर लेट गए। मभी हमारी पतकों टीक से मुँदी भी जही थी कि हमारे बंकर के पास एक भगकर विस्फोट हुआ। हमें उत्तेजित करने के लिए जिससे हम कोई उताबला कदम उटा बैठे, चीनियों ने यह दूसरा हथगोला हम पर फैंका था। निरंजन प्रवाद ने कहा कि मेरे जैसे सीनियर बॉफिसर को इतना आगे मीर्चे पर नही होना चाहिए। सयोग से या जानवृक्ष कर ग्रव तक चीनियों ने दो बार मेरे मासनास हमगोले फोले थे। उन्होंने परामर्श दिया कि मैं तुरन्त उस क्षेत्र की छोड़ दूँ। मैंने उत्तर दिया कि भरे उस समय चसे जाने से शैनिकों के मनीबल को भाषात सरोगा और में एक दिन रुक कर ग्रगसे दिन चला आऊँगा।

१० अक्तूबर

सवार के इस भाग में भूवं देवता के दशन बहुत वस्दी होते हैं। सभी. साढ़े चार बजे के, मेरा नौकर मेरे नहाने के लिए पानी गर्य कर रहा पा और मैं एक पेड़ से दर्गण सटकाये शेय करने का प्रयास कर रहा था। इसने में नदी के उस पार से गोलियों की धायाज धाई। निरबन प्रमाद वकर ने निकल कर भावे प्रीर मुभ्ते पूछने खंग कि योलियों की भावाज कैसी थी। थोड़ी देर बाद मालूम हुमा कि घीनियों ने सेंग-बोग के पास गस्त श्वाती पूर्व ६ पदाव की संन्य-दुकड़ी पर गोली चला दी थी। मैंने बल्दी श्रे धपनी घंद पूरी की सपा निरजन प्रसाद भीर मैं पुन नं ० ४ के शाय नीचे को बड़े। २ राजपूत मर्दे के पूत की घोर भनी जा रही यी वयोकि उसको पहुन दिन घाटेख मिना या कि बहु सट्ठे के पून वर एवं नेन-जोग पर अपने मोर्चे सवा दे। हमारी इंटि ने उस समय स्पित वही पिन्तायनक थी। जिनेड के प्रीपकार्य सेनिकों एवं भोड़िनरों को पिछले कुछ दिनों से कथ राधन पर पुत्रास करना पड़ा था। भागतार का राज्य उठ राजा व कर्य प्रथम पर प्रकार करना नहां भी है हमारे र्डिमिको के पात हिम्मार, योजा-बाहर, बूट एवं मर्टी के करहें बाक्री कम थे। मर्मी की बॉरवों ये इस क्रेंबाई पर रहते के बारम कई की निर्मान निया हो गया था। हमारी रसद भी हमारे वायुयानों ने ऐसे स्थलों पर गिरा दी थी जहां पहुँचना सम्भव न था।

पुल नं० १, २ तथा ३ पर हमारे पास एक भी मध्यम मशीन गन नहीं थी। पुल नं० ४ पर दो (ग्रीर बाद में चार) मध्यम मशीन गर्ने थीं किन्तु गोलियों इतनी भी नहीं थीं कि उन्हें ग्राथे घण्टे भी सामान्य गित से चलाया जा सकता। राइफल की गोलियां इतनी कम थीं कि एक राइफल को केवल पचास चक्करों के वास्ते ही गोलियां मिल सकती थीं, हल्की मशीन गन की गोलियां भी कम थीं ग्रीर एक हल्की मशीन गन को ५०० चक्करों के वास्ते गोलियां सुलभ थीं, तीन इंची छोटी तोपें दो पुल नं० २ पर थीं तथा दो पुल नं० ४ पर तथा सांगधर पर दो साबुत एवं दो टूटी हुई ७५ मि० मी० गर्ने थीं।

सेंग-जोंग के मोर्चे पर हमारे केवल ५० सैनिक थे। उन पर ५०० व्यक्तियों की चीनी वटालियन ने पूरे युद्धास्त्रों के साथ श्राक्रमण कर दिया। दोनों ग्रोर से गोलियों की वर्षा होने लगीं। हमारे सैनिकों ने वड़ी वीरता से चीनियों की बढ़ती हुई भीड़ को पीछे धकेल दिया। ६ पंजाब के एक भाग ने त्सेंग-जोंग के विल्कुल ऊपर कारपो ला २ पर मोर्चा जमा रखा था जिसका चीनियों को पता नहीं था। जब वहाँ से गोलियों की बाढ़ श्राई तो चीनी भींचक्के रह गए। इस दोहरी मार से चीनियों की काफ़ी क्षति हुई। हमारे कम्पनी कमाण्डर, मेजर चौघरी का बाजू घायल हो गया किन्तु उन्होंने उसकी कोई चिन्ता न की तथा युद्ध-स्थल में डटे रहे। बाद में उन्होंने ग्रपने कमाण्डिंग ग्रॉफ़िसर, लेफ्टी॰ कर्नल मिश्रा से कहा कि वह पुल नं॰ ४ से मशीन गनों एवं छोटी तोपों से उनकी सहायता करें। मिश्रा ने व्रिगेडियर दाल्वी से कहा तो जन्होंने उत्तर दिया कि वह स्वयं भी पुल नं० ४ से सारा युद्ध देख रहे थे तथा उनके विचार के अनुसार मशीनगनों अथवा छोटी तोपों की कोई भी सहायता व्यर्थ थी क्योंकि एक तो युद्ध-स्थल इन दोनों चीजों की मार के बाहर था तथा दूसरे इँट का जवाव पत्यर से मिलने की आशंका थी। (यह मामला मेरे सामने कभी नहीं ग्राया और न ही सामान्य रूप से इसे ग्राना चाहिए था ग्रीर न ही इस सम्बन्ध में मैंने कोई श्रादेश दिया था जैसा कि कुछ लोगों का कहना है।)

मैं ग्रागे खड़ा हुग्रा मेजर मल्होत्रा से कुछ कह रहा था कि २ राजपूत के कमाण्डिंग ग्रॉफ़िसर एवं उस मोर्चे के इंचार्ज लेफ्टी॰ कर्नल रिख ने चिल्ला कर कहा, 'सर, ग्राप पीछे सुरक्षित स्थान में चले जाइए।' जविक स्वयं वह ग्ररिक्षित खड़े हुए थे। सेंग-जोंग में हो रहे युद्ध का भयंकर शोर हमें स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था क्योंकि सेंग-जोंग ग्रीर हमारे बीच में बस नदी ही तो थी। हमारे ग्रादमी विभिन्न मोर्चो की ग्रीर दौड़ रहे थे।

रसी प्रात कान, योड़ी देर बाद, चीनियों ने पुनर्यटित हो कर छोटी तोपीं हे साप में ग-जोंग के हमारे मोर्ची पर तीन श्रोर से घावा बोल दिया। थोड़ी रेर बाद, लडाई ग्रामने-सामने होने लगी । कुछ घण्टे बाद विगेड कमाण्डर ने क्मनी को मादेश दिया कि वह नदी के दक्षिण की धोर पीछे हट जाए। हमारे प्रादमी पुल नं ॰ ५ की श्रोर पीछे हुटे (क्योंकि सठ्ठें के पुल पर सतरा या) भीर उन्होंने पैदल ही नदी को पार किया । हमारे ६ आदमी मरे, ११ बायत हुए तथा ५ का पता नहीं चला । पीकिंग रेडियों के अनुसार वीनियों के मृतकों, भायलो एवं सापताचो की सख्या समभग १०० थी।

वीतियों से प्रामने-साथने की हमारी यह प्रथम लढाई थी। ऋतीत में वेदल छोटी-मोटी मुठभेड़ें हुई थीं । इससे यह स्पष्ट है कि यह युद्ध आरत ने नहीं प्रिष्तु चीन से छेड़ा था। 3 हमने तो केवल नामकानू नदी के उत्तर में रियत सँग-जोग पर प्रधिकार किया या जो हमारी घपनी सीमा में था। यह मैं यह प्रकर कहूँगा कि यदि उस क्षेत्र में हमें किसी स्थान पर सपनी चौकी स्मापित करनी यी प्रीर हमारे वास उसके लिए साधन ये सी हमें वह भौकी दोना पर स्वाप्ति न कर के बाग ना पर करनी चाहिए थी जबकि ढोला के उतर से ते कर थाय सा के दक्षिण तक सारा मूखण्ड हमारी सीमा के भीतर षा।(इस प्रकार का सुभाव बहुत पहले - जुलाई १९६२ में - ३३ कोर ने पूर्वी क्नान को दिया था जो सेन ने दुकरा दिया था।)

उम दिन के प्रातःकासीन युद्ध में मैंने अपनी आँसी से चीनियों के श्रेष्ट हींपवारों एवं उनकी विद्याल संस्था को देख लिया था और यह भी समझ निया था कि दोला मे अधिक समय तक टिके रहना हमारी सामर्थ्य के बाहर भी या। मेरे डिवीअन कमाण्डर ने मुक्ते वरासर्घ दिया कि मैं दिल्ली जा कर मेना मुख्यालय एवं सरकार को सारी स्थिति का बोध कराऊँ धौर उन्हें परामधै है कि वे हमें इस बात का आदेश न दें कि हम इन परिस्थितियों में चीतियों को वहाँ से बाहर निकालने का प्रयत्न करें तथा साथ ही हुने अपना मोर्चा भी क्सि प्रत्य स्थल पर जमाने के लिए मनुमति दें । त्रियेड कमान्डर का भी यही परामरों या । अपने दिवीदनल कमाण्डर युवं द्वियेड कमाण्डर से मैं पूरी तरह गर्मत था। निराजन प्रसाद को मैंने मादेश दिया कि जब सक मैं दिल्ली से बौट कर न बाज, वह प्रपने मोची पर बटे रहें।

पूर्वी कमान एवं सना मुक्तातय को मैंने इन नवी स्थिति की मृषता दी भीर कहा कि चीनियों ने पहली बार सँग-जॉम क्षेत्र में हुए पर विधात पैमारे पर भाकमण कर दिया था। यह टीक था कि इस बार चीनियों को प्रयक्त

क्षति हुई थी किन्तु यह स्थिति को जोपने का मानदण्ड नहीं या ।

१२, प्रप्टब्स् । चेस्टर् बाउन्स का एत्र ।

मेरा अनुमान था कि अब तक चीनियों ने हमारे ७ ब्रिगेड के विरुद्ध पूरा डिवीजन तैनात कर दिया था। पिछले दो दिनों में मैंने स्वयं दो चीनी वटा- नियनों को थाग ला की और ते पुल नं० ३ एवं पुल नं० ४ की और आते देखा था। तोवांग क्षेत्र में चीनियों के भावी आक्रमण की आशंका व्यक्त करते हुए मैंने सुभाव दिया कि में दिल्ली आ कर आर्मी चीफ़ एवं सरकार के सामने अंखिं-देखी वस्तु-स्थित प्रस्तुत करूँ।

श्रव में श्रपनी किमयों एवं स्थिति की भयंकरता को त्व समक्ष गया था। युद्ध के मोर्चे के लिए हमने गलत स्थल चुना वा एवं श्रपने समस्त प्रयत्नों के वावजूद भी में ७ त्रिगेड को पूरी तरह सन्नद्ध नहीं कर पाया था। इन सब वातों को देखते हुए मेरा विचार था कि हमें श्रपनी स्थिति का पुनः श्रध्ययन करना चाहिए।

सेना मुख्यालय ने मेरा सुभाव स्वीकार कर के मुक्ते दिल्ली पहुँचने का आदेश दिया।

सेंग-जोंग एक वटालियन या एक ब्रिगेड की लड़ाई थी। यद्यपि ४ इन्फ्रेंग्ट्री डिविजन के जी० ग्रो० सी० ग्रौर में ७ इन्फ्रेंग्ट्री ब्रिगेड के मुख्यालय के पास थे किन्तु हमने उनकी युद्ध पद्धति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया। सेंग-जोंग मोर्चे पर ग्रौर सेना भेजना हमारी शक्ति के वाहर था क्योंकि हम पहले ही हर मोर्चे पर कमजोर थे। इस स्थान पर हमने इस ग्राशा में मोर्चा लगा लिया था कि ग्रतीत की भाँति इस वार भी हमारे इस कदम का कोई विरोध नहीं होगा।

सेंग-जोंग पर युद्धरत अपने सैनिकों की हम पुल नं० ४ से मध्यम मशीन गनों से इसलिए सहायता नहीं कर पाए कि एक तो वह गनों की पहुँच के बाहर था तथा दूसरे, हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं था। अपनी विविध किमयों के कारण ४ डिवोजन एवं ७ ब्रिगेड के कमाण्डर तथा मैं इस पक्ष में नहीं थे कि युद्ध का क्षेत्र विस्तृत किया जाए।

मैं तथा मेरे स्टाफ़ के सदस्य ढोला से वापस हाथुंग ला पहुँचे । तलहटी में बनी भोंपड़ी तक पहुँचते-पहुँचते हमें रात हो गई, इसलिए हम वहीं ठहर गए। यहाँ मेरी छाती में बहुत जोर का दर्द उठा। जैसे-जैसे रात बढ़ी, ठण्ड भी बढ़ी और मुभे साँस लेने में भी कठिनाई होने लगी। छाती का दर्द वढ़ गया और मुभे अपना गला बन्द होता-सा प्रतीत हुआ। मेरे साथियों ने पुल नं० १ से (जो वहाँ से तीन हजार फुट नीचे था) डॉक्टर बुलाया। वेचारे डॉक्टर को रात के दस बजे यह भयंकर चढ़ाई चढ़नी पड़ी और जब वह पहुँचे तो मेरे रोग

१३. मेरे कोर की कमान सँमालने के पूर्व दूसरों ने चुना था।

क दितन न कर पाए। उस राज में एक क्षण के निए भी न सी सका । सर्दी में स्वानकता बढ़ती चली सर्वी।

११ मस्त्वर

मेरी स्पति बड़ी दियापूर्ण थी। यदि मैं उस भोरपड़ी में रकता तो घोत हर गेर की भवानकता से मृत्यु का शास बन जाता भीर यदि आगे बढ़ता तो भी सित्ति कोई मुखकर नहीं थी। धनततः मैंने आगे बढ़ते का निरम्य किया भीर स्तरे के लिए चार क्वे तैयार हो गया।

हिंच ना को बोटी तक मुझे उटा कर से जाया गया जहाँ कुछ ससि से कर मेंने विश्विम तक के निए दोह स्वया थी। दलदल प्राधि पार करता सिर्दाल पहुँचे हो कि सुने उटा कर से जाया गया जहाँ कुछ ससि से कि पूर्व को कि स्वी प्रकार की बाया न पड़े। वहीं हेगी कॉप्टर होंगे प्रतिकार रहा या जिससे में वेजपुर पहुँचा। यशिष पुत्रे अपकर्ष पहुँट होंगे कि तुन मेंने पानी से स्वाम किया प्रोर काफ कराड़े पहुँन। कहें कि ने ने नामें पूर्व बही कपड़े पहुँचे रहने के कारण मन कुछ मारी था। दिल्ली उनमें के पहुँचे मेंने परासामीटर मगाया तो पता बसा कि मुझे १०२९ होंगा पा। किन्तु मैंने किसी को यह सात नहीं बतकाई स्थीकि मुक्ते भय था कि हों मुझे सरसाम में भागों न कर दिया बाए। में यथायनित इस बाधा से ऐंने ही टाल देना पहाता था।

रात की प्राप्त बने प्रप्त पहुँचा । हवाई ग्रहरे पर मुफे खदेश मिला कि पीरी देर बाद प्रवान मन्त्री के यहाँ एक बैठक होने वाली थी भीर मुफे उसमें उगस्थत होना था ।

स भीदी है प्राथक्ष नेहरू थे। कृष्ण बेनन, स्थल सेना एव नापु सेना है भीड़, मिन-मण्डल स्थित, परापट्ट संधित एवं प्रतिरक्ता संबित भी उपस्थित है। शिगों ने में हुए मैंने देशा था, वह उन सबसे बताना दिया। प्रथमें किया की स्थान हुए में ने स्थान प्रथमें के दिवय में भी कहा। घपने मोर्चे लिए हैं हमने की स्था बुना था, उसकी प्रान्तकाता के सम्बन्ध में मैंने कहा कि वहां कहा। प्रथम में के हिंद सुना प्रथम हमें हम के हिंद हम के स्थान प्रथम के स्थान प्रथम के स्थान के हम के स्थान प्रथम के स्थान के स्थान प्रथम के स्थान स्य

(प) यदि हम उस स्थित में चीनियों पर क्षात्रमध्य करने ये, तो हमें पीखे हटना पड़ेगा। इसनिए हमें होना को सानो कर के किसी प्रत्य स्थल पर मोर्चा भयाना चाहिए जो म्यूड-एकना की दृष्टि से प्रीषक उपपुष्त हो। उस मंत्र योचें ते हमें चीनियों से टक्कर सेनी चाहिए यो।

# ३३४ O श्रनफही फहानी

- (इ) हाथुंग ला (नामकाचू के दक्षिण में) को हाथ में रखना था।
- (ई) सांगली का मोर्चा ४ डिवीजन के जी० ग्रो० सी० की इच्छा पर था।

कुछ दिन पहले ये ग्रादेश मैंने मौखिक दिये थे किन्तु ग्रव लिख कर भेज दिए।

# १४, १५ तथा १६ ग्रक्तूबर

मैंने योजना वनाई कि एक वार फिर मैं १ द तारीख को तोवांग ग्रौर ढोला के ग्रगले मोचों पर जाऊँ। वहाँ जाने के पहले मैंने व्यूह-रचना-विषयक एवं सांग्रामिक विवरणों को सूत्रवद्ध करना शुरू किया। पूर्वी कमान एवं सेना मुख्यालय को मैंने सूचना दी कि वायुयानों की कमी के कारण हमारी किटनाई ग्रधिक वढ़ी हुई थी। मैंने सुभाव दिया कि ग्रपने सीमित साघनों के कारण वायु सेना विवश थी, इसलिए या तो उसे ग्रौर 'मार्क ४ डकोटा' या कैरेबू वायुयान सुलभ कराए जाएँ या जो गैर-सैनिक संस्था ग्रव तक नेफ़ा की हमारी चौकियों को रसद पहुंचा रही थी, सरकार उसे ग्रौर उपयुक्त यान सुलभ कराए। सांगली चौकी को ग्रपने ग्रधिकार में रखने में जो-जो किटनाइयाँ सामने थीं, वे सव उनको वतलाई। मैंने यह ग्राशंका भी प्रकट की कि सेंग-जोंग में हुई १० ग्रक्तूवर की लड़ाई के बाद शत्रु ने वहाँ एक वटालियन तैनात कर दी थी ग्रौर वह किसी भी समय सांगली पर कव्जा कर सकता था। इसलिए मैंने सिफ़ारिश की कि हम भूटी शान के बदले विवेक से काम लें ग्रौर सांगली पर पड़ी ग्रपनी कम्पनी को पीछे हटने का ग्रादेश दें।

## १७ ग्रवत्वर

प्रतिरक्षा मन्त्री, श्रामीं चीफ़ ग्रौर ग्रामीं कमाण्डर सुवह-ही-सुवह तेजपुर प्रधारे। ग्रामीं चीफ़, ग्रामीं कमाण्डर तथा मेरे स्टाफ़ के कुछ सदस्यों के सामने कृष्ण मेनन ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दृष्टि से सांगली को ग्रपने ग्रिधिकार में रखना बहुत महत्त्वपूर्ण था क्योंकि यह भारत, भूटान एवं तिब्बत के त्रिसंगम के पास था। मैंने उत्तर दिया कि इस स्थान का राजनीतिक महत्त्व कितना भी क्यों न हो, सैनिक दृष्टि से यह तब तक ग्रसम्भव था जब तक कि वह मुफ़े ग्रिधिक ग्रादमी ग्रौर युद्ध-सामग्री न दें। थापर एवं सेन की उपस्थित में मैंने इस दायित्व को स्वीकार करने पर उपस्थित होने वाली वाधाग्रों का सविस्तार वर्णन किया किन्तु मेनन कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए, मुफ़े ग्रपने ग्रप्यांप्त साधनों से ही सांगली की रक्षा का प्रयत्न करना पड़ा।

इन लोगों के दिल्ली लौट जाने के वाद मेरी तवीयत काफी गिर गई। 🔏

लानीय चिक्त्साधिकारी ने काफी दबाइयों दो किन्सु मेरी हास्त थिरती चली गई। मेरी छाती में बहुत मध्येकर पीड़ा थी, सांस ठीक से नहीं था रहा था सोर बोन में में बहुत किटनाई होती थी। जब मेरी स्थित बहुत विगड़ गई तो मेरे मा करने के बाद भी क्रिकीटवर चयनन्दा और लेक्ट्रित क्लिंग राव ने टेंगेफोन पर यह तमाचार विक्ती-स्थित सेना मुख्यालय में सैनिक ब्लूह-कीवात के विराम किता हमें होते हैं है होता था पायर में हाल प्रमाण की होता और पायर में हुए भीनन की। उस रात चयनन्दा और रात मेरे दिस्तरे हैं पता हो देहे रहे।

#### व प्रक्तबर

विकित्सा विशेषक कर्नल एव० वी० लाल प्रात काल तेअपुर पहुँच गए। नेपटी । कर्ने राव, जिमेडियर पचनन्दा सवा कुछ सन्य ब्रादिमयो के सामने रिहोने कहा कि प्रतिरक्षा मन्त्री एवं आमीं चीक्ष ने उन्हें विदेश वायुगान शास वेजपुर भेजा या कि वहाँ पहुँच कर वह मेरा इक्षाज करें। मेरे रोग का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि उनके विचार में उपयुक्त निदान एवं चिकित्सा के लिए मुक्ते प्रविजम्ब दिल्ली जाना होगा । लाल सं जिन्हे मै वर्षों सं जानता पा, मैंने तर्फ किया कि बहाँ की बिषम साग्रामिक स्थिति को देवले हुए मैं दिरक्षी नहीं जाना चाहताथा। लाल ने कहा कि यदि मेरी स्थित चिन्ताजनक म होती तो वह कभी दिल्ही जा कर निदान एव चिकित्सा के लिए मुक्से न <sup>क</sup>हते । साय ही उन्होंने भारवासन दिया कि कुछ ही दिनों में निरोग कर के वह मुने तेचपुर वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा कि थापर एव मेनन ने भी दिल्ली ती कर मेरे रोग का निदान करने एव उसकी चिकित्सा करने के लिए विशेष हप में कह दिया था। जन्होंने यह भी तक दिया कि तेखपर की बाद जल-बायु में भेरी स्थिति और चिन्ताजनक हो जाएगी। धनिच्छा से मैं उनके माथ दिल्ही के लिए बल पड़ा। किन्तु चलने से पहुले मैंने धार्मी कमाण्डर लेपटी। अनरल सेन को सारी स्थिति बतला कर पूछा कि क्या में कर्नन साल के परामग्र क मनुसार चिकित्सार्थ दिल्सी चला जाऊँ। सेन न मुक्ते जाने की प्रनुमति दे से। फ्रोन पर यह बातां मेरे बी० जी० एस० ब्रिमेडियर के० के० धिह के सामन हर्त थी। १म तभ्य पर में इससिए बोर दे रहा हूँ कि क्वीक कुछ कोनो ने वास हर्त थी। १म तभ्य पर में इससिए बोर दे रहा हूँ कि क्वीक कुछ कोनो ने वास में ईप्योचना यह प्रभार किया था कि मैं बिना धार्मी कमाण्डर को धगुमड़ि जिने, केवस प्रतिरक्षा भन्नी कुछ मेनन के कहने से दिस्ती चना धाया था। उत रात दिल्ली पहुँच कर मैं सीचे घर गया और सगते दिन सुंबह निदान एव चिकित्मा के लिए सैनिक सस्पताल यहा ।

#### १६ श्रवत्वर

सशस्त्र रोना के मुख्य चिकित्सक न्निगेडियर (ग्रव मेजर जनरल) इन्दर सिंह ने काफ़ी ध्यान से मेरा निरीक्षण किया। मेरे एक्स-रे लिये गए, विद्युत्-हुल्लेख (इलैक्ट्रो-कार्डियोग्राम) बनाये गए तथा मेरे रक्त का परीक्षण किया गया। मेरे हृदय-स्पन्दन की दर १०६ थी तथा मेरा रक्तचाप (व्लड-प्रेशर) १६०/१२० था। निदान किया गया कि सागर-तल से अधिक ऊँचाई पर काफ़ी समय तक रहने एवं ग्रविक परिश्रम के कारण मुक्ते जलोदर (हुताकार वढ़ गया था तथा दोनों फेफड़ों में जल भर गया था) हो गया था। पिछले पन्द्रह दिन की मेरी गतिविधि पूछ कर इन्दर सिंह ने कहा कि जब १० तारीख की शाम को हाथुंग ला में इस रोग का प्रथम आक्रमण हुआ था तो मुक्ते कुछ समय पूर्ण विश्राम करना चाहिए था लेकिन मैं उसके वाद लगातार भागदौड़ करता रहा था। उनके विचार से मेरा ग्रभी तक जीवित रहना एक चमत्कार था। उन्होंने मुभे पूर्ण विश्राम का ग्रादेश दिया। मेरी चिन्ताजनक स्थिति को देख कर उन्होंने मेरे कमरे के बाहर एक सन्तरी को खड़ा कर दिया ताकि मुभसे कोई न मिल सके और मैं पूरा ग्राराम कर सक्ँ। किन्तु भाग्य की विडम्बना देखिए कि लोगों ने इसको दूसरा ही रूप दे दिया ग्रीर सन्तरी की उपस्थिति की दूसरी ही व्याख्या कर दी।

वाद में मुक्ते पता लगा (जव बीमारी से उठ कर मैं २६ अक्तूवर को तेजपुर पहुँचा) कि १४-१६ अक्तूवर के बीच चीनियों को थाग ला के पास जोर-शोर से तैयारी करते देखा गया था। एक और तो हमारी कुछ वन्दूकों सांगधर पर वायुयान से गिराये जाते समय वेकार हो गई थीं जविक दूसरी और चीनी अपने युद्धास्त्रों को पशुओं पर लाद कर थाग ला होते हुए पुल नं० ३ एवं पुल नं० ४ के सामने आ डटे थे। हाथुंग ला और थाग ला की ऊँचाई समान ही थी लेकिन हमने कभी पशुओं द्वारा अपने आग्नेयास्त्रों को इस मार्ग से ले जाने की नहीं सोची। हमारे विशेपज्ञों ने कह दिया था कि पशु इस जगह भार ले कर नहीं चल सकते थे और हमने उनकी वात को वेदवास्य मान लिया था, उसकी सत्यता या असत्यता का पता लगाने का कभी प्रयास नहीं किया। (ये सब घटनाएँ मेरे मंच पर आने से पहले की हैं और जब मैं पहुँचा, तब इतना समय ही नहीं था कि यह प्रयोग कर के देखा जाता।) थाग ला के उत्तर में स्थित ले कि वाद उन्हें यह तथ्य सड़क वना ली थी। हमारे मोर्चो पर अधिकार करने के बाद उन्हें यह तथ्य सड़क वना ली थी। हमारे मोर्चो पर अधिकार करने के बाद उन्हें यह तथ्य

१५. १९ तारीस को हमारे सैनिकों ने थाग ला क्षेत्र में एक जीप देसी थी जिसका त्रर्थ यह था कि ग्राक्रमण (२० तारीस) से पूर्व चीनी सेना का कोई उच्चा-धिकारी स्थल पर निरीक्षण करने आया था।

ह्य रहा होगा कि तीवांग में जिमित्वांग (चगभव ३४ मीन दूर), जिमित्याग मनुष्टका जैस 🤵 ३३७ है हुत नं १ (वयनम ११ भीव दूर) वया पुत्र नं १ से पुत्र न १ १ (वयमम अभिन हर), वभी भीचे भागम में पहाडी सस्तों से सम्बन्धित में । (हमारी भारतम् वाकः प्रमने भीवं ते साठ भीन दूरः वीवाय तक भी जवकि चीनियाँ ही महद्व याम ता से नंबत दस मीन हुर थी।)

पह हमारो नीति भी (भीर तदनुवार हम मर्गोच्च सैनिक स्तर पर इस हेरारा गाव था (भार वश्वार हुए गया प्राप्त की सहस्र के निर्माण में सहस्र का निर्माण में सहस्र का निर्माण में सहरे ति मीति का पालव करते के कारण हमें धपने धीमान्त में हचरनी-उपर जाने है जिए कृतियों का मुहूर देवना पहता का (जो वर्षात सहया में मिलती नहीं है। या स्वय प्रपना सामान वो कर से जाना पहला था। भारत प्रभा प्राथम वा कर क बारत प्रथम प्रथम वा व केंद्रे भी, हमने दोनाम तक सकुक नमने का काम कुछ ही पहले पुर किया

त्र में हि हमें पीन बर्व पहले पुर कर देना बाहिए या, जैसा कि बीनियों ने भागा हर वाच वह वहन जुर कर दमा बाद्दर मा वादर मा वादर मा वादर का जम १६६० में हुआ था।) सहका ाता । वाचान वडक वंपटन का जन्म (८५४ । हुना न प्रतिक्रिके हित्ती वच्च प्रतिक्र के त्वच सत्त्वी जी है के हिती वच प्रतिक भागकीत विभा पहुंचे घोर तब कहीं महीतों के बात बहु काम हो पाता जो तिहर को प्रतिमान कर देना चाहिए था। इस बहुत देर से बाने और उसके मह भी धीमी गति से घाने यहें । चीनियों ने इस दिया में अपनी नैयारियों पानंद १६६४ में (किस्ता पर प्रविकार करने के तार में) हुए कर दी भी। ि वारीम को बीनियों में सामनी के सामने स्थित रम अम ता पर क स्टोनियन हे कर सीयकार कर निया। यह बड़ा महत्वपूर्ण स्थन धा बहु में प्रीय ता पर पहुँचा जा सकता गां हैंट सारीम को उन्होंने दस दम ता से पर वार्ष पहुंचा चा धकता था। ( वाराम का पहुंचा पर वाराम का पहुंचा के उन पर वाराम का पहुंचा के उन पर वाराम के उन े विभाग प्रेम गर देश धार अवता । हुमार धारामचा विभाग विभाग प्रेम । उसको दक्षमाते समय पता समा कि वह ार बार एक पाना भारा गया। अवका रक्षणा क्षण का प्रस्ता की की ही तिक में ही कर एक राजनीतिक क्षमिस्टर (मरकारी विभाग का प्रस्ता संगोहनेबा मन्त्री) या। १६ वारीय को सपाह में ४ वर्ष सामगरनिया भागभाष्ट्री मर्गा ११ कर एक अवनारन होंगोर पोक्षों ने ब्रुचना दी कि तनप्रम रे,००० चीनी बान ता में सामनी की राज प्रामा में प्रमाद के के एवं बहुत के प्रमा है। यह ते में स्वाहत के सही मुक्ता होति पहीं बर्स पत्नी गुरु हो गई थी, हमनिए वाली ने मेनर जनरन ार का भड़ना छर हा गर का, देगानपू अच्छा अ अप अगान निरंत निरंति कहा कि उनके जिनेक को देश समूचर तक मुख्यु मोट बाने की मनुवाति ही आए। निरान प्रधान के राज्यों का यह मुख्य सेप्टी जार जान धेन के सामने राग ।

्रभागत २०११ । भेरी वह राम बड़ी केवेनी में बीतो । सांस तेने में मुख्ये बहुन करिमाई हो रही थी मीर दृदय एवं छाती में मेरे सस्त दर्व था।

f

#### २० श्रशतवर

उस दिन मेरी प्रांस बहुत जल्दी खुल गई। रोग बहुत बढ़ा हुम्रा था। प्रभी नी भी नहीं बंज थे कि फ़ोन पर त्रिगेडियर के० के० सिंह ने तेजपुर से सूचना दी कि उस दिन प्रलख सबेरे चीनियों ने ढोला क्षेत्र में हमारे ७ त्रिगेड के मोर्नी पर प्राथमण कर दिया था। उस समय ग्रामने-सामने लड़ाई चल रही थी ग्रीर गुद्ध का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा कि वे दिन में किर रिपोर्ट देंगे। यहां में भयंकर रोग से ग्रस्त और ग्रसहाय ग्रवस्था में पड़ा था और वहां मेरे ग्रादमी शत्रु से युद्ध-क्षेत्र में जूफ रहे थे।

बाद में मुक्ते पता चला था कि उस दिन सबेरे ४ बजे त्सांगली से सूचना मिली थी कि वहाँ चीनियों ने गोली चलानी शुरू कर दी थी। लगभग साढ़ें चार बजे पुल नं० ४ के सामने चीनियों की तोपों के पास दो लाल सुर्ख रोश-नियाँ छूटीं। शायद यह चीनी आक्रमण १६ का संकेत था। पुल नं० ३ एवं ४ तथा सांगधर की ओर अनेक छोटी-बड़ी चीनी तोपें गरज उठीं और प्रथम किरण के साथ चीनियों ने पुल नं० ३,४ एवं लट्ठों के पुल के बीच कई स्थानों से नामकाच नदी पार कर ली।

एक दिन पहले जिस चीनी रेजीमेंट को सांगली की ग्रोर जाते देखा था, ग्रय वह सांगघर पर चढ़ने लगी। लगभग साढ़े ग्राठ वजे वे लोग हमारे मोर्चे के विल्कुल नीचे पहुँच गए। ग्रनेक ग्राधुनिक ग्राग्नेयास्त्रों से सन्तद्ध चीनियों की विशाल-संख्यक सेना ने पुल नं० ३ ग्रीर ४ पर लगे हमारे मोर्चों पर धावा बोल दिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद उन्होंने हमारे इन मोर्चों (जहाँ २ राजपूत तथा १/६ गोरखा थे) पर ग्राधिकार कर लिया।

सात बजे तक ब्रिगेडियर दाल्वी का ब्रिगेड मुख्यालय भी जो उन्होंने कुछ दिन पहले पुल नं० २ एवं ३ के बीच स्थापित किया था, शत्रु के हाथों में पड़ गया। मुफे एक प्रत्यक्षदर्शी (चरमदीद गवाह) ने वतलाया कि यह मोर्चा ठीक से लगाया नहीं गया था। पैराशूटों को फाड़ियों के चारों थ्रोर लपेट कर वर्षा से वचत की गई थी। न कोई खाई खोदी गई थी और न कोई ग्रन्थ प्रतिरक्षा-रमक मोर्चा तैयार किया गया था।

पीछे से हमारा सम्पर्क कई स्थानों पर पहले ही काट दिया गया था। विगेड का वायरलैंस प्रातःकाल ६ वजे से वन्द था। लगभग द वजे ग्रासाम राइफ़ल्स के दो सैनिक पुल नं० २ पर पहुँचे ग्रीर उन्होंने ६ पंजाव को सूचना

१६. शत्रु दिन में या रात में किसी भी समय त्राक्रमण कर सकता है। यह वात कई तत्वों पर निर्भर करती है। किन्तु सामान्यतः त्राक्रमण या तो भीर में होता है या दिनमुँदे धुँघलके में जब दूसरा पक्ष या तो उठ कर त्रापनी तैयारी में जुटा होता है या दिन भर की थकान के बाद विश्राम की सोच रहा होता है।

वें कि पुन नं व है एवं ४ सत्रु के हीय में ना चुके से और निजमाने भी सत्रु हें गविकार में या।

, 32 £2'

६ पंतात का महरी संग्यदत (मस्ती हकती) वो पुन नं० २ से पुन न० है ती धोर नहें थी, नवमय है बचे बीट माई। बनने गूबना दी कि हमारे ्रात्त प्रदेशक के कि बता गही या और वह सम्पूर्ण केन जीनिया से गरा हेया या । संगपर की लड़ाई

l

चीनियों ने हमारे मोचें पर प्रात-काल ४ वर्षे मोताबारी पुरू की। हमारी होतों ने भी जवाब दिया किन्तु हमारे पास वास्त्र बहुत कम था। इसके तुरस्त घर कोनियों ने पाना बोच दिया। सरया घोर सहन, दोनों ही दृष्टियों ग्रे पानत हमारी भीरता कमानी ने, जो हमारे तौपताने की रक्षा कर रही थी, हारते जाते की तहाई में शह को छठी का हुए याद करा दिया किए युद्ध में तितंत को निवय मही मिला करती। इसी बीच ४ डिवीबन में हैंगीकॉटर से एक सम्बद्धित हो और एक सियमत कॉम्फिस सायक्तर भेजा । देवीकॉस्टर ने कर अपने चारों भीर चीनियों को पाया। अनुमान है कि हेंगीकॉटर है बातक प्रताद तेपटी । वहमत को चीनियों ने गोती सार शे और हेती कोटर को प्रवने प्रक्षिकार में कर विद्या । सायघर पर धारह बचे में पहुंचे ही पत्र का प्रधिकार हो गया था।

खों ने वह कारपो ना है के मार्न ने जुम्मु की धीर वहां नह रह तामित को भगरात (दोवहर बाद) में बहुन गया। उसी दिन बहु पुत्र में र है ४ तक सब दुधों पर मिष्कार कर के हाथ म ता और विकास पहुँच गया। 117

वागवर पर पान का श्रीमकार हो बाने के बाद, सामनो पर दरी हमारी केमनी निकटबर्ती होटा में वासी बीम कोग की भीर पीछे हेट गई। प्रव व व प्रमान क्षेत्र के हिलों में वह गया था। निरंबन महाद ने ह भार क्षांचर सन् क होया न पड़ भवा था। १९८७० वर्धाः किन्न को मारेप दिया कि बेह हायुंच ता पर धीयकार कर ते तथा ४ वेना-विवर को मारेना दिया कि वह हांचु व वा यह आवकार कर वा का हांचु के का कर कर की वह होची वाम की हांचु के ता १४। १९ ४वाव शुद्ध क लिए बाब हटा आर अववा १४८ क वावा १४४ वित्र हो भीर नहीं गई। बंगाटिबर, गीरता और राजपूर्व ने भी जेनी मार्ग है। इन्द्रिया किया। मानं में उन्हें काड़ी करिनाइया चेननी पड़ी—१६,००० ्रे (V,000 पुट की जैवादमी पार करनी पूर्व भीट बहु भी कड़कती गरी में,

विना पर्याप्त वस्त्रों के ग्रीर भूसे पेट । मार्ग में रोगों ने भी ग्राक्रमण किया। त्रिगेट का ग्रधिकांश भाग ७ नवम्वर तक दारंग पहुँच गया था।

## २२ श्रक्तूबर

लेपटी॰ जनरल सेन तोवांग पहुँचे । उनके पहुँचने के कुछ देर बाद ही चीनियों ने तोवांग ग्रीर जांग पर एक डिवीजन सेना ला कर निम्नलिखित दिशाग्रों से ग्राक्रमण कर दिया:

- (१) लुम ला-तोवांग
- (२) युम ला-तोवांग
- (४) खिजमाने-सोमात्सी-तोवांग
- (४) बुम ला-लांदा-जांग

लेफ्टी • जनरल सेन ने तोवांग में पड़ी सेना को जांग के दक्षिण में पीछे हटने का ग्रादेश दिया। उनका विचार था कि शत्रु हमारी सेना को चारों ग्रोर से घेर कर नष्ट कर देगा। उसके वाद वह जल्दी से तोवांग से चल दिए। (२५ तारीख को शत्रु ने तोवांग को विना किसी विरोव के ग्रपने ग्रिविकार में कर लिया। उस समय मैं दिल्ली में ग्रस्वस्थ पड़ा था।)

चीनी एवं पाकिस्तानी रेडियो ने शत्रुतावश कहा कि मैं एवं कुछ अन्य कमाण्डर युद्ध-क्षेत्र से भाग गए थे। नियित की कूरता देखिए कि कुछ राजनीतिक एवं व्यक्तिगत कारणों से मेरे कुछ देशवासियों ने इस भूठ के प्रचार करने का ठेका अपने सिर ले लिया जैसे कि वे शत्रु के एजेण्ट थे। इस संकट-काल में संगठित मोर्चा वनाने की अपेक्षा जनता एवं प्रेस के कुछ भाग ने इस स्थिति के लिए नेहरू को, मेनन को और मुभे दोपी ठहराया। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि चीनियों पर आक्रमण करने का परामर्श सरकार को मैंने दिया था। इतना तक कहा गया कि ४ कोर के कमाण्डर-पद पर मेरी नियुक्ति होने से सैनिकों का मनोवल गिर गया था। (उस समय तक ४ कोर की कमान सँभाले मुभे तो पन्द्रह दिन ही हुए थे जविक दूसरों को इस क्षेत्र में कमान सँभाले हुए काफ़ी समय बीत गया था। हजारों सैनिकों का मनोवल मेरे कुछ दिन कमान करने से कैसे गिर सकता था!) लोगों की जवान पर यहीं नहीं

१७. कुछ समय वाद एक समाचार-पत्र ने लिखा कि नेफ़ा के युद्ध का संचा-लन में रोग-राय्या से कर रहा था। जविक सचाई यह है कि अपनी दस दिन की वीमारी में मैंने केवल एक आदेश दिल्ली से ४ कोर को भेजा था और वह भी उच्च सैनिक अधिकारियों के कहने पर। वह आदेश त्रिसंगम के निकट स्थित सांगली चौकी के सम्बन्ध में था। पाँच दिन की वीमारी के बाद तो मेरे स्थान पर कार्यवाही के इस्प में काम करने के लिए लेफ्टो० जनरल हरवस्श सिंह को नियुक्त कर दिया था। सो कीतु जर्मने बद भी कहा कि मैं नवस्वर था। (इस धमान के जमा-क्षामों में मेरे बरित पर को सांध्या समाना हो भी उनकी धमानिक हथा। धीरनु एकते सम्बाध कर्मने भारतीयों एवं मुख्य-धेन में बूध गई भारतीय फिता में समोदन को क्षम करने में धातु के अपन्तों से भी सहयोग दिया। को परेक्टर यह रहम कि वे स्वयं क्रियी-न-क्रियों स्व से मुख्य-धान से पहुंचने धीर से बंदन करने।)

#### नेते हे २४ शहतबह

रे तारील के धानपात नेहुए धीर मेनन मुखे देशने मेरे घर पर धाए। मेरे लाएक के राज्या में भूएनाए करने के बाद उन्होंने मुक्तनं मंदी ज्यक्ति को धानी सीमा में निकान बाहर करने में साथ के प्रशास के प्रशास की मिल्रों को धानी सीमा में निकान बाहर करने में ता ताने था। एक राज्यान में में ते तीन मुख्य देवं : अपना, हिमालव के निवस्तों भेत्र में व मंगन स्थित को देशने हुए भारतीय नेना की कसाल एवं निकास को मुत्राटिल करता चाहिए: दिहीत, एकनी दोना की सदमा एवं क्या को अपनी मंदि में सह पहुंच क्या को अपनी मंदि के सदमा एवं क्या को अपनी मंदि के सदमा को बाता के प्रशास के प्रशास के प्रशास के प्रशास की मेरे के स्वतान के स्थास का साथ के स्थास का स्थास की स्थ

ज्यपुषन कदम उद्याया होता वो दस युद्ध की कहानी ही मुख भौर होती । [जिद्दाो से सहायता वेने के लिए नेहरू श्रीर भेनन की मेरे परामसं देने के बाद, प्रतिरक्षा मन्त्रालय के उत्साही सहन्यविच सरीन ने परराप्ट मन्त्रालय

१८ इस सकट की घड़ी में कुछ ऋन्य लोगों से भी छनको व्यक्तिगत क्षमता में परामर्श लिया गया था। के सिन्य एम० जे० देसाई से जोर दे कर कहा कि इस संकट काल में हमारे प्रधान मन्त्री को सैनिक सहायता के लिए विश्व के समस्त राष्ट्रों से अपील करनी चाहिए। देसाई ने नेहरू से कहा जिन्होंने अन्ततः ऐसी अपील सब देशों से की—पाकिस्तान से भी की। अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं कुछ अन्य देशों ने तो हमें सैनिक सहायता देने का वचन दिया जविक लगभग पचहत्तर प्रतिशत देशों ने हमारा नैतिक समर्थन किया। इससे पहले कि हम विदेशों से प्राप्त सैन्य उपकरणों को अपने सैनिकों को दें और उन्हें उनके चलाने का प्रशिक्षण दें, लड़ाई समाप्त हो गई!]

१६ तारीख एवं २४ तारीख के बीच में थापर मुक्तसे तीन-चार वार मिले। उन्होंने मुक्तसे कहा कि रोगमुक्त होने पर में ग्रपनी कमान में न जा कर उनका सी. जी. एस. ही बना रहूं। मैंने उत्तर दिया यदि मैं कमान सँभालने के इतने शी घ्र ग्रीर वह भी अपनी सेना के पीछे हटने पर, वापस दफ्तर में चला आता हूं तो इसका कारण चाहे जो भी हो, लोग यह समक्रेंगे कि या तो मुक्तमें कमान छीन ली गई थी या मैं स्वयं डर कर कमान छीड़ आया था। इसलिए, मुख्यालय में मेरे कुर्सी सँभालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। मैंने थापर से स्पष्ट कहा कि स्थित कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, मुक्त ग्रपने सैनिकों के पास युद्ध-क्षेत्र में पहुँचना चाहिए और मैं वहीं जाऊँगा। अन्त में थापर सहमत हो गए।

### २६ से २६ श्रक्तूबर

२६ तारीख को मैंने विगेडियर इन्दरसिंह से कहा कि वह मुक्ते नेफ़ा वापस जाने दें। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी स्थित अभी सन्तोपजनक नहीं थी और मुक्ते कम-से-कम कुछ सप्ताह और रकना होगा। मैंने उन्हें समकाया कि चिकित्सा की दृष्टि से उनका कथन ठीक था किन्तु मानवीय दृष्टि से नहीं। जब युद्ध-क्षेत्र में देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो और मुक्त पर भाँति-भाँति की कीचड़ उछाली जा रही हो, तब मैं अपने नाम पर अपने जीवन को न्योछा-वर करना श्रेयस्कर समक्तता था। सुविख्यात चिकित्सक होने के साथ-साथ इन्दरसिंह बहुत सज्जन एवं संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने मेरी वात मान ली और कहा कि २६ तारीख को वह मुक्ते जाने की अनुमति दे देंगे। साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि पहाड़ियों पर मुक्ते कतई नहीं चढ़ना था (जिस आदेश की मुक्ते तेजपुर पहुँचने के एक-दो दिन के भीतर ही अवज्ञा करनी पड़ी क्योंकि मेरे सामने और कोई मार्ग नहीं वचा था)। मुक्ते इससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और २५ तारीख को मुक्ते थोड़ा-सा घूमने-फिरने की अनुमति दी। २६ तारीख को मैं तेजपुर के लिए वायुयान में वैठ गया।

स्पर में इतने मुख्योर रूप से रोगपस्त या और उपर मेरे निस्तक यह कार कर रहे थे कि मैंने बीमारों का बहाना बना रता था। पास है से निस्क मित्री विद्धा (बीन) पर कोई नियन्त्रण नहीं होता । उनके प्रतुवार दनने कारी हुन में बीमार पढ़ जाना भी मेरे हाथ में मा। में तो स्थान ही कर हेता था कि बिना दूरी वरह रोगमुक्त हुए किर ने धपनी उन्ही वर पहुँच वर्ष का देश वर्ष भागताव हुए एक प्रतान देश पर अवस्था के बाह्य का के बाह्य का के बाह्य का के बाह्य का विश्व के बाह्य का के बाह्य का विश्व का के बाह्य का विश्व का विष्य का विश्व का विश्व का विश्व का विश्व का विश्व का विश्व का विश् चे हता । होना, तोनांत, हे ता, नोनदी ता भीर वालोंग में हमारी पराजव भ इत्यान ने मेरा दोवबस्त होता या और न उसके बाद रोगमुक्त होता। इत विद्रव के कारण दो बहुत महुदे के जिनका कि कुछ नोगों को उस समय भी रेण्युत ज्ञान था किन्तु जन्त्रीने कुछ कारणो (राजनीतिक सीर व्यक्तिगत) के इस समस्य क्षेत्र स्था ठीक समस्य क्षीर मुख्य स्थाप-अहारी का जिकार करने दे निए छोड़ दिया।

वर में तेवपुर-स्थित अपने मुख्यानय में पहुँचा तो निरंजन मसाद मेरी श्रीता कर रहे थे। वचिष जनको बादेश मिल चुका वा कि वह बचनी रिपोर्ट होंचे दिल्ली मेंचा कर किन्तु जहींने कहा कि एक बार मुमन किनके के बाद में रिया करेंगे। वह बहुत जर्मिन है। कि एक बार उस्त निकार के निर्मात पर करते पर वहत अवाजव था। अवाज उस नवाज की सहित होते हो हो हो। उस काल होते हो सहित हो सहित हो सहित हो सहित हो सह भी क्योंकि तेन ने उनके विरुद्ध सामी चीफ ते विकायत की भी कि उस सप्राम हे उनमें नेतृत्व की कभी पाई गई थी। (मैं यह कह सकता है कि जब तक ं करन पदाल का कमा पाद पद था। [म यह पद पम्पता है । म कमी नजर नहीं बाई।)

पर पर भार ।) तर निरुक्त प्रताद ने प्रयने साथ किये गए प्रत्याय है बिरड एक निवित स्वति हिप्पणी दी। इसके शह वह देना के सर्वोच्च कमाण्डर, भारत के राष्ट्र-्वर्ता (क्यान था। इतक बाद वह तमा क तमान्य क्यान के अपने क्यान के अपने क्यान के जिल्हें हैं कीर का वीक प्रक्रिक स्वाक नियुक्त कर दिया गया। २६ धनत्वर

'पुनाक' टाइस्स' ने १३ धनतुबर १६६२ के धवने सम्मादकीय में िया पा: विज्ञा ने विद्योग कोर की कमान तेपटी क्यारत कोत को गोगी गई है ्राज व विश्वस कार का कवान वापटा क्यारत कान का वापा वह है भी मारत के दुवतम एवं योध्यवस वैनिको में निने बात है। हम पब ने मारन ना भारत के दुश्चम एवं थायवन सामका नामक मान संग्रंग पत्र न भवन १६ सम्मूबर १६६२ के सक में पुना मेरे निवस में निवा: .......मार्ग, १९ प्रभूतर १९६२ के सकत पुनः नरावध्य न १७४१ । स्वीय प्रित्त सुव वर्षुतन्त्रमाति एवं सनवक्त परिधम के निए बार मिति है। दितीप विस्त सुव महाराजनात एवं धनपर धारधन के लिए भाग मान मान है। हिनाम स्वाप प्रधान पुन में बनों में जापानियों के निरुद्ध तथा है है थिए में करनीर में धारने पुने में बसा प्रजाणात्रक का निष्का पत्र १६६०००० का कारत है। सिक्रिय प्राप्त सिंखा है। •••••धनेक बार कप्टसास्य प्रसियानो से साथ बहुने के

लिए यापने स्वयं को स्वेच्छा से प्रस्तुत कर दिया है। (उदाहरण के लिए) १६५५ में याप हिमाच्छादित रोहतांग दरें पर चढ़े ताकि दरें के उस पार संकट में फरेंग यपने कुछ साथियों को वचा सकें। १६६० में याप नागा पहाड़ियों, नेफा, सिक्किम एवं लहाख की दूरस्थ चौकियों पर पैदल चल कर पहुँचे ..... लहाख में इन सीमान्त-स्थित चौकियों पर जाते समय भयंकर अभावात ने यापके वायुयान (हेलीकॉप्टर) को इतना प्रवल घक्का दिया कि वह एक विशाल हिमखण्ड से टकराते-टकराते चचा।

## ३० श्रक्तूवर से ७ नवम्बर

यद्यपि त्रिगेडियर इन्दर्शसह ने पहाड़ियों पर चढ़ने को मना कर दिया था, किन्तु समय की माँग के अनुसार मुफे वालोंग तथा से ला नामक मोचों पर वहाँ के दोनों डिवीजनल कमाण्डरों से तत्कालीन सांग्रामिक स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए जाना पड़ा। अपनी कोर के मुख्यालय में भी मैंने अनेक सांग्रामिक एवं प्रशासकीय सूत्रों को एक साथ जोड़ कर युद्ध-विपयक योजना तैयार की।

न मालूम क्यों कृष्ण मेनन ने भारतीय एवं विदेशी पत्रकारों को नेफा के अगले मोर्चों पर जाने से मना कर दिया था। इनमें से अनेक पत्रकारों ने मुक्त पर दवाव डाला लेकिन यदि में अनुमित देता था तो वह सरकारी निर्देश के विरुद्ध थी। यह आदेश मेनन के व्यक्तिगत आदेशों में से एक था। किन्तु इधर ये पत्रकार, जो न मालूम कितनी दूरी पार कर के तेजपुर पहुँचे थे और अपने जीवन की चिन्ता किये विना अगले मोर्चों पर जा कर युद्ध का आँखों-देखा हाल जनता तक पहुँचाना चाहते थे, बहुत दुखी थे। इसिलए, मैंने मेनन के आदेश की अवज्ञा कर के इनमें से कुछ पत्रकारों को (वाद में) अगले मोर्चों पर भेज दिया। इन पत्रकारों में 'टाइम' के एडवर्ड वेहर १६ भी थे। पहले दिन रात को जब वह तेजपुर में ही थे तो उनके सोने पर उनकी जुरिबों का गाय ने भोजन कर लिया था। हमारे अगले मोर्चों पर हो आने के बाद उन्होंने लिखा: 'सैनिकों या परिवहन के लिए ऐसे परीक्षण-स्थल की योजना शैतान के दिमाग के भी बाहर की चीज थी।' दितीय विश्व युद्ध के मध्य वेहर भारतीय सेना में तीन वर्ष तक ब्रिटिश ऑफिसर के रूप में काम कर चुके थे।

१९. जव वेहर को यह पता लगा कि मैंने स्वेच्छा से सेना से अवकाश ग्रहण कर लिया है तो जन्होंने मुझे लिखा: 'जो लोग गत वर्ष अक्तूवर-नवस्वर में भारत में थे. उन्हें मालूम है कि उस समय आपके सामने कितनी जिटल समस्याएँ थीं। उस जिटल एवं प्रतिकृत पिरिस्थित में जितना आपने किया, उससे अधिक कोई नहीं कर सकता था …।' इस समय वेहर फ्रांस में 'सैंटर उ के सहायक सम्पादक थे।

S RETER

वहाँ में वह सबस्य बतला हूँ कि जब मैंने सपनी पहली साम्रामिक योज-गएँ उँचार की थीं तो मेरे बी० जी० एस०, त्रियेडियर के० के० सिंह ने मुक्ते प्यूच बहुयोग दिया था। बाद की संकटपूर्ण स्थितियों में भी वह मेरे लिए विभिन्तम्भ मिद्ध हुए ।

पूर्वी कवान और सेना मुख्यालय को भैंने सन्देश भेजा जिममे भैंने निम्न-निन्ति तीन वातो पर बान दिया :

(प्र) तोवागक्षेत्र में सत्रु दो क्षिबोचन सेनाइकट्टी कर रहाया श्रौर सम्भावना थी कि वह पूर्व एव पश्चिम की धीर से हमारे से ला मोर्चे पर प्रावसण कर है।

(भा) माचुका पर भी शत्रु काफी जोर-शोर से तैयारी कर रहा था और वहाँ भी यह माहाका यी कि वह उपद्रव खडा करे।

(इ) वानोंग-ह्युलियाग पर भी शत्रु एक दिवीजन सेना जमा कर रहा 173

मैंने यह रिपोर्ट भी दी कि ७ नवस्वर को वालोग पर चौथी बार प्राप्रमण हिमा था। मैंने इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया कि एक-टन की गाडियो <sup>प्</sup>र परिवहन वायुपानों के सभाव में स्रयले मोचौं पर संपेक्षित सामग्री पहुँचाने भ हमारा काम रका पडा था। जो बात मैंने बार्मी चीफ एवं बार्मी कमाण्डर हो ॥ नवस्थर को कही थी जब वे तेजपुर आये थे, वह मैंने इस सकेत-सन्देश (विगनल) में भी दोहरादी कि इन क्षेत्रों में संयुक्त बढते हुए उपद्रव को गेहने के लिए मुक्ते दो श्रतिरिक्त डिवीजनी एवं सहायक युद्ध-सामग्री की बहुत पेश उत्रत थी। लेकिन मिला मुके केवल एक बिगेट और वह भी १७ नवस्वर हैके। (पद्यपि एक डिवीबन और आसा किन्तुतव सहुत देर हो चुकी थी।) मिनी विस्मेदारी को पूरा करने के लिए स मेरे पास पूरी मेना थी, न सहप्र थे भौर न ब्युह-रचना मेरे अनुकूल थी।

सेना मुख्यालय दो कारणों से मेरी सहायता करने मे विवस था। मुभे पित्रम्य सैन्य-सहायता देते के लिए पजाब या करमीर के पाकिस्तानी मोनों रि से कुछ सेना को हटाना पहला था जिसके लिए सरकार ने पापर को पनु-र्गि नहीं दी। दूसरे, सेना मृश्यालय के पाम न बातिरिक्त सङ्क-परिवहन बचा रा भौर न हवाई-परिवहन । मेरी कौर में पहले दो त्रिमेड थे भौर पब दो मित्रीर हिवीचन । एक दिवीचन भीर भी भावा सेकिन बहुत बाद, जब में ला

भैर बोमदी सा पर यत्र सविकार कर त्रका पा।

= नवस्वर को सपने २ एवं ४ डिवीजनों के लिए कमार मेरी दैनिक गवडवकता भी २६० टन हवाई-मनरक्षण (एमर मेनटेनेन्म) की घीर एक- टन वाली १२०० लीरियों की। (मिसामारी से से ला ग्राने-जाने में एक लीरी को चार दिन लगते हैं ग्रीर मुक्ते ३०० लीरियां रोज भेजनी थीं।) किन्तु मुक्ते केवल ३०० लीरियां मिलीं। हवाई-परिवहन भी केवल ६०-५० टन रसद ही रोज पहुँचा पाथ। इसलिए, हमारी तैयारी बहुत कम थी, हमारे पास साहस एवं मनोवल के ग्रतिरिक्त लगभग हर चीज बहुत कम थी।

### ६ से ११ नवम्बर

४ तथा २ डिबीजनों के कमाण्डरों को, जिनके दोनों के ही नाम पठानिया थे, मैंने कमशः ६ तथा ११ नवम्बर को सांग्रामिक निर्देश भेजे (जिनका सार मेंने पहले ही ग्रामी कमाण्डर एवं ग्रामी चीफ को तेजपुर में बतला दिया था)। इन निर्देशों में मैंने ग्रपने कमाण्डरों को शत्रु की इस ग्रादंत से सचेत किया था कि वह हमारे सैनिकों को तो ग्रगले मोचों पर ग्रटकाये रखता था तथा स्वयं पीछे से हमला करता था और हमारे पीछे के सम्पर्क-मागों को नष्ट कर देता था। ४ डिबीजन के जी० ग्रो० सी० को मैंने शत्रु के सम्भावित कदम के विषय में भविष्यवाणी की थी कि तोवांग पर ग्रपना ग्रधिकार कर लेने एवं दम ले लेने के बाद शत्रु ग्रव तोवांग चु नदी के दक्षिण में ग्रागे बढ़ेगा ग्रीर वोमदी ला को ग्रपना लक्ष्य बनाएगा। मैंने कहा कि मेरे विचार से शत्रु का सम्भावित कदम यह होगा:

- (य) तूरानग पर हमारे सैनिकों का घेरा डाल कर से ला स्थित हमारे मोर्चे की ग्रोर बढ़ना,
- (श्रा) सेंज पर हमारा पीछे से सम्पर्क समाप्त कर के से ला पर पीछे से श्राकमण करना,
- (इ) दिरांग जोंग पर अधिकार करना तथा
- (ई) ला-थुंगरी जोंग होते हुए वोमदी ला को हस्तगत करना।

मैंने उन्हें श्रादेश दिया कि वह अपने सैनिकों के माथ नूरानग मोर्चे पर डटे रहें, तोवांग चु नदी के किनारे अपना प्रभुत्व बनाये रखें और से ला एवं बोमदी ला का पूरा ध्यान रखें। मैंने उन्हें यह आदेश भी दिया कि से ला वाली सड़क पर वह कुछ अपनी गश्ती टुकड़ियों को तैनात कर दें ताकि शत्रु सड़क को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचा सके। मुख्य सड़क के पश्चिम और उत्तर से बोमदी ला के प्रवेश-मार्गों पर सावधान रहें। सैनिकों में आकामक भावना को जागृत करने के लिए वह आकामक गश्ती टुकड़ियों का गठन करें जो शत्रु के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करें। ऐसा करने से हमारे सैनिकों का मनोबल ऊँचा रहेगा।

श्री उत्तमर को २ विश्वीयन के जी० ती० ती० को वीन जो निर्देश नेने, एने प्रतिमाली की कि वालील के हुमारे भोने पर धन्नु एक विश्वीयत में प्रमान करेगा। एतिएस दुसारे लिए यह बक्ती था कि तुम जी पाने वालु मोने के लाले का स्थान न पता सकते हैं। साम हो की यह पुनाना भी ती कि श्री स्ट्रिन्समा प्रमुखि देशी, में आलॉग पर सो विशेट टकट्ठे कर हूँगा।

कालोंग<sup>६०</sup> का युद्ध

बासींग नेपा के पूर्वी कोने पर सवा मारत, विक्वत एव वर्मा के विशंगन है निकट स्थित है। इससे निकटवर्ती वक्क, इसके बीधाण में ८०० मील दूर के दूर के

त्व मुहे मुक्ता मिलो कि यहाँ लागई छिड यह भी तो भे बहाँ के लिए स्व पहा ( प्रतिष् एक बार, दस दिन पहले भी में बहाँ हो सावा था ) मारों में हुमुनिवाश का प्रतिरक्षा-अबना देखने के लिए रक गया, हसनिए सालोग मारों में हुमुनिवाश का प्रतिरक्षा-अबना देखने के लिए रक गया, हसनिए सालोग

२०. २ डिबीजन के मधीन ११ विमेक दा को बालीय में दा तथा थे विमेक चा को केन्द्रीय क्षेत्र में या वहीं कोई बढ़ी सकाई नहीं हुई। भेरे काकी प्रयत्न करने पर भी यह क्रियोजन मन्य तक मध्री ही रही।

पूर्वाह्म में पहुँचा। मेरे साथ ३/३ गोरखा के जी० एस० ग्रो० १, लेफ्टी० कर्नल ए० एम० बोहरा भी थे।

ग्रभी में प्रपने 'ग्रॉटर' से नीचे उतरा ही था कि हवाई-पट्टी से २०० गज दूर पर एक विस्फोट हुआ। ११ क्रिगेड<sup>रा</sup> के कमाण्डर, ब्रिगेडियर 'नवीन' रावले ने वताया कि शत्रु ने यह विस्फोट शायद हवाई-पट्टी का पता लगाने के लिए किया था। बाद में पता चला कि वह हमारा ही 'वम का गोला' था जो हमारे वायुयान में गिराया गया था किन्तु पैराञूट न खुलने के कारण फट गया था। हवाई-पट्टी से में ४ सिक्ख के मुख्यालय की स्रोर बढ़ा जिसके निकट ही लड़ाई चल रही थी। लड़ाई का कोलाहल पहाड़ियों में गूँज रहा था। ४ सिक्ख की एक कम्पनी आगे गश्त पर गई थी जो शत्रु की विशाल वाहिनी से टकरा बैठी । इस मुठभेड़ में हमारे दो जवान मारे गए थे एवं सात घायल हुए थे। मैंने इन सबों श्रीर घायलों को स्ट्रेचर पर श्राते देखा। इन लोगों को छोटे-छोटे छरें लगे ये जिससे पीड़ा वहत भयानक हो रही थी। अस्पताल ले जाये जाने से पहले 'रेजीमैण्टीय उपचार शाला' (रेजीमैण्टल एड पोस्ट) पर इनका प्रथमोपचार (फ़स्ट एड) किया गया। उसके वाद घण्टों उन्हें ऊवड़-खावड़ भूखण्ड पर होया गया। (मैंने उच्च ग्रविकारियों से कुछ हेलीकॉप्टरों की लिखित माँग की ताकि इन घायलों को शीध्र ग्रस्पातल पहुँचाया जा सके श्रीर उन्हें कम-से-कम पीड़ा सहन करनी पड़े । लौटते हुए ये हेलीकॉप्टर गोला-वारूद एवं खाद्य-सामग्री ला सकते थे।)

स्रभी सिक्ख कम्पनी शत्रु से लोहा ले ही रही थी कि हनने एक और कम्पनी को यागे वढ़ाया कि वह निकटवर्ती त्रिसंगम पर अपना अधिकार कर ले। भय यह था कि कहीं चीनी त्रिसंगम पर पहुँच गए तो हवाई-पट्टी पर उनका प्रभुत्व हो जाएगा। यद्यपि इस कम्पनी पर शत्रु की काफ़ी गोलियाँ पड़ीं किन्तु इसने अपने लक्ष्य पर पहुँच कर अपना मोर्चा जमा लिया। अभी मैं ४ सिक्ख के मुख्यालय में ही था। अब चीनी हमारे निशाने पर आ गए। एक और तो डोंग से हमारी गोलियाँ वरसीं और दूसरी और, वालोंग से हमारी बड़ी तोप गरजीं। इस दोहरी मार से चीनी घवड़ा उठे। इसी समय हमारे त्रिगेड ने ६ कुमायूँ को आदेश दिया कि वह दो कम्पनियाँ तुरन्त आगे बढ़ा दे ताकि हमारी यह सफलता सामयिक ही न रह जाए। यह माना कि त्रिसंगम तक का मार्ग बड़ा चट्टानी एवं खड़ा था किन्तु यह समय इन सव वातों के सोचने का नहीं था। ६ कुमायूँ ने इस आदेश के पालन करने में कुछ अनावश्यक विलम्ब लगाया और चीनी हम से पहले मोर्चा मार ले गए।

२१. में इस विगेख में दो वार रह चुका था--१९३९ में लेफ्टोनेंट के रूप में तथा १९४८ से १९५२ तक इसके कमाण्डर के रूप में।

सेवीन में राज युवारन के बाद में ११ वारीम को घर्तान, तृटिंग भीर भव्यका मेल • ३४६ महुश होता हुमा नेबबुद सीट थाया । १४ वारीस को चीनियों ने बानोग के का हुन के विद्युष्य भीव पर मात्रमण कर दिया मीर इमके जूछ भाग पर कर एक बहुच्यान थान पर आन्नमण कर हिया भार इनक पूछ गाउँ पर बहितर भी कर लिया, करतः ह्यारी तेना की विश्वनम तक हटना नहा । पर हुँ हो जिला हुँ । यह सबू इसी प्रकार बाले बढ़ता गया तो वालांग-स्थित हेनते हवाहं नहीं पर भी वह धायकार कर लेगा।

मनी ने का में चत्र के पात्रमण की कोई पूचना नहीं पाई थी, स्तानिए भवा व का व सबु क मात्रमण का काह पूचना गहा भार भी, विभाव में तीमा कि बाबीन की तबाई में में स्वतं उपस्थित रहें। इस समय मेरे हिम्दे रिक्टो मेनर जनरम जिल्लान भी दिल्ली में घा गए थे। मेरे कहने पर वर त्या क्या कारण गडलान भा जिल्ला न भा गए या जा उपा प्र में मेरे साथ बनने की वैचार हो नए। १४ की दोपहर की हम ते बपुर में हीं भीर भीतम सराब ही बाने के कारण रात को तेनू रक गए। १६ नवस्पर भी भीर के किर बन पढ़े भीर समयम प्रीच कर बात का तब कि गए। १६ गणा । सहाई त्र वाहर कार कह बार सम्मन वाव बन काराव पश्च पर । इ इसन भी बोरों पर थी। हन्दुके और तीवें हमारे वास ही परन रही थी। ्यान मा बारा पर था। दाहुक सार वाग हवार भाव हा परण प्राप्त का भीतिन है पूरा दिवीचन ने कर हुन पर साफ्रसण किया या घीर हमारे भीची में हिन्त-मिन्त कर दिया था।

ज्ञी मित्रकात, कुछ समय बाद मेजर जनरम दिस्तन दिस्ती की वोट प्राचाने संबंधित कहीं ने मुक्ते भी धवने ताच चनने के निव् कहा किन्तु भने एडे समझ दिया कि इस संबट कान में धरने सैनिकों को प्रकेश छोड़ जाना रे निष् मध्यत्र म था। और इस जिन्ह की तो एक समय भैने कमान भी भे थी, इसिलए इसमें तो मुक्ते वैसे भी लगाव था।

४ तिकत के कमाण्टिम घोडियार ने विगेट मेजर, मेजर मधीक होंदू को भिन्द के क्रवाण्ट्य बाइजार न । धवट अवस, अवस अवस्त एउट । भिन्द हिया हि इन पर बीनियों का देशब बढ़ता जा रहा था। ११ जिस्क के अभागर ने मेरे सामने जन्हें मादेश भेजा कि वह प्रयने मोचे की बिल्हुल न ्वाकर प भर सामन जह मादम अना कि यह समय गाप का किए हैं। होते नहीं इटे पहें। सहायता के लिए ४ होगरा की नायुवानों से उतारा जा रिष्टा किन्दु इस मुख्यक से सबस्थित होने के कारण उन्हें बस्तुस्थित वयभने में देर लग रही थी।

वाताम के हमारे मोचों के बीच से एक नदी वह रही थी। इसके दाएँ हिनारे एव उसके मिकटवर्ती क्षेत्र (बकोटा पहाठी—डोय पदार) में व/व भीरता थी मीर हसके बार्ष किनारे वर ४ सिक्य एव ६ कुमानू थी। ६ कुमानू वे भोची संभावने के लिए ४ डोमरा को नेवा गया था। यह सब प्रवन्त सकती हिनाई-पूरी की राम के निय था। मुख्यालय में होने के कारण मेंने बिनंद कथा। भार है। भारता भारत वा । युष्याचन क हरा है पर तथा भोनी वर बटी हुई कम्पनियों एवं बटालियनों के कमाण्डित मांक्रियर ह मध्य हुई मनेह बावॉर्ए मुनी । हुमारे जिमेब कमान्वर का वी दृढ़ विचार सा कि हमें भीदी नहीं हेटना चाहिए और यही बादेश जहोंने सब कमाणिय भीतिमरों को दिया। इसके बाद भी ४ विकल एवं ३/३ गोरखा धपने मोचों

रो पीछे हटने लगीं। इस पर मेजर हाँ हूं ने सब आँफिसरों को ललकारा और उन्हें अपने-अपने मोर्ची पर डटे रहने का आदेश दिया। मेजर हाँ हूं ने असिन्धिय सब्दों में उन्हें लड़ते रहने के लिए कहा। अनेक जवानों एवं युवा आँफिसरों ने उनका आदेश माना और वहाँ जूभते रहे। किन्तु दूसरों ने उनके आदेश की अवजा की और पीछे हट गए।

डियीजन कमाण्डर ग्रीर में, दोनों देख रहे थे कि न्निगेड कमाण्डर ने ग्रपनी ग्रीर से कोई कमी न छोड़ी। किन्तु हम उनका नैतिक समर्थन ही कर सकते थे, ग्रीर कुछ नहीं। (पिछले कुछ दिनों या सप्ताहों में हमने इस सैन्यदल को, जो सड़क से १५० मील दूर था, सैनिक, छोटी तोपें, बड़ी तोपें एवं ३ इंची तोपें भेजी थीं। युद्ध-विराम के बाद चीनियों ने हमारे काफी हथियार, जो यहाँ थे, हमें लीटा दिये थे!)

प्रातःकाल पौने दस वजे मैंने स्नामी चीफ़ एवं ग्रामी कमाण्डर को इस नयी स्थिति से परिचित कराते हुए ग्रितिरिक्त सहायता (सैनिक एवं शस्त्र) मांगी। मैंने उन्हें सूचना दी कि शत्रु लगभग एक डिवीजन ले कर हमारी ग्रोर वढ़ रहा था। इस समय मैं त्रिगेड मुख्यालय में था ग्रीर शत्रु को ग्रपनी ग्रोर वढ़ते हुए देख रहा था। थोड़ी देर वाद ग्रामी चीफ ने मुफे सहायता देने का ग्रास्वा-सन दिया ग्रीर युद्ध में मेरी सफलता के लिए शुभ कामनाएँ व्यक्त कीं।

लगभग दस बजे, ११ ब्रिगेड के कमाण्डर, ब्रिगेडियर रावले ने २ डिवीजन के कमाण्डर की उपस्थित में मुक्तसे कहा कि हमारे अगले क्षेत्र पर शतु ने अधिकार कर लिया था तथा वालोंग-स्थित हमारे मोर्चे भी अधिक समय तक नहीं सँमाले जा सकते थे, इसलिए इन परिस्थितियों में उनके लिए मेरा क्या आदेश था। डिवीजनल कमाण्डर की उपस्थिति में एवं उनकी सहमित से मैंने रावले को आदेश दिया कि वह:

(ग्र) ग्रपनी योग्यतानुसार वर्तमान मोर्ची को सँभाले रहें,

(ग्रा) यदि यह सम्भव न हो तो वह नये मोर्चे सँभाल लें ग्रीर वहाँ ग्रपनी पूरी शक्ति से डटे रहें,

(इ) यदि ये नये मोर्चे भी न सँभाले जा सकें तो वह इसी प्रकार ग्रीर नये मोर्चे लगा लें तथा शत्रु के ग्रागे वढ़ने में ग्रधिक-से-ग्रधिक विलम्ब लगाने का प्रयास करें।

(कुछ समय वाद यह आदेश मैंने लिख कर भी दे दिया तथा इसकी एक प्रति डिवीजनल कमाण्डर को दे दी।) त्रिगेडियर रावले ने अपने शस्त्रों एवं सैनिकों के पीछे हटाने मैं प्राथमिकता-कम जानना चाहा। मैंने यह प्राथमिकता-कम भी निर्धारित कर दिया। इसी समय ४ गोले हवाई-पट्टी के निकट आ कर गिरे। लगभग ११ वजे, अन्तिम ते पहले 'ऑटर' में मैंने वालोंग छोड़ा और इसके तुरन्त वाद ११ त्रिगेड ने पीछे हटना प्रारम्भ कर दिया।

मब क्रिगेड हर्नुतियाग की स्रोर पीछे हुट रहा था। स्में सा पर सड़ाई िंदं 🏿 प्रभी होई समाचार मुके प्रपृते मृध्यालय ने नहीं मिला था, इसलिए रिश्व नवस्वर की चात मैंने २ इन्हेंब्टी डिवीजन के मुख्यालय पर थिनायी । की ने मेंने पूर्वी कवान एवं सेना मुख्यालय में प्रार्थना की कि नेपा में चीनियों से येण्डा को देवने हुए मुक्ते प्रतिरिक्त सहायता तुरन्त भेजी जाए । साथ हैं <sup>कैंने</sup> यह गुनाब भी दिसा कि चीनियों की तुनना में कपनी निर्यन स्थिति में देव कर (एवं राष्ट्रीय हिन में) हमें विदेशों<sup>२4</sup> से क्यिलम्य सैनिक सहायता मीवनी चाहिए। मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि में भयभीत हो कर मह दुमाव नहीं दे रहा था धपित अयंकर ययार्च की देखते हुए कह रहा था।

नेपा में हमारे प्राविध्यों के पास लाइयां शोदने के पर्याप्त धीजार तक नहीं थे, स्ववन ग्रहन, गोला-बाल्ड एवं बायरसँग-सैट एक ती सस्या भे कम पे तया दूतरे दौपपूर्ण थे तथा हेश्वीकॉप्टर इतने भी नही थे कि शयो नी एपं चायनों को अस्पतान में पहेंबाया जा सके। जिस ऊचड़-साबड पर्वनीय प्रदेश में स्थय पतना एक समस्या हो, बड़ी दावो एवं घायलो का उठा कर ले जाना मितमानवीय काम था। हमारे वाकी भावभी तो देशी काम गे लगे हुए थे कि दे भारी-भारी सामान को ऊँचाइयों एव राड़ी चढ़ाडयों पर पहुँचाएँ।

वे वासे मुक्ते १६ या १७ की सवह तक कोई घप्रिय समाचार नहीं मिला, मिनिए में पीछे हटते हुए ११ बिगेड की घोर से विश्वित था। यही ऐसा न है कि धनु उसको बीच मं चेर ले। इसिनिए मैंने वाबु नेना से कहा कि यह कुछ एक हेनीकॉटर हारा बालोग के जितना निकट सम्भव हो, उतना नियट में जाए ताकि मैं इस विगेड की लोज-सबर के सकूँ। बायु मेना ने धतायनी री कि प्रपत बादिमियों को स्रोजने के निए हेमीकाण्टर की काफी नीचा उडना परेगा भीर मत्रु इस पर अभि से प्रहार कर सकता था।

ह्युप्तियाग पार करने के बाद फ्रांकी बहुत तेज हो गई जिनमें हेवीकांस्टर का एक बीला भाग बजने लगा । इसकी आयाज ऐसी ही थी जैसी कि गयीन पन सं गोलियों के चलने पर चट्र-चट् होती है। इसकी गुन कर हमाग एक

٤

२२. यह सुद्धाव मेने बापर को मीजिक भी दिया था जब वह १७ नवस्वर की मुझसे मिलने तेजपुर आये थे। अगले दिन छन्होंने यह सुझाव नेहरू के सामने सि दिया था। में समहता है कि तुरूत हो जन्होंने यह सम्बन्ध से अमरीका के परराष्ट्र विमाग (केनेडी है) से बातधीत की थी। किन्तु चार दिन बाद शकार्य ही 

# ३४२ 🛭 श्रनकही कहानी

साथी चिल्ला पड़ा, 'श्र हम पर गोलियां वरसा रहा है।' (किन्तु चालक ग्रागे वढ़ता रहा।) पहले तो हम सबने यही सोचा कि शत्र हम पर गोलियां वरसा रहा था किन्तु बाद में ग्रपनी भूल का पता लग गया। वालोंग से दस मील उधर हमने सफ़ेंद ऊनी कमीज पहने हुए रावले को नीचे से ग्रपनी ग्रीर संकेत करते हुए देखा। ग्रपने कुछ ग्रादिमयों के साथ वह नदी के किनारे एक रास्ते पर खड़े थे। ग्रीर कहीं जगह न होने के कारण हेलीकॉप्टर को हमने सूखी नदी के बीचोंबीच उतार लिया। रावले एवं उसके ग्रादिमयों को ठीक-ठाक देख कर मेरी जान में जान ग्राई। मैंने रावले से कहा कि वह ग्रपने कुछ चुने हुए ग्रांफिसरों को ले कर मेरे साथ हयुलियांग जाए ग्रीर वहां नास्ता कर ग्राए। किन्तु उन्होंने ग्रपनी कर्तंब्य-भावना का ग्रनुपम परिचय दिया ग्रीर कहा कि उनका स्थान उनके ग्रादिमयों के बीच में था तथा मुक्से कहा कि क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले से कुछ नहीं खाया था, इसलिए में कुछ खाना उनके पास ऊपर से गिरा दूँ। हयुलियांग लीट कर मैंने यह काम सब से पहले किया। वहाँ मुक्ते ग्रपने मुख्यालय से सूचना मिली कि थापर ग्रीर सेन शीग्र ही तेजपुर पहुँचने वाले थे, इसलिए मैं तेजपुर लौट ग्राया।

अपनी कोर के अगले मोचों पर मेरे बार-वार जाने पर मेरे कुछ आलोचकों ने आपित उठाई है। उनका कहना यह है कि यदि में सारा समय अपनी कोर के मुख्यालय में वैठा रहता तो अपनी सांग्रामिक गतिविधियों को ज्यादा अच्छी तरह समन्वित कर सकता था। किन्तु मेरा विचार यह है कि कोई भी कमाण्डर, यदि वह सचमुच कमाण्डर है, सारा समय अपने मुख्यालय में अपनी कुर्सी से चिपका न रह कर, वीच-बीच में कुछ समय के लिए अपने अगले मोचों पर जाएगा तथा वहाँ की सांग्रामिक गतिविधि का निरीक्षण करेगा। इससे एक लाभ यह होगा कि अपने सीनियर कमाण्डर को अपने बीच देख कर लड़ते हुए सैनिकों एवं कमाण्डरों का मनोबल ऊँचा होगा और वे अधिक उत्साह से शत्रु से मोची ले सकेंगे। मैंने यही किया था। अब मैं यहाँ जनरल पेटन के शब्दों को उद्धृत करूँगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने मुख्यालय से वाहर रहने का कारण देते हुए युद्ध के बाद कहा था:

'तट पर रह कर, नावों को धक्का लगवा कर, जब शत्रु के वायुयान ऊपर से गुजरे तब किसी सुरक्षित स्थान में न छिप कर, मैंने तट पर तैनात अपने सैनिकों की घबड़ाहट को शांत कर दिया। मैं अपने मुख्यान्य से अठारह घण्टे वाहर रहा और विल्कुल भीग गया। कुछ लोगों का कहना है कि आर्मी कमाण्डर को इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा विचार यह है कि सीनियर कमाण्डर को अपने अभियान की सिद्धि

के लिए सब कुछ करना चाहिए और प्रत्येक श्रीभवान का अस्सी प्रति-यत काम है अपने श्रादमियों का मनोवल ऊँचा बनाये रखना।'

में कोर के मुक्सालय से बहुत कम समय के लिए बाहर जाता था घोर हों? एवं वसामिक महित्विध्यों को समिलव कर लेवा था। उदाहरण है ति एक महत्त्वपूर्ण एवं वस्त्रीर तुलना मितने पर में अपने एक महत्त्वपूर्ण में वालों पर रावा आप कि महत्त्वपूर्ण में वालों पर रावा कि कि ने ता पर किसी आक्रमण की सूलना मितने से ऐंदें। बीर इस पीच में भी वहिं बरा कोई कलाकद या स्टाफ मॉफिसर फिसी लिय में मुक्ते निरंद तेना वाहता तो में बाहे कही भी होता, यह वायरनेंस अप कुमते मितन हमा स्वाप्त कर करता था।

#### से सा की सङ्गई

में का का मोर्चा प्रपने हमनाम वर्र के बारो ब्रोर, स्वभम १४,००० पुट में कैंबाई पर पा। यह स्थान तोवान (१०,००० पुट) के दक्षिण में लगभग मच्ची मोब दूरतवा बोमरी सा (८,४०० पुट) के उत्तर में नगभग वचतार मेंन दूर था। दिरोग बॉन लगभग ६,००० पुट की कैंबाई पर पर

वय यापर प्रोर मेन ने २४ प्रक्तुवर को तोवाय की छोड़ कर ने ना पर मीनों बनाने का निर्मय किया था (जिल मयद में दिस्सी के पीमार पड़ा हुए गाँ। वी उनका सोन्ना बहुधा कि में ना का मोनों बभेज दिव होगा हुए गर्मय मेरे किंग्या पढ़ रहना हुए क्षिटियर के वे कि मित में नेप्टी अनगर में पत्र में प्रीति प्रदेश कर कर हुए क्षिटियर के वे कि मित में नेप्टी अनगर में में को परामर्थ दिवा या कि में सान के बदले बोमदी ला पर मोर्थ सिवा या कि में सान के बदले बोमदी ला पर मोर्थ सिवा या हुए स्थापित से ना की घरेडा बोमदी ला का सम्मर्के मार्य छोटा या तथा रामे ने स्वर्ण की पूर्व में प्राप्त की मुख्य में बोद भी कई सान थे। किन्यु उनके परामर्थ को ने ने हुए दिवा में

रम मोचे की रक्षा का भार मानर ने अधियोजन के कमाण्यर, भिरत बनान एक एमा न्यानिया का पुत्र-निवार के क्षाण्यर, भारत बनान एक एमा निया का पुत्र-निवार के क्षाण मानतामू का । दिनों क्षेत्रमानिक क्षमण एक प्रताद में भी कम मानव के निया नियान के जनता हायर प्राप्त के विकार का बार्यराई कमाण कि नियान प्राप्त का भारताह के नियान प्राप्त का भारताह के नियान प्राप्त का भारताह कि नियान का भारताह कि नियान प्राप्त का भारताह कि नियान के भारताह कि नियान का भारताह के भारताह कि नियान का भारताह कि नियान कि नियान का भारताह कि नियान कि निया

४ दिशीयन के सुक्यात्म के निए दिशीय जीव की चुना दशा । धर ह

३३ प्रश्ताककीयन के शिक्ष-स्वेत प्रेरास-को देख कर मेरा चित्र हो एटा दा। मुझे स्पाप्त की कि प्रश्ताक प्रतिक हो प्रश्ताक को प्रत्य को प्रत्य को प्रत्य का क्षेत्र का कि प्रवाद को प्रत्य का कर को कि प्रवाद को प्रतिक को प्रत्य का क्षेत्र के प्रतिक को प्रतिक की प्रतिक

स्रधीन ४८, ६२ स्रीर ६४, तीन न्निगेड थे। ४८ न्निगेड को बोमदी ला की रक्षा करनी थी, ६२ न्निगेड को से ला<sup>र ४</sup> की तथा ६५ न्निगेड को डिरोंग जींग की। ३०१ न्निगेड को जल्दी-से-जल्दी गठित करना था। ६२ न्निगेड के कमाण्डर थे प्रसिद्ध योद्धा न्निगेडियर होशियार सिंह जिनका युद्ध-रिकार्ड प्रशंसाम्रों से भरा हुस्रा था। से-ला की रक्षा का भार उनको सींपा गया। परिस्थित के अनुसार उनको तोपखाना, वाहद तथा स्रन्य सामग्री सुलभ कराई गई।

चीनी तोवांग वाले अपने सैन्य-दल को सन्तद्ध करने में जुटे रहे। जैसे ही तोवांग और बुम ला के बीच उन्होंने सड़क पूरी कर ली, इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी दो डिवीजनें संकेन्द्रित कर दीं।

जब ७ नवम्बर को मैं ४ इन्फ़्रैण्ट्री डिवीजन के मुख्यालय डिरोंग जोंग गया था तो पटानिया ने मुभे अपने डिवीजन की स्थित काफ़ी सन्तोपजनक वताई थी। कुछ सैनिकों और युद्ध-सामग्री का प्रश्न उन्होंने मेरे सामने रखा था जिसके लिए मैंने सेना मुख्यालय को तुरन्त लिख दिया था (क्योंकि मेरे पास तो न और सैनिक थे तथा न और युद्ध-सामग्री)। मैं से ला भी गया और मैंने वहाँ कई आँफ़िसरों से बातचीत की। वे सब भी काफ़ी प्रसन्न चित्त थे।

इस वीच हमारी सैनिक दुकड़ियाँ काफ़ी सजगता से गश्त लगाती रहीं ग्रीर शत्रु के मोचों पर हमारी ग्रोर से गोला-वारी भी होती रही। मेरा विचार यह था कि से ला का मोर्चा बहुत मजबूत था ग्रीर यदि इस पर शत्रु ने ग्राक्रमण किया तो यह नयी सहायता मिलने तक शत्रु से टक्कर लेने में समर्थ था। यद्यपि इसका पीछे से सम्पर्क-मार्ग काफ़ी लम्बा था किन्तु यहाँ पर शस्त्र ग्रीर सामग्री इतनी मात्रा में थे कि शत्रु एकदम से नहीं उखाड़ पाएगा।

१७ नवम्बर को चीनियों ने से ला के उत्तर में हमारे एक ग्रगले मोर्चे नूरानाग पर चार वार ग्राक्रमण किया किन्तु उन्हें हर बार पीछे हटना पड़ा। यहाँ मोर्चे पर ४ गढ़वाल बटालियन तैनात थी। गढ़वालियों ने बड़ी वीरता १४ का प्रदर्शन किया ग्रीर चीनियों के चारों ग्राक्रमणों को विफल कर दिया। तब शत्र ने दरें के पूर्व में तैनात १ सिक्ख लाइट इन्फैण्ट्री वटालियन पर ग्राक्रमण किया। किन्तु इस बटालियन ने गढ़वालियों के समान वीरता नहीं दिखाई।

जब मैं १७ नवम्बर को सायंकाल साढ़े सात वजे वालोंग क्षेत्र से लौट कर तेजपुर-स्थित अपने सांग्रामिक कक्ष (ऑपरेशन्स रूम) में धुसा तो मैंने जनरल थापर, लेफ्टी॰ जनरल सेन और त्रिगेडियर पालित को अपनी प्रतीक्षा करते

28 से ला और वोमदी ला एक-दूसरे से लगभग सतर मील दूर हैं।
24. यदि 8 डिवीज़न ने भी इतनी ही वीरता दिखलाई होती जिन्नी कि
8 गढ़वाल ने तो से ला की लड़ाई की कहानी कर न र होती।

गानकाल पौर्व बाठ बजे सेजर जनरूप पटानिया ने पौर्व पर मुक्त गे प्रार्थना री कि में उनको गंला में ६२ विवेड को (१०-१० नवस्वर की रात की) हटाने की प्रनुमति दे हूँ बयोकि उनकी भय था कि उस रात इस बिनेड का सेंगे ने सम्बद्धं काट दिया जाएगा। उन्होंने यह भाषका भी प्रकट की कि शत्रु उन पर एक दिवीचन ने मधिक भेना ने कर साक्रमण करने वाला था। मैने उन्हें जोर दे कर समभावा कि में ला का मोर्चा हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण था भीर वह मिनी पूरी सक्ति ने यही जमे रहें। साथ ही मैंने यह भी कहा कि यदि समु उनका पीछे से सम्पर्ककाट भी देता या सी भी उनके पास इतनी सामग्री थी कि पह एक मन्ताह तक अपना मोर्चा सँभाल सकते थे। इस घोर से भी मैंने उन्हें सनेत किया कि गोनां छोड़ कर पीछे हटने में यह आयांका थी कि पन उन्हें चारों चोर ने घेर ले जबकि सोचें पर कटे रह कर ६२ ब्रियेड बधिक पुरिश्वित था। उस दिन रात की, जब बापर, बेन धीर में भोजन कर रहे थे, पदानिया ने फ़ोन पर प्रपनी प्रार्थना बोहराते हुए कहा कि से सा क्षेत्र की स्थिति मितिक्षण गिरती जा रही थी । मैंने पठानिया की जरा जोर से (ताकि मार्मी चीक यापर भी मुत लें ) कहा कि कम-से-कम १७-१० नवम्बर की रात को वह से या का मीर्चा सँमाले रहें और १० तारीख की सुबह को मैं उन्हें प्रन्तिम भादेश दुरेगा। (मरा विचार था कि यदि रात को वह मोर्ची सँभाले रहे तो मुबह तक उनकी स्थिति कुछ दृढ़ हो जाएगी ।) मेरे इस निष्य में पठानिया कुछ इ.सी से हुए। मार्मी चीक और मार्मी कमाण्डर से विचार-विवशं कर के तथा ४ डिबीडन के जी॰ भो॰ सी॰ की प्रार्थना को ध्यान में रख कर. उस रात मैंने निम्नलिमित बादेश पठानिया की भेजा :

(प) धपने वर्तमान मोचौं को यथायानित सँगाने रही,

- (या) यदि स्थिति प्रधिक विषम हो जाए ग्रीर वर्तमान मोर्चे न सँभल सकें, तो कोई भी ठीक मोर्चा खड़ा कर लो,
  - (इ) लगभग ४०० शत्रु-सैनिकों ने वोमदी ला-डिरोंग जोंग सड़क काट दी है,
  - (ई) बोमदी ला पर तैनात ४८ त्रिगेड के कमाण्डर को मैंने ग्रादेश दे दिया है (क्योंकि ४ डिबीजन का ४८ त्रिगेड से सीवा सम्पर्क नहीं था) कि वह ग्रपनी पूरी शक्ति से एवं बहुत फुर्ती से शत्रु पर रात में ही ग्राकमण कर दे ग्रीर सड़क को हर कीमत पर साफ़ रखे,
  - (उ) हो सकता है कि शत्रु सेंगे से ग्रापका सम्पर्क काट दे (इसकी चेता-वनी मैंने ग्रपने सांग्रामिक निर्देशों में लगभग दस दिन पहले भी दी थी),
- (ऊ) ग्रापके लिए सर्वोत्तम मार्ग है ग्रपनी पूरी शक्ति से शत्रु से लोहा लेना,
- (ए) १८ की सुवह तक दो अतिरिक्त वटालियनें वोमदी ला पहुँच जाएँगी,
- (ऐ) ग्रपने सम्पर्क-मार्ग (लाइन ग्रॉफ़ कम्युनिकेशन) को निर्वाघ रखने के लिए टैंकों तथा ग्रन्थ सहायक शस्त्रों का पूरा उपयोग करो।

(यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर हूँ। १७ एवं १८ को जनरल थापर एवं लेफ्टी० जनरल सेन मेरे पास थे। इस अविध में जो भी महत्त्वपूर्ण आदेश मैंने दिये, वे मैंने इन दोनों के परामर्श से एवं इनकी पूर्ण सहमित से दिये।)

कई दिन बाद मुक्ते पता लगा कि पठानिया ने ६२ विगेड के कमाण्डर, विगेडियर होशियार सिंह से कहा था कि १७ तारीख को किसी समय पीछे से उनका सम्पर्क काट दे दिया जायगा और डिबीजनल मोर्चा एवं ६४ विगेड का मोर्चा भी संकट में थे, इसलिए उन्हें (होशियार सिंह को) उस रात पीछे हट आना चाहिए था और डिरोंग जोंग के मोर्चे की सहायता करनी चाहिए थी। डिरोंग जोंग की सहायता के लिए विगेडियर होशियार सिंह ने पहले ही एक बटालियन भेज दी थी और से ला के मोर्चे को तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया था, इसलिए वह से ला से नहीं हटना चाहते थे। जब पठानिया ने ज्यादा जोर दिया तो होशियार सिंह ने कहा था कि पीछे हटने के लिए भी उन्हों ४६ घण्टे मिलने चाहिएँ क्योंकि ब्रिगेड का पूरा सामान हटाना होगा।

२६. जब पठानिया ने होशियार सिंह से कहा कि शायद शत्रु उसका पीछे से सम्पर्क उड़ा दे तो होशियार सिंह ने जवाव दिया कि ऐसा कर के शत्र अपने को भी उड़ा देगा। होशियार सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि वह पीछे के सम्पर्क में वाधा उत्पन्न करने वाले को भी सँभाल लेंगे और से ला का मोर्चा भी सँभाल लेंगे।

नितु प्रतिन्ता ने जनकी एक न मुनी भीर जन्हें गुरन्त पीपें हटने का पारेसा कि । नित्ता हो कर होधियार बिद्ध को ज्यों राज थीछं हटनों का पारेसा कि । नित्ता हो कर होधियार बिद्ध को ज्यों राज थीछं हटनों का पारेसा में नित्ता का भीने नहां या कि जन्हें प्रधानित्त काने आदेश मेरे नित्ता के कि जन्हें प्रधानित काने का सारेसा मेरे नित्ता के कि जन्हें प्रधानित काने के साहत हो जाएं, तभी वह कि हैं हैं । जेने पूर्व के दिन्द विद्याद होधियार हित्स हमें प्रधानित माने पर इसे ने । जेन्होंने स्थित को जेने को सीवाने कि अपना का पार कि सारे , तभी वह की । जेन्होंने स्थित को जेने मेने स्थान के अपना कि प्रधानित के पहले के अपना कि प्रधानित के पहले के अपना कि प्रधानित के पहले के । जेन्होंने स्थित को जेने स्थान के अपना कि प्रधानित के प्रधा

विरोध इस जीवनीय स्थिति के निष् वाय वस्त्रों के साव-गाय कुछ कर्मा-प्रमाण प्राहित्य भी विश्वेचार है। (श्वकं कुछ अस्त्रानीय वस्त्रात को क्यां र गह्यात का क्यांक्टिंग श्रीकंट जिसने प्रतिक्रीय विराह्म को अंगे रह करूने हैं क्यांमिंग जिस्ती कार्यात प्राह्मित नेतृत्व का श्वकं है हर करूने हे निष्मु नहीं हुँटे चीर सेंग व्यवस्थी को बसी गरसवा से पीत भी अगोशा करते रहे जहाँ चुकू से युक्त हिरोध कोम के बीच यपने चार्यायों हरू 1)

्व ने ने ने मुनह साड़े पांच बचे मैंने पटानिया को डोन किया तो को पुरोन किर वही पहली जान की रट पुरू कर की प्रधान में माने किया तो की पुरोन । जब उद्दोने बहु कहा कि दाने में क्षेत्र कर हरा है बच्च कर किया है । जनवादर की जान को ही बीसे हरना पुरू कर किया पा के ने किया पुरू कर किया हो जहां किया हो जहीं बचा (धीर बहु भी थापर एवं सेन से परामशं लेने के बाद क्योंकि दोनों ग्रभी मेरे पास ही थे)। यह मुफे बाद में पता चला कि से ला पर कोई भयंकर लड़ाई नहीं हुई थी (ग्रतिरिक्त ४ गढ़वाल के साथ हुई लड़ाई के)। से ला तो शत्रु को निर्विरोव मिल गया यद्यपि ४ डिबीजन के पास पाँच इन्फ़्रेण्ट्री बटालियनें थीं, ब्रार्टीलरी (तोपलाने) की एक फ़ील्ड रेजीमेंट थी जिसमें केवल एक बैट्री कम बी तथा एक ग्रिगेड़ के वर्ग की सामान्य फायर सपोर्ट थी। लगभग एक सप्ताह की रसद भी इसके पास थी।

से ला से पीछे हटने के लिए होशियार सिंह ने पटानिया पर जोर नहीं डाला था अपितु पटानिया ने होशियार सिंह पर जोर डाला था। अपने एक आंफ़िसर के परामर्श पर पटानिया से ला जैसे मजबूत मोर्चे को छोड़ कर डिरोंग जोंग के अपने मोर्चे को मजबूत करना चाहता था। ऐसा करने में उनकी अपनी स्थिति डावाँडोल हो गई। (उनका हौसला, से ला, डिरोंग जोंग और बोमदी ला, सब एक साथ में निकल गए।) नेका में अन्य स्थानों पर तो चीनियों के अंट्ठ अस्त्र एवं उनकी विशाल वाहिनी हमारी पराजय का कारण बने किन्तु यहाँ पर पटानिया एवं उनके कुछ साथी कमाण्डर हमारी पराजय के कारण वने।

से ला पर ग्रधिकार करने के तुरन्त वाद शत्रु ने वोमदी ला एवं डिरोंग जोंग पर ग्रधिकार कर लिया ग्रीर इन दोनों स्थानों का सब जगह से सम्पर्क काट दिया। १८ की सुवह ६५ त्रिगेड एवं ४ डिवीजन के मुख्यालय को डिरोंग जोंग छोड़ना पड़ा।

४ डिवीजन के जी० सी० यो० ने डिरोंग जोंग से वोमदी ला जाने वाली सड़क पर पीछे हटना प्रारम्भ किया। किन्तु रास्ते में उन्हें शत्रु (जिसकी शिवत मैं निर्धारित नहीं कर पाया हूँ) मिल गया जिससे उन्होंने माँडला मार्ग पकड़ कर 'फुटहिल्स' की ग्रोर हटना शुरू कर दिया। यह निर्णय उनका ग्रपना था। मेरा विचार है कि उनके दल में कुछ चीनी धुस ग्राये थे जिन्होंने हमारे सैनिकों एवं ग्रॉफ़िसरों की विदियाँ पहन रखी थीं ग्रौर जो स्वयं को छिपाने के लिए हिन्दी में ग्रादेश दे रहे थे। हम उनकी सेना में धुस नहीं सकते थे क्योंकि हमारे यहाँ शायद ही कोई चीनीभाषी व्यक्ति था। यह मुक्ते मालूम नहीं कि डिरोंग जोंग के मोर्चे को या मुख्य सड़क को छोड़ते समय पठानिया ने पीछे रहने वाले सैनिकों को क्या ग्रादेश दिया था। से ला ग्रौर डिरोंग जोंग बिना किसी विशेष रक्तपात के शत्रु के ग्रधिकार में चले गए।

जिस ४ इन्फैण्ट्री डिवीजन की कमान सँभालने का गौरव किसी समय मुभे प्राप्त हुग्रा था, उस डिवीजन के लिए यह शुभ चड़ी नहीं थी। १६५६-५६ की

किंग्रेस में (त्रिमें मैं जानता था) और इस दिबीजन में बहुत भिन्नता थी। रिकेषुष्ठ पिंग्ड बिस्कुल नये थे, कुछ बटासियमें चिरकुल नयी थी। इस समय तरिबीजन ने जो कदम उठाया था, वह इसकी परम्परा के धनुकुल नहीं था केंग्रु दस पर एक कसंक था। (ए० एस० एठानिया से इस डिबीजन की मत छोन सो गई और सरकार ने उन्हें केना से बाहुर कुछ नाम दे दिया।)

#### भेगरो ला की लड़ाई

भोगरों ता 'पुटहिल्य' एवं सं ला के बीचोबीच है। इस कटिन मीचें की राज मार ४० विशेष को नवस्वर के प्रयम खप्ताह में सीपा गया और भीचें बीधने का उने कोई सामान नहीं दिया गया। इसकी कमान प्रिगीष्ट्रेय प्रियमित के उने कोई सामान नहीं दिया गया। इसकी कमान प्रिगीष्ट्रेय प्रियमित के हरायों में वें । ४ विश्वीचन ने इस विशेष को स्पष्ट राज्यों में वें सामान कि नहीं से साम के उन्हें के हरायों में वें सामान कि नहीं में साम प्रीमी के साम प्राथमित को स्थाप प्राथमित को में से प्रियम कि यह विशेष को नम्मर सब से पीछे था। १२ नम्मर को प्रियमित कि नियमित कर है। कोशिक इस चौची के सित एक पनटन रेग की या चुकी में, स्विमित एक पनटन रेग की या चुकी में, स्विमित एक पनटन रेग की या चुकी में, स्विमित एक पनटन रेग की मीर ने अर्थ में या समस्त के प्रथम के प्रथम के स्वाप के प्रथम से से प्रथम के स्वाप के प्रथम होता है से प्रथम के स्वाप के प्रथम होता है से प्रथम के स्वाप से प्रथम के स्वाप के प्रथम होता है से प्रथम के स्वाप से प्रथम के स्वाप के प्रथम होता है से प्रथम से प्रथम से प्रथम से प्रथम के स्वाप के प्रथम से प्रथम से प्रथम से प्रथम से प्रथम से प्रथम से से प्रथम से प्र

लगभग ४०० चीनियों ने बोमदी ला के उत्तर में ६ किलोमीटर दूर एक स्थान पर बोमदी ला एवं डिरोंग जोंग के सम्पर्क-सावनों को उड़ा दिया। इसके तूरन बाद ४८ त्रिगेड के कमाण्डर ने मुक्तसे सम्पर्क स्थापित किया और वतलाया कि ४ डिवीजन से उसका सम्पर्क काट दिया गया था। मैंने उनको म्रादेश दिया कि वह उसी रात शत्रु पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दें और ४ डिवीजन से यपना सम्पर्क पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करें। मैंने उन्हें सूचना दी कि मैं उनकी सहायता के लिए दो इन्फैण्ट्री वटालियनें (६/८ गीरखा एवं ३ जे एण्ड के राइफ़ल्स) भेज रहा था जो १८ की सुबह बोमदी ला पहुँच जाएँगी। विगेड कमाण्डर ने उत्तर दिया कि ग्राक्रमण करने के लिए उन्हें लगभग १६ कम्प-नियों की ग्रावश्यकता थी जबिक उनसे पास (वोमदी ला में) केवल ६ कम्प-नियाँ थीं ग्रीर इसलिए यदि मेरे ग्रादेशानुसार वह शत्रु पर ग्राक्रमण करते थे तो वोमदी ला का मोर्चा संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने सुभाव दिया कि ग्राक्रमण करने के स्थान पर श्राकामक गश्त ग्रधिक श्रेयस्कर रहेगी। प्रत्युत्तर में मैंने कहा कि वह जैसा उचित समभें, वैसा करें तथा अपने दोनों टैंकों का पूरा सदुपयोग करें एवं डिरोंग जोंग वाली सड़क को शत्रु से मुक्त कर दें। ग्रगले दिन सुवह लगभग ११ वजे जब हमारी दो कम्पनियाँ ग्रपने दो टैंकों एवं दो पहाड़ी तोपों (उस मोर्चे पर कुल चार पहाड़ी तोपें थीं) को ले कर डिरोंग जोंग की सड़क को शत्रु-मुक्त करने के लिए बढ़ीं तो उनके द्वारा खाली किये स्थान पर चीनियों ने ऋधिकार कर लिया और वहाँ से हमारे तोपखाने एवं प्रशासकाय क्षेत्रों पर गोलियाँ वरसानी गुरू कर दीं।

३ जे एण्ड के इन्फैण्ट्री बटालियन के कमाण्डिंग श्रॉफ़िसर श्रीर उनके नम्बर दो, एक श्रिम सैन्यदल के साथ १८ की दोपहर को बोमदी ला पहुँच गए। शेष बटालियन पीछे थी। किन्तु दूसरी बटालियन ६/८ गोरखा चाको पर ही एक गई जबिक इस संकट के समय उसे श्रीधक तेजी से बोमदी ला पहुँचना चाहिए था। यदि ये दोनों बटालियनें ठीक समय पर बोमदी ला पहुँच गई होतीं तो उस मोर्चे को बचाया जा सकता था।

सिक्ख लाइट इन्फैण्ट्री अपने मोर्चे पर वापस नहीं पहुँची और पीछे हट आई। दूसरे सैन्यदलों ने भी विना आदेश के पीछे हटना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि शत्रु वोमदी ला की ऊँचाई पर आ गया था। जब त्रिगेड कमाण्डर ने स्थिति को अपने नियन्त्रण से वाहर पाया तो वह अपने कुछ स्टाफ़ के साथ शाम को साड़े ६ वजे रूपा आ गया। वहाँ उन्होंने ६/८ गोरखा राइफ़ल्स के कमाण्डर से पूछा कि वह वोमदी ला न पहुँच कर रास्ते में क्यों एक गए थे तो इसका उन्हें कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं मिला। वाद में त्रिगेडियर गुरवस्श सिंह को पता चला कि उनके कुछ आदमी वोमदी ला ही रह गए थे, तो वह उसी रात को वोमदी ला पहुँचे (जैसा कि से मुक्ते वाद में वतलाया)।

व्ही इन्होंने भपने दो सौ मार्दामयों को हवाई-यट्टी की रक्षा करते पामा जिन्हे

सने बाव से कर वह भोर से कुछ पहले रूपा लौट भाए।

हंप्या के साढ़े छ: बजे मुक्ते तेजपुर में यह दुखद मूचना मिली कि उस दिन क्या में बोमदी सा पर सनुका अधिकार हो गया था। इस समाचार के किन के तीन मिनट के भीतर मैंने ते अपुर छोड़ दिया भीर रात के नौ बर्ज मैं पुटहिल्स पहुँच गया। इस सकट काल में मुख्यालय में भेरे येंडे रहने का होई साम नहीं या । 6

१६ तारीस की प्रात.काल जब मैं 'फुटहिल्स' से बोमदी ला की ग्रोर जा स्था तो सङ्कपर मुक्के अपने सैनिक एवं शरणार्थी आते मिले। इसलिए कि बहुत धीमे-धीम माने बदना पड़ा । मैं बहुत शीझ माने पहुँच जाना चाहता प बाकि स्थिति को सँभान सकूँ। शस्ते में हमने टेलीफोन की लाइन का निर्माप किया और रूपा एवं कोर मुख्यानय की वार्ताएँ सुनी जिसमें पता चला हि हुसारी सेना चाको की ओर हुट रही थी। इसी लाइन से मैंने भी कई बादेश दिये ।

भाको फुटहिल्स एव बोमदी ला के बीच मे है। दोपहर को मैं वहाँ पहुँच ग्या। यहाँ मुक्ते समाचार मिला कि में ला एवं योमदी ला की सहायता करने है लिए १ डिबीयन 'पुटहिल्स' पहुँच गया था (जबकि से ला भीर बोमदी ला, रोगों ही शत्रु के हाथों में पहुँच गए थे)। इस डिवीजन के कमाण्डर, मेजर बनाल पं॰ के॰ मण्डारी को मैने स्थिति में प्रवस्त करा दिया।

वेंगा घाटी में स्थित एपा की ४० बिगेड ने उस दिन पूर्वीह्न ११ वजे वाती कर दिया था। अनेक भारतीय एव विदेशी पत्रकारो को मैने लीटते हुए देता। जब इन पत्रकारों में से एक ने मुक्ते शत्रुकी स्रोर बढते हुए देखाती रेसने बी॰ बी॰ सी॰ को सन्देश भेज दिया जिसके धनुसार उस साम बी॰

थी। सी। से प्रमारित हुआ कि मुक्ते चीनियों ने पकड़ लिया या।

भाको पहुँच कर ४८ इन्छेन्ट्री क्रिनेड ने १६ तारीस को हथियारी की, पंतन की एवं खुदाई के बीजारों की मांग की जो मैंने तुरस्त पूरी कर थी। उनके पीछे मीछे मैंने लेपटी । कर्नल शाहबेग सिंह को भेजा ताकि वह उन्हें झागे शाए। शाहबेग सिंह चाको—उकाव का घोसला—पहुँचे और उसम मागे भी में । इस समय इस सैनिक घॉफिसर ने काफी साहस एवं वीरता का परिचय दिया। उस रात श्रमु ने चाकी पर श्राप्तमण किया और ६/= गोरना राइफ़रस एवं ३ जे एण्ड के राइफल्स को पराभूत कर दिया।

कोर मुख्यालय को तेजपुर से हटा कर गोहाटी से जाने का निगंप जनरन

इस भापरकाल में में भपने सैनिकों के मध्य में पहुँचना चाहता हा काल में एक कमाण्डर को करना चाहिए।

थापर ने, लेपटी॰ जनरल सेन ने और मैंने परस्पर विचार-विमर्श कर के किया। यह काम २० नवम्बर को दोपहर बाद किया गया। मैंने, ब्रिगेडियर के० के० सिंह ने, ग्रासाम के राज्यपाल के परामर्शवाता लुथरा ने तथा एक-दो ग्रन्य ग्रॉफ़िसरों ने तेजपुर में रुके रहना ही श्रीयस्कर समभा। श्रफ़वाह फैलाने वालों ने कहा था कि में भी उसी दिन गोहाटी चला गया था। यह विल्कुल भूठ है। मेरे विम्छ भूठा प्रचार करने वालों की उस समय कोई कमी नहीं थी।

थीमती इन्दिरा गाँवी और काँग्रेस के भूतपूर्व ग्रध्यक्ष देवर कुछ पहले तेजपुर पहुँचे थे। ढेवर तो कुछ स्त्रियों के पुनरावास का प्रवन्व करने एवं म्रन्य कामों से वहाँ गए थे। जब वालोंग, से ला ग्रीर वोमदी ला शत्रु के कब्जे में चले गए तो मैंने तेजपुर के डिपुटी कमिश्नर को सारी स्थिति वतला दी। वाद में मुक्ते मालूम हुआ कि वह सज्जन अपने परिवार को ले कर उस दिन अपराह्न में कलकत्ता भाग गए।

वहाँ के यंग्रेज चाय-उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने मुभसे सलाह माँगी कि गिरती हुई सांग्रामिक स्थिति को देखते हुए वे लोग सपरिवार वहीं रके रहें या किसी सुरक्षित स्थान में चले जाएँ। मैंने उन्हें परामर्श दिया कि ग्रपने परिवार को तो वे सुरक्षित स्थानों में पहुँचा दें किन्तु स्वयं वहीं रुके रहें। उन्होंने ऐसा ही किया। संकटकालीन स्थित में उनका यह कदम ग्रंग्रेजों की परम्परा के यनुकुल था।

#### १८ से २० नवम्बर

१८ नवम्बर को तेजपुर में थापर ने मुक्तसे कहा कि लहाख और नेफ़ा में अपने सैनिक पराभव के कारण सरकार की काफी आलोचना होगी, इसलिए यदि उनके त्यागपत्र देने से सरकार को कुछ लाभ होने की सम्भावना हो तो वह नेहरू को अपना त्यागपत्र दे देंगे। दिल्ली आते हुए, वायुयान में यही वात उन्होंने विगेडियर पालित से भी कही । पहले तो पालित ने कहा कि इस कदम की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी किन्तु दुवारा सोच कर कहा कि उनका (थापर का) यह कदम काफी प्रशंसनीय माना जाएगा यद्यपि नेहरू इस त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। उस रात दिल्ली पहुँच कर थापर सीधे नेहरू के निवासस्थान पर गए और कहा कि अपनी सेना के पराभव के फलस्वरूप सरकार की काफी ग्रालोचना हो रही थी, इसलिए यदि उनके त्यागपत्र से सरकार की कुछ बचत हो सकती हो तो वह अपना त्यागपत्र देने को तैयार थे। नेहरू ने उत्तर दिया कि ग्रावश्यकता पड़ने पर वह उन्हें वता देंगे । ग्रगले दिन मन्त्रि-मण्डल के सचिव एस० एस० खेरा थापर के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि नेहरू ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय किया था। इस पर थापर ने सेवाविव पूर्ण होने के पहले ही निवृत्त किये जाने की लिखित

मंत्री को को क्षीवार कर भी बर्द । वाजनीतिक कारणों के किए पापर की मंत्र देशे गई।

बंख्या हो पृष्टि ये भाषर के बार नेपशी - वनस्त के गान भाषा में सार स्वार प्रारंप प्रवाद के सामार्थ के साथ में साय ने भोषती के नाम में जिसारा की र राष्ट्र के साथ मार्थ के भोषती के नाम में जिसारा की र राष्ट्र के साथ मार्थ के पूर्व के भोष उन्हें भाषा में निवृत्त होने ना मार्थ भी मिन कवा था। बोधधी को, जो धपना बंगिक-जीवन सामार्थ मार्थ के साथ के साथ कर प्रवाद का मार्थ की मिन कवा था। बोधधी को, जो धपना बंगिक-जीवन सामार्थ मार्थ के शाह है के बहुत दिन सहते बोधधी के शाह है के साथ कर के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ का

रे॰ नपन्वर की हिचति काफी भिन्ताजनक थी । शीवरी समेत किसी की नहीं मानूम या कि भीनी आने बहेंने या नहीं अपना भारतीय रेना को अभी शेर किनना गीछ हटना पढेगा ? इस समय चीमरी ने, जिन्हें स्टेट्समैन ने शीरता की प्रतिमूर्ति की संग्रा दी, असममित मन स्थिति मे जनरल पी० एन० पापर में पूछा कि प्रवनी मेना की कमियी (सब्दा एवं शस्त्री में) की देखते हुए, उनके (भाषर के) विचार से वह (चीचरी) कितने दिन मार्भी चीफ रह पाएँग। पापर ने चौधरी को सान्धना देते हुए कहा कि उन्हें स्ययं मे नहीं घवडाना पाहिए क्योंकि एकट की बड़ी तो समझम दल चुकी भी और मैदान में चीनी बिना कटोर लोहा लिय बाने नहीं बढ़ पाएँने। भाग्य ने फिर चौघरी का साथ दिया और चीनियों ने यद-विशास की एकतरका घोषणा कर दी तथा जितनी षीमा में वह धारों बढ़ थाये थे, उसरे पीछे हट गए। शौधरी ने एकदम रंग पलटा भीर वह एक 'टफ' (कटोर) धार्मी चीफ वन नए । काफ़ी लोगो को यह विश्वाम दिला दिया गया कि वह (चमत्कार के बल पर) 'नियंल सेना का कायाकरूप' कर देंने जो अशीश में 'युटबन्दियो एवं कमजोर नेतरव' के फलस्वरूप प्रशासत हो गई थी। (पिछली बात जरा फूसफूसा कर कही गई थी।) रग बदलने मे चौधरी ने गिरगिट को भी मात दे दी तथा परिस्थितियाँ, सदा की भांति, चौधरी के अनुभूल निढ हुई। (हमारे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने अपने बननव्य में जो कहा उसका अर्थ यह या कि जब तक हम चीनियों से अपनी सारी धरती वापस न ले लेंगे, तब तक वह एक विशिष्ट शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। दुर्भाग्यवश, ग्राज चार वर्ष वाद भी हमारी वह वरती चीनियों के ग्रिथिकार में है किन्तु यह मुभे पता नहीं कि वह राजनीतिज्ञ महोदय उस विशिष्ट शहर में प्रविष्ट हुए या नहीं।) हमारे नेताश्रों को यह वात ध्यान रखनी चाहिए कि गेना के विस्तार में, सन्तद्ध करने में तथा मुयोग्य कमाण्डरों की देखभाज में अच्छे शस्त्रों का प्रशिक्षण देने में काफ़ी समय लगता है। ग्रतीत की ग्रपनी गलती से उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, शान्तिपूर्वक ग्रपनी सैनिक शक्ति वढ़ानी चाहिए श्रीर ग्रवसर ग्राने पर ग्रपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ में शोर मचाने का कोई लाभ नहीं है बिल्क ऐस। करके हम स्वयं को ही योखा देते हैं। चीन हो, पाकिस्तान हो ग्रथवा कोई ग्रीर देश हो, हमारी वात का वह तभी सम्मान करेगा जब हम सचमुच शक्तिशाली होंगे ग्रन्यथा हमारी श्रोर कोई ध्यान नहीं देगा। माग्रो तसे तुंग के ग्रनुसार 'शक्ति वन्दूक की नली में है।'

धीरे-धीरे देश को यह विश्वास दिलाया गया कि १९६२ की हमारी सैनिक पराजय के लिए कुछ विशिष्ट सैनिक कमाण्डर जिम्मेदार थे (न कि सरकार जिसने सेना के वार-वार कहने पर उसे युद्ध के लिए तैयार नहीं किया)।

## २१ नवम्बर (ग्र)

से ला, वोमदी ला, रूपा और चाको भी हमारे हाथ से निकल गए। ढोला, तोवांग और वालोंग तो पहले ही शत्रु के हाथों में पड़ चुके थे। लहाख में भी इसी प्रकार पराजय का मुँह देखना पड़ा। पहले पराजय और फिर युद्ध-विराम, निकट भविष्य में अपनी पराजय के कलंक का कोई अवसर न दिखाई पड़ना, अपने विरुद्ध किये जा रहे कूठे प्रचार और सेना मुख्यालय में शासन-परिवर्तन इतनी चीजें मिल गईं कि इनको सहन करना मेरे वश के वाहर हो गया। स्थिति इतनी असह्य प्रतीत हुई कि सेवाविध के पूरा होने के पहले ही सेना से अवकाश प्राप्त करने का विचार उस रात मेरे मन में आया।

मेरे त्रालोचकों का कहना था कि नेफ़ा में हमारी पराजय इसलिए हुई क्योंकि मुफे एक सांग्रामिक कोर की कमान करने का पर्याप्त अनुभव नहीं था। यहाँ एक रोचक प्रश्न पैदा होता है कि सीनियर कमाण्डरों के लिए पर्याप्त अनुभव क्या है ? मेरे विचार से शान्ति और युद्ध में, स्टाफ़ पर और कमान में विविध क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर अपने नेतृत्व के गुण और पेशे के सद्धान्तिक ज्ञान को व्यवहार में लाने के अवसरों का समूह ही यह अनुभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अधिकांश भारतीय ऑफ़िसर छोटे-छोटे पदों पर थे, इसलिए वे

नर या देखी। करेन के पदर्ष में उत्पर का सांधामिक धनुभव प्राप्त नहीं हर पते। ऐसे भी कुछ भारतीय बॉफ़िसर वे जो बिना युद्ध के दर्पन किये ही नेटी। जनरन के पद तक पहुँच गए थे। इस तथ्य को वतलाने का भेरा यह पंचार नहीं है कि मैं घरने मैंनिक जीवन के कुछ पत्तो पर धरिक वन देना गुरुश है—वेगीकि मंसा सैनिक जीवन जे औसा है, वैसा हैं रहेगा—पित्र हेन दना है कि यदि मेरे सम्पूर्ण सैनिक जीवन ने देशा जाए पी यह मेरे हनसभीन प्रॉप्तिसरों के मैनिक जीवन में किसी भी ख्य में कम नहीं था।

४ मन्त्रद १६६२ को जब नेक्षा में मैंने अपनी कोर की कमान सेंभाली ती हर नमय दर्गम केवल दो त्रिगेड ये जबकि सामान्य रूप मे उसमें ६ से ले कर ह पिंद नक होने चाहिए थे। एन्द्रह दिन बाद होला के मोर्चे पर नैनात क्रिगेड ही तत्रु ने नष्ट कर दिया । यदि यह ब्रिगेड अपने पेश की दृष्टि से अकुशाल था या इसने बुख भूलें की तो उसके लिए इस त्रिगेड के कमाण्डर, त्रिगेडियर दाल्बी है प्वाव मौगना चाहिए। यह ब्रियेड सवा प्रन्य सैनिक यूनिट जो बाद में मुभे मिले, पहले भी कही थे और यदि इनमें कुछ कमियाँ थीं तो उसके लिए इनके पहुँग कनाण्डरों को जिन्मेदार ठहराना चाहिए। प्रविक्षण की कमी, जलवायु व मनम्पस्तता तथा युद्ध-सामग्री के सभाव के निए सन्पूर्ण भारतीय मेना या सरकार को जिम्मेदार मानना चाहिए। हा, भारतीय गेना का एक ग्रांक्रियर होने के नाते इस सामूहिक जिम्मेदारी में में यपना भी हिस्सा मानता है बीर देंगे स्त्रीकार करता है। किन्तु इन सब बातों की सम्पूर्ण जिस्मेदारी मुक्त पर भोपना विस्कुल संगत नहीं है। भेरे पास कोई ऐसा जादू तो था नहीं कि मै पुण दिनो या कुछ सप्ताहो में इन शृनिटों की कमियों की तूर कर के दनका पायकल्प कर देता। हो, तकनीकी दृष्टि में ग्राप मुक्ते जिल्मेदार टहरा सकते है क्योंकि उस समय इनकी कमान भेरे हाथ में थी। धीर यह भी गत्य है कि मग्रासकीय या साम्रामिक दृष्टि से इन यूनिटों के लिए जो भी किया जाना सम्भव या, उसमें भैने कोई कतर नहीं छोड़ी थी। अपने अधीन यूनिटों को भैने भी सीधा प्रादेश नहीं दिया अपितु बीच के कथाण्डरी द्वारा दिया । होना, प्रोबाग, से ता, बोमदी का या बानोंग में ते कोई भी मोर्का इसलिए हमारे हाथ में नहीं निक्या बयोकि मैंने कोई गनत धादेग दिया था। उच्चाधिकारियों ने मुखे दन मोर्ची पर इटे शहने का आदेश दिया था और इनके पतन के कारणी पर मेरा कोई भ्रधिकार नजी या ।

२९ में ऐसे चीन फ्रॉक्सिसरें को आनवा है जो घाज बहुत करेंचे पटो पर फ्रांतिन हैं किन्तु जिल्होंने दिवालें बोल क्यों में दोशी की घाजाज भी नहीं मुनी है चौर जिल्होंने सामानिक अनुभव भी कभी बहुत छोटे पटी पर प्राप्त किया था किन्तु वै पकट ऐसा करते हैं कि जोने पुद्ध का उन्हें बहुत अनुनव हो ।

श्रीर फिर ग्रक्तूबर-नवम्बर १६६२ के नेफा युद्ध में कोई में एक ही सीनियर ग्रॉफिसर तो नहीं था। कई मेरे ऊपर थे तथा कई मेरे नीचे थे। उस समय सेना इस प्रकार श्रेणीवद्ध थी-चोटी पर ग्रामी चीफ ग्रीर उनके नीचे तीन ग्रामी कमाण्डर जिनमें नेफा समेत पूर्वी क्षेत्र के अप्रैल १६६१ से इन्चार्ज थे लेफ्टी० जनरल सेन; लेपटी० जनरल सेन के अधीन ३३ और ४, दो कोर थीं जिनमें ३३ कोर तो नागालैण्ड तथा कुछ अन्य क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थी तथा ४ कोर नेपा के लिए; ४ कोर मेरे अधीन थी जिसमें दो<sup>3</sup> डिनीजन थे और प्रत्येक डिनीजन का इन्चार्ज एक मेजर जनरल था जिसके नीचे कई त्रिगेड थे ग्रीर प्रत्येक व्रिगेड के लिए एक त्रिगेडियर जिम्मेदार था। इस प्रकार मेरे ऊपर-नीचे स्रनेक सीनियर कमाण्डर थे ग्रीर नेफा की सुरक्षा का भार इन सब पर तथा मुक्त पर सामूहिक रूप से था। उदाहरण के लिए, से ला के महत्त्वपूर्ण मोर्चे को खोने के लिए मेजर जनरत ए० एस० पठानिया (मेरे अधीनस्थ कमाण्डरों में से एक) जिम्मे-दार थे। फिर मेरे ऊपर ग्रामी कमाण्डर लेपटी० जनरल सेन थे जिनकी सहमति से मैंने सारे आदेश दिये थे और जिन्होंने मेरे एक आदेश को भी कभी गलत नहीं वतलाया। (मैं तो नेफा के मंच पर वाद में पहुँचा, लेफ्टी॰ जनरल सेन तो वहाँ लगभग अठारह महीने पहले से थे।) इसलिए नेफा की प्रत्येक घटना के लिए वह भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। सैनिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण सुलभ हैं जबिक किसी मोर्चे पर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, हार हो जाने के कारण सम्वन्धित आर्मी कमाण्डरों से या उनके ऊपर वाले कमाण्डरों से कमान छीन ली गई है (जैसे कि सेन के क्षेत्र में नेफाकी पराजय)।

यहाँ मेरा यह पूछना प्रसंगानुक्ल है कि मेरे उन प्रतिरूपों (काउण्टर-पार्ट्स) की जिनके पास लहाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी ग्रौर जिनके ग्रधीन भी इसी प्रकार की हार हुई थी, यह प्रशंसा क्यों की गई कि उन्होंने 'बड़ी वीरता' से प्रतिरक्षा की थी।

नेफा (श्रीर लद्दाख) में जो कुछ हुया, वह सरकार और उसके अनेक सैनिक एवं गैर-सैनिक कर्मचारियों की भूलों का संयुक्त परिणाम था। इस परिणाम के लिए मैं भी इन सब के साथ जिम्मेदार हूँ किन्तु इससे ग्रिधिक मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं जहाँ तक समभता हूँ, मेरे ग्रालोचकों ने वेवल मुभ पर उँगली उटा कर ग्रपनी ईप्या को तुष्ट किया है किन्तु यदि ये ग्रालोचक उसी कसौटी पर कुछ और लोगों को कसते तो मेरे विरुद्ध इनका ग्रारोप हल्का न हो जाता!

३०. मेरी कमान में कुछ और सैनिक यूनिट भी आये किन्तु युद्ध-विराम के एकदम पहले।

री नवाबर (ब)

वैबहुर जनपून था। मिवि व यदिकारियों ने जैस ने प्रयागियों की मुक्त हर दिना था। करती नीटो को जना कर वेकी की बन्द कर दिना गया था। भावताहर बाहनी में विजयू पटनायक तथा चानिहा एक पण्टे के निम तेशुर होते होर हवाई-पड्ड वर उन्होंने मुस्ता गरकानीन स्थित वर चनां हो।

दे वे ते कर २२ नवस्वर तक पुन्ने भवर बनस्त ए० एग० पटानिया का धी बनवार नहीं वि ता दुर्शनिया उनकी सुरक्षा की धीर से मैं बहुन निन्तित त्रा हुने देख मार्चम नहीं पा कि वह युद्ध में बीर यनि की प्रान्त हुए मा राजू है उहें बनी बना निया या बिना सार्य-पीर्ड नेका के बनानों से भटका फिर रहे छै रा करें चिकित्या की पावस्वकता थी जान मानुस किस प्रवास्त्र प्रवस्था में कहीं है। दह नहाँ ती रह हो यह थी, हर्गातए मैंने जो है गोजरे का विचार किया। च्य दिन बोनपुर बाद किनी ने मुचना श्री कि व िवीवन के बुग्न प्राणि-को हो तेबदुर के उत्तरनिस्त्रम में स्थित कानाटीत में देशा गया था। भेने है कि दिह में बहु बान का निसंग किया। होंग गाई म ह कमारिश जनसम् र प्रदेश व बर्ग बात वर मध्य र क्ष्या र क्ष्या र क्ष्या प्रकृत । प्रवास कर प्रदेश के स्वति है से क्ष्या क्ष्या व प्रदेश के स्वति है । जब उन्तर सैने इस प्रशियान पर प्रदेश की नेनाव किया हो वह महूचे नैयार हो मए।

विश्वाद बावको को बायु नेना में कोई कभी नहीं है। एक हेनीकांटर में है हैद वहीं रेस कारादांत की भीर गए भीर उस है जब बीमदी सानियोंग रिंग की घोर गए। मोर्लो प्रमन्ने का पत हुँ उन निकर है। प्रभने धारमियों की पा का कार गए। माला प्रभव का पल तु उ व गाम कर कार के भी पुत्र के मान का निवास के मान का कार के भी पुत्र के मान का सिंगकुनमा पही थी। वेकार की मामबीड कर के हम बायम प्राप्ता । ्रानिया प्रदेश था। वकार का नामबाद कर करूव प्रानिया प्रदेश किसी प्रारमी है न मिसने पर मुक्ते कार्यो निरासा हुई। प्रके बाद मानकची दिल्ली चले गए।

मनी में तेवजुर हवाई-महुदे पर ही या कि मुझे एक और गुवा बालक (शहर) नित्र जिससा एक वेर एक वी दिन वहते जनसी ही मया था सिन्त् भारता । भारता एक पर एक-दा । इस पहल अवस्त हा भारता । विनिया की मौज के निष्य बहु तुरस्त तैयार ही गए। उनके विचार से उनके का राज का शांच के शिवध बह पुरस्त तथार हा गया। अगण विजय हम तैयुष्ट के के कि पता था जहाँ हमारे धादमी ही सकते थे। जब हम तैयुष्ट के रे पान का का पता था जहां हमार धादमा हा सकत का जब एन जा जा है। इसे भी क्षेत्रकार केने में देवल भागा पद्मा शिव था। उस शत कहना भाषा भाषकार ज्ञान म नवल माथा भवता वात का भी हैर में निकतना या । हमिनम यह पहले ही पता था कि हमें बिस्तुन में ने हैं े परना (परनता था। रेगाला, यह पहुंच हा पता था। ए रूप प्राप्त के विस्ता प्रहेगा। भेंदिर में हैंजीकोस्टर पताता कोई तरस्त साम नहीं है स्कित् मिविक भी हुछ करने के लिए नैयार था।

माया पुरुटे जहार अरने के बाद हम भैरायपुरुव पर जनरे। यह स्थान

कंद्रीय गृह मन्त्री तथा क्रमका एज्येता एव ज्ञासाम के मुख्य मन्त्री ।

'फुटहिल्स' में ऊदलगिरी के उत्तर में लगभग पन्द्रह मील दूर है। यहाँ हमें अपने फुछ यादमी दिखलाई पड़ें। भूसे-प्यासे रहने से उनका हुलिया एकदम बदल गया था। कुछ मिनट बाद पठानिया भी वहाँ या गए। उनको सुरक्षित देख कर मुभे राहत महसूस हुई यद्यपि यह विचार भी तुरन्त मन में ग्राया कि नेफा में हमारी एक बड़ी पराजय का शिल्पी मेरे सामने खड़ा था।

उनमें कुछ लोग घायल भी थे। पठानिया तथा एक-दो अन्य आदिमयों को मैंने हेलीकॉप्टर में विठाया और मैं चल पड़ा। कुछ समय तक तो थोड़ा-बहुत प्रकाश रहा किन्तु उसके बाद घुप ग्रॅंथेरा छा गया। हमारे चालक के कुशल यान-चालन के फलस्वरूप हम पैतालीस मिनट बाद तेजपुर पहुँच गए।

कुछ देर पहले सरकार पर चारों ग्रोर से दवाव पड़ने के कारण, मेनन ने ग्रपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यदि इतने विरोध के वावजूद भी नेहरू मेनन का पक्ष लेते तो उनका ग्रपना पद खतरे में था। प्रशासकीय दृष्टि से तो मेनन ने काफी ग्रच्छा काम किया किन्तु सांग्रामिक मामलों में वह ग्रपने ही गलत फैसलों के शिकार हुए। घटनाग्रों ने भी इस निःसंग भेड़िये के विरुद्ध पड्यन्त्र रचा।

मेनन के सत्ता से हटते ही, भारत के प्रति की गईं उनकी समस्त सेवाग्रों को भुला दिया गया और केवल उनकी भूलों को याद रखा गया। मानवृक्ष्माव की ग्रस्थिरता देखिये कि मेनन के उत्कर्ष-युग मैं जो लोग उनकी पूजा किया करते थे, मेनन का पतन होते ही उन्होंने उनका (मेनन का) विरोधी वनने में शीध्रता दिखलाई।

लद्दाल के सम्बन्ध में यहाँ दो शब्द कहना प्रसंगानुकूल रहेगा।

लद्दाल की स्थित नेफा से भिन्न नहीं थी। वहाँ भी बर्बर चीनियों के सामने हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा था। किन्तु मेरे आलोचकों ने ईर्प्यावश कहा कि लहाल में तो शत्रु से डट कर लोहा लिया गया था लेकिन नेफा में हम चुपचाप पीछे हट गए थे। किन्तु देश को सदा ग्रॅंथेरे में नहीं रखा जा सकता। लद्दाल में भी हमारी पराजय उतनी ही बड़ी थी जितनी कि नेफा में, इसलिए लद्दाल में जो कुछ हुआ, वह कुछ अनुच्छेतों में नीचे विणत है।

३२. मेजर जनरल ए० एस० पठानिया को जव यह पता लगा कि मैंने स्वेच्छापूर्वक सेना से निवृत्त होने की प्रार्थना की थी तो उन्होंने ५ दिसम्बर को मुझे एक पत्र लिखा '... ' ख्राप परिस्थितियों के शिकार वने हैं। किन्तु पराजय के वाद ख्रापने जो काम किया, वह एक महान् व्यक्ति ही कर सकता था.... शायद ख्रप्रत्यक्ष रूप से मैंने ख्राप को निराश किया है... ख्राप की मानसिक पीड़ा का में ठीक-ठीक ख्रानुमान लगा सकता हूं....।

२० प्रश्नुबर को प्रातःकाल को हुमारे एक वायुवान-वालक पर जो दौलत र मोस्ते थेय में रखर पहुँचाने जा रहा था, जमीन से जीनियो ने बीस गीसियों नेताई । हुमारे वायुवान-वालक ने देखा कि दौलत केया भीरती के किंद्र धौर कर्रासूर्टम दर्रे के नीचे की हुमारी एक चौती को चीनियों ने चारों मोरे में पर रखा,मा । उस दिन संच्या तक जीनियों ने इस श्रेष को दोग मीसियों की रिक्तियों को पाने प्रिकार में कर सिया। इस श्रेष की दोग चौतियों को रिरं रुकेट्टी विगेड ने—जो सामी क्याच्यर नेपटी॰ जनरस दौततिबंह भीर कैर क्याच्यर पेपटी॰ जनरस विक्मिंहह के प्रधीन चा—मार्ग्य दिया कि वे पैरंत केस मोसी के पीछे या जाएँ। २३ तारीय उक इन चीकियों - सैनिक निर्मारत स्वारंत पर पहले यह ।

र १-२२ मनतूबर को व्याइण्ट १८५४० की चौकी, २२ तारीश को गत्यों की चौकी, तथा गुछ मुठभेड़ के बाद मिरिजण की दोनों चौकियों हमारे हाय व निकल गई। कोगा और चाल-चैत्यों पर भी चत्रू का कच्या हो गया। मेरे ता भीर चारसे की चौकियों को सादेस निवा कि ये कुमाण तक पीछे हुँ जाएँ।

२४ तारील को यूला १ राजु के हाथ मे बला गया। इस प्रकार गम्पूर्ण वत्तरी महादा धहतालील पण्टो के धन्दर-धन्दर हमारे हाथ से निकन गया।

२७ तारीत को भाग ला गया तथा कुछ पुठनेक के बार नारा मा गया। सम्मोक को सानी कर दिया गया तथा नत्मा अकसन एव होट दिया की मीकियों में तीनकों को मीछे हटा निया गया। नेपान्यहाम युद्ध का प्रथम पश मी दिसमें नेपा के होता एव तोबाय सबू को मिले तथा महाग्र का जारि-पणिय क्षेत्र।

धीनी धानमा का दूसरा धीर १० नवस्तर की गुरू हुआ। (जिस समय नेता में वालीम, ते मा धीर धीमती ता पर सन् का धीमता हुआ), जन प्राम मानू सीम में रवन का, गुक्त परहारे, रामुद्र चारी एव चुनु न सीम धान हुआ है कि निरुद्ध की जेन पर मीने बरात रहा था। १६-३० नवस्तर तक धीनियों ने बहु तक धीमता में ना चुनु न तो का धीन न चुनु का दर्शा कर साम बना चुनु का बहु तक बहु करनी भीमा बना में वे चुनु न तो का धीन न चुनु का दर्शा कर साम प्राम में ना चुनु न तो का धीन न चुनु का दर्शा कर साम प्राम में ना चुनु न तो का धीन न चुनु कर हरात है। जनवी घीरी सीम में वे देशों रामने पराहे, पराहों, पराहों, पराहों, पराहों और पुमार रहन्त कर पराहे, पराहों की पुमार रहन्त कर पराहे का पराहे के साम करने कर दिया। साम अपने कर दिया चार साम अपने कर दिया। साम अपने कर दिया साम अपने कर दिया। साम अपने कर दिया साम अपने साम अपने कर दिया साम अपने कर द

मण नहीं किया यद्यपि 'चुसूल की लड़ाई' को वड़ा महत्त्व दिया गया श्रीर कहा गया कि वहां वड़ा घमासान युद्ध हुश्रा था श्रीर (नेफा की अपेक्षा) हमारी सेना ने काफी उट कर मोर्चा लिया। किन्तु चुसूल पर कभी श्राक्षमण हुश्रा ही नहीं। उत्तरी, केन्द्रीय एवं दक्षिणी लहाख में स्थित हमारी जो चौकियाँ चीनियों की स्वचोपित सीमा में श्राई, उन्होंने उन पर श्राक्षमण किया श्रीर छीन लिया। २०-२१ नवम्बर की रात को चीनियों ने स्वयं ही युद्ध-विराम की घोषणा कर दी। लहाख में भी कई छोटी-छोटी श्रीर दूरस्थ चीकियाँ थीं जिनमें कुछ ने कहीं। लेफा में भी यही हुश्रा था। से लापर गड़वालियों ने एवं वालोंग पर श्रन्य यूनिट ने शत्रु का डट कर मुकावला किया था। इस तथ्य को क्यों नहीं दृष्टि मे रखा गया। लहाख श्रीर नेफा, दोनों का परिणाम एक ही निकला श्रर्थान् दोनों स्थानों पर हमें बहुत जल्दी से पीछे हटना पड़ा।

त्राप को घ्यान होगा कि जब चीनियों ने लहाख का कई हजार वर्ग मील क्षेत्र चुपचाप ग्रपने ग्रधिकार में कर लिया था तो हमारे नेताग्रों ने जनता को शान्त करने के लिए कहा था कि उस स्थान पर तो 'घास का एक तिनका भी नहीं उगता था।' इससे जनता ने यह समक्षा कि लहाख की ग्रपेक्षा नेफा बहुत महत्त्वपूर्ण था। किन्तु बात ऐसी नहीं है। यदि प्रशासकीय दृष्टि से नेफा महत्त्वपूर्ण था तो सुरक्षा की दृष्टि से लहाख महत्त्वपूर्ण था।

यद्यपि लद्दाख में वहाँ के श्रेष्ठ कमाण्डर, त्रिगेडियर (ग्रव मेजर जनरल) रैना ने शत्रु को रोकने के काफी प्रयत्न किये होंगे किन्तु यह सत्य ग्रपनी जगह ग्रटल है कि लद्दाख का भी उतना ही क्षेत्र शत्रु के ग्रधिकार में चला गया था जितना कि नेफा का। छोटी-मीटी भिड़न्तों को छोड़ कर लद्दाख में कोई वड़ी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, व्यक्तिगत शौर्य-प्रदर्शन 33 के उदाहरण दोनों क्षेत्रों में सुलभ हैं। ह पंजाब के सैनिक कांशीराम का उदाहरण लीजिए जिन्हें सरकार ने महावीर चक्र प्रदान किया। महावीर चक्र की भाषा देखिये:

१० श्रक्तूबर १६६२ को नेफा की सेंग जोंग चौकीप र लगभग ५०० चीनियों ने श्राक्रमण किया। शत्रु की श्रोर से होने वाली भयंकर गोला-बारी की चिन्ता किये विना सैनिक कांशीराम श्रपने मोर्चे पर डटे रहे

३३. संकटपूर्ण स्थिति का आदमी स्वेच्छा से वरण क्यों करता है ? क्या पदीन्नित के लालच में या शॉय-प्रदर्शन के फलस्वरूप मिलने वाले पुरस्कार के लिए या अपने अच्छे काम को मान्यता प्राप्त कराने के लिए या परम्परा पालन या अनुशासन-पालन के लिए या वीरता की भावना से अभिप्रेरित हो कर या व्यक्तिगत निष्ठा और भिन्त के कारण या स्वदेश-प्रेम से अनुप्राणित हो कर ? मेरा विकार कि इन सव चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा अंश मिल कर उसे उत्साहित करता

वया उन्होंने अपनी लाइट मसीन-मन से खमु को काफी जन-शित पहुँ-याई। यमु की दोग का एक गोला उनकी खाई के बिल्हुल तिकट फटा विसंक दुकड़ों के वह सब्त चामन हो गए। रामु को गीवेंद्र दर्गनने के बाद पैनिक कांतीराम का प्रथमोपचार किया गया। उनके पान बहुत चिनाजनक थे सथा उनके स्वाचार कृत वह रहा था। उनके फपनी कमाग्यर ने उन्हें पोद्धे मेजना चाहा किन्तु सैनिक कांबीराम पोद्धे जाने को तैयार नहीं हुए प्रोर उसी रिश्वि में अपने मोर्च पर जमे रहें।

इस दोकी पर शत्रु ने फिर आक्रमण किया। इस बार का सात्रमण प्रिचिक स्वितसाली था और सत्रुकी तोर्ने प्राग उगल गही थी। सैनिक काशीराम ने फिर अपनी मशीन-गन सँभान ली। शतु आगे बढता चला पामा भीर चौकी के बिल्कुल निकट बागया। एक चीनी प्रॉफिसर मपने कुछ ब्रादिसयो के साथ बिल्कल लिए पर मा गया मीर उसने पाई में लेट भारतीय सैनिकों में समर्थण करने के लिए कहा । सैनिक काशीराम की गोलियां समाप्त हो गई थी किन्तु उन्होंने शत्र पर एक हथगोला दे मारा जिससे चीनी धांफिसर धीर उसके तीन धधीनस्थ मॉफिसर मर गए। इसके बाद सैनिक काशीराम ने धपने खादमियी की पीछे हट जाने को कहा। इस बीच कुछ और वीनी श्रॉफिसर आगे बढ सामे। उनमें न एक ने सँनिक कासीराम की मशीन-गन छीनने का प्रयत्न किया जबकि दूसरे ने स्वचल राश्क्रन से गोली मार कर उन्हें मीर घायल कर दिया। इतने अधिक धायल हो जाने के बाद भी उन्होंने भपनी मशीन-गुन नहीं छोड़ी धीर इस दक्षता के साथ चीनियों को धवका दिया कि वे सब मुँह के बल पर गिर पड़े। इसके बाद सैनिक काशीशम ने शत्र से वह भरी हुई स्वचल राइफ़ल छीन की तथा दोनों शस्त्री (स्ववल राइफल एवं अपनी लाइट मशीन-मन) को ले कर अपनी पनटन में वापस मा गए। सनुका यह प्रथम हिषयार था जो ७ इन्सैप्टी द्विगढ के हाप लगा। इस भिडन्त में सैनिक काशीराम ने घटम्य माहत तथा उच्च स्तरीय प्रत्युत्पन्नमति का परिचय दिया ।"

मंदि नेया विकास हो छन्न को समर्थित कर दिया था तो बीरता-प्रदर्धन को यह घटना तथा एन जैसी कई घनेक जो प्रकास व नहीं था थाई, केने पटी ?

तहात घोर नेवा में हुई हमारी जन-शति की निम्निनित्र तानिशा से एक बात स्पष्ट है कि नहाम की घरेशा नेवा में पांच मुना धादमी मारे गए धोर दश मुना घारमी पायन हुए:

#### ३७२ 🍨 श्रनकही कहानी

श्रवत्वर-नवम्बर १९६२ में चीनी श्राक्रमण के समय नेफा श्रोर लहाल में हुई जन-क्षति (लगभग)

|        | मृत  | घायल | लापता | योग  |
|--------|------|------|-------|------|
| नेफा   | ११५० | ५००  | १६००  | ३२४० |
| लद्दाख | २३०  | ४०   | ६०    | 380  |

जपर्युक्त तालिका के तथ्योद्घाटन के बाद भी यह कहा जाता है कि लदाख में लड़ाई ग्रधिक जोरों की हुई। यह कहने का मानदण्ड क्या है?

यह ठीक है कि नेफा में हमारे सैनिक ग्रधिक थे किन्तू चीनी भी तो उसी ग्रन्पात में ग्रधिक थे। दूसरी वात व्यान रखने योग्य यह है कि लद्दाख में चीनियों से हमारी मुठभेड़ कई वर्षों से होती ब्रा रही थी जिसके फलस्वरूप वहाँ हमने कुछ प्रतिरक्षात्मक मोर्चे स्थापित कर लिये थे तथा हमारे सैनिक भी वहाँ की जलवायु के अभ्यस्त हो गए थे। वहाँ हमारी कमान एवं नियन्त्रण सुदृढ़ थे तथा वहाँ हमने कुछ व्यूह-रचना भी कर ली थी। दूसरी ग्रोर, नेफा में मेक्मोहन रेखा के निकट हम पहली बार १९६२ में पहुँचे थे तथा वहाँ कुछ ही चौकियाँ स्थापित कर पाये थे कि चीनियों ने आक्रमण कर दिया। वहाँ हमारे पास न पर्याप्त सैनिक थे, न पूरी कमान थी तथा प्रतिरक्षात्मक वृिट से न श्रन्य प्रवन्घ हो पाया था । इन तथ्यों से इंकार नहीं किया जा सकता ग्रौर मेरे विरुद्ध भूठा प्रचार करने वाले मेरे निन्दकों ने इन तथ्यों को जानवूभ कर जनता से छिपाया है। उनका लक्ष्य तो यह प्रचार करना था कि लेफ्टी॰ जनरल कौल एक अक्षम जनरल था जिसे नेफा जैसी दायित्वपूर्ण कमान मेनन और नेहरू ने सौंप दी थी जिनके पक्षपात के कारण सदा ही गलत ग्रादिमयों को कँचे पदों पर प्रतिष्ठित किया जाता रहा। (इसी प्रकार का ग्राक्षेप थापर पर भी किया गया था।) उनके कथनानुसार लहाख की कमान जिम्मेदार एवं सक्षम जनरलों के हाथ में थी जिन्होंने अपनी योग्यता का पूरा परिचय दिया।

तथ्य यह है कि चीनी सेना ने भारतीय सेना को, लहाख ग्रीर नेका, दोनों ही स्थानों पर समान रूप से पराजित किया था तथा स्वघोषित सीमा तक पहुँच कर युद्ध-विराम की एकपक्षीय घोषणा कर दी थी।

इस ग्रध्याय में मैंने इन वातों का विश्लेषण किया है कि चीनियों ने हम पर २० ग्रक्तूबर को ग्राक्रमण क्यों किया या ग्राक्रमण ही क्यों किया; उन्होंने एक-पक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा क्यों की; भारत की पराजय ग्रीर चीन की विजय के कारण कौन से हैं तथा भारत को भविष्य में क्या करना चाहिए। इन प्रश्नों के सम्भावित उत्तर नीचे दिये हुए हैं।

घोन ने इनारे सम्पूर्ण सीमान्त पर (बो भीन से संगता था) धात्रमण सिनए दिया क्योंकि वह स्वर्थ को विश्व की बड़ी शनितयों में गिनवाना रहता था; हस धौर धमरीका को यह समन्त्रता चाहता था कि वह एशिया ही छरते बड़ी शक्ति है तथा एशिया पर उसका प्रभाव है; पहिचम गर तथा रेतत, बर्गा, लंका, कम्बोदिया, सिविकम, भूटान खादि एशियाई देशी पर धपनी हैनिक एक्ति का प्रमुख जमाना चाहता था एव उन्हें यह चेतावनी देना चाहता य कि वे भारत से दूर रहें तथा घपनी सरकार की सफलता एवं सपने धार्थिक विद्यास का प्रत्योंन करना चाहता था। चीन कसियों को भारत की 'तटस्य नीत' का सोसनायन दिनासाना चाहता था; सैदान्तिक, राजनीतिक एव पाषिक क्षेत्रों में प्रतिद्वतिद्वता का दम भरने वाले भारत की प्रणमानित गर के उपकी प्रयंध्यवस्था एव उत्तक मनीवल की पूर-पूर करना वाहता था तथा हेगारी लोकवान्त्रिक सरपना को प्रशास गिछ करना चाहता था, तिब्बतियो एवं दलाई लामा की यह शिक्षा देना चाहना था कि भारत जैना अशकत देश रीन जैसे शक्तिमाली देश से उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। भीर भपने देशवाधियों (चीनियों) का ध्यान अपनी धान्तरिक धमफलताथी (जैसे सम्बी डेटान की सतकारता) में हटा कर उन्हें नया नारा 'साम्राज्यवादी भारत से वतरा' प्रदान करना चाहता था।

धीन में २० प्रकृतर १९६२ को अपने आक्रमण के लिए सायद श्मिन पूँना ब्योंकि ब्रुद्धा में तभी (२०-२६ प्रकृत्वर) अगड़ा हुया। धीन ने यह गोवा कि वज प्रमरीका, रहा तथा विश्व के प्रत्य देश ब्रुद्धा की ममस्या में उनमें होंगे, भारत के लाय बहु प्रदेशना रह जाएगा। या ही प्रमृत्य के मिल्या प्रा में मानपूत हुट जाता है धीर मौसम मुल जाता है धीर हकिय नेता (एवं महारा) में प्रागे सकुने का यह बहुत उपगुषत समय था।

की विश्व ने काफ़ी निन्दा की ग्रीर विशेष रूप से एस एवं ग्रमरीका ने, इससे वह काफ़ी घवड़ा गया। साथ ही क्यूवा के संकट के इतने शीन्न टल जाने की उसे ग्राशा नहीं थी ग्रीर छा इचेव एवं कैनेडी के ग्रीचित्यपूर्ण समभौते से उसे वहुत दुःख हुग्रा ग्रीर इसके लिए उसने छा इचेव की निन्दा भी की क्योंकि इस समभौते ने उसकी योजनाग्रों को धूल में मिला दिया। ग्रन्त में, ग्रफ़ीकी-एशियाई देशों के सामने चीन ग्रपना उदार रूप प्रस्तुत करना चाहता था ग्रीर यह सिद्ध करना चाहता था कि उसका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी विल्कुल नहीं था। साथ ही उसने हमको यह भी चेतावनी दे दी कि यदि हमने उसके हारा खाली किये भूखण्ड पर ग्रविकार करने की वृष्टता की तो उसे फिर लौट ग्राने का पूरा-पूरा ग्रविकार था। ग्रपने लक्ष्य की पूर्ति होने के वाद, ग्रविक समय तक हमारे सीमान्त में रहने का कोई लाभ न देख चीन वापस लौट गया।

भारत पर चीनी ग्राकमण की पिरचमी देशों में यह प्रतिक्रिया हुई—प्रथम, चीन सम्बन्धी उनका दृष्टिकोण सही निकला न िक भारत का ग्रीर ग्रच्छा हुग्रा िक भारत को लगे हाथ एक सबक मिल गया; द्वितीय, ग्रव भारत कल्पनालोंक में विचरण न कर के जीवन की यथार्थताग्रों को स्वीकार करेगा तथा तृतीय, ग्रव भारत ग्रपनी विदेश नीति को नये सिरे से निर्धारित करेगा। ग्रव उन्होंने ग्राशा की िक भारत ग्रीर पाक संयुक्त प्रतिरक्षा का कार्यक्रम बनाएँगे। उनके ग्रनुसार भारत के तीनों विश्वास—पीकिंग ग्राक्रमण नहीं करेगा, विना पश्चिम की सहायता लिये वह ग्रपनी प्रतिरक्षा में समर्थ था तथा चीन के विष्ट रूस भारत की सहायता करेगा—धराशायी हो चुके थे।

सीनेटर रसल को ग्राशंका थी कि कहीं ग्रमरीकी गस्त्र ग्रशक्त भारत के हाथों से चीन के पास न पहुँच जाएँ क्योंकि उनके ग्रनुसार भारत ग्रपनी प्रतिरक्षा में ग्रक्षम था। कुछ लोगों को यह शंका थी कि रूस भारत को इतना शिवत-शाली न वना दे कि वह ग्रपने पड़ौसियों के लिए ग्रातंक वन जाए। (ग्रमरीका के श्री हरीमेन जैसे भी विदेशों में हमारे मित्र हैं जो यह मानते हैं कि रूस को मित्र वनाने की हमारी नीति घातक नहीं है।)

१६६२ के भारत-चीन संघर्ष के समाप्त होने पर रूसियों के इस कथन 'चीनी हमारे भाई हैं और भारतीय हमारे मित्र' से उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट है। (यद्यपि ग्राज स्थिति ऐसी नहीं है।)

अक्तूबर-नवम्बर १६६२ की हमारी पराजय के लिए अनेक तत्त्व जिम्मे-दार हैं। यद्यपि भारत-चीन की सीमा पर कई वर्षों से मुठभेड़ हो रही थी किन्तु न तो हमने अपनी सेना को सशक्त बनाने का प्रयास किया और न ही चीनियों के युद्ध-कौशल को समभने का प्रयास किया। इस गम्भीर संकट का ामना करने के लिए हमारी सरकार ने कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया।

चीनियों के युद्ध-कौशल के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। बास्तव में,

ता हुट नीयन परम्यापत पुद्ध-कना के धन् कप ही है यदापि उस पर क्रिस दुट-यदि का काफी प्रमान है। धाने-पारनो एवं गतिसीलता— क्रिस दुट-पेदन का प्राम— व तथा युद्ध-स्थल के प्रूपकड़ के खडुपयोग में क्रा सिसान है। मगतन मेदानों में वे परम्प्यापत युद्ध-बदित का ही धन्-का करते हैं। उस्तीय भूगदेशों एवं तंग भोनों पर वे काफी संस्था में एवं ग्रामें सेर दे प्राप्त करते हैं ताकि सन् के बीच में पुस्त कर उत्ते पबका देशे बंदे प्राप्त में नहीं धाणितु क्लस युद्ध-कीशल में विस्ताय रसते हैं। सेर हुप करते युद्ध-यदित के स्वस्थान चहने वो दूसरी वात है प्रस्यया वे भी राज्यापत युद्ध-यदित का हो धनुसरण करते हैं।

यह भी कहा गया कि हमारे धनले भोजों पर चीनी निहर्ष चढ़ छाए थे। सु कहता समार गलत है। उनके सैनिक यूनिटों के कुसी लोग निहर्ष थे भीर हे हमारे कृतकों के सकतों को उठा लेते थे। देव सेना पूरी तरह समास्त्र

कार पाइ सीत

नेका में जिस कोर का जैने कमान किया, उसका गठन बहुत सी घता में दिया गया था। उसने पहले धनेक लोगों का यह विचार था कि भारत घोर पैन में बनती सपरे होने को कोई मार्बका नहीं थी। इससिए जल्दी से तैयार हैने का नोई विचार नहीं था। हम तत जाने जब चीती थाग सा-डोना क्षेत्र में उम थाए। उसके बाद घटनाएँ इननी शी घता तो घटीं कि हुंग से असने या नेवार होने का प्रथमर ही नहीं मिला।

परंत्रीय मुद्र की रूपिट से हुमारी सेता विरुक्त तैयार नहीं थी जयकि भीती पूरी तरह प्रमान्त थे। केल में तो अधिक सैनिक हुमारे शस थे नहीं, शिर प्रस्त के फनेक भागों में उन्हें जुलाबा गया। ने हा पहुँचने के लिए एवं भी कोई पूर्व मुक्ता नहीं थी, इसित्य के मामपाई के ही धाए। निपा त्रेम निपा मामपाई के ही धाए। निपा त्रेम मामपाई के निपा पाने के सित्य हों भी अपनाई के को धाए। निपा त्रेम मामपाई के की धाए। निपा त्रेम मामपाई के की धाए। निपा त्रेम मामपाई के की प्रमान के मामपाई के की त्र वर्डतीय मुद्र-यहित के। इस भागदी हैं वे मुन्दि हतने पक गए थे कि सामपाई को सुरत्य समाभते में में प्रसान एवं शानितिक हम ने बहु की वहुत्यका को सुरत्य समाभते में में प्रसान पे। न राजे बात पूरे हिम्मार से तथा न प्रमान पुरे-सामपी जिंग मामपाई में हमें दिन को भी स्वयं थे। न राजे बात पूरे हिम्मार से तथा न प्रमान पुरे-सामपी जिंग मामपाई में हमें राजके भी स्वयं पे। मामपाई में हमें राजके भी स्वयं पे। न राजे बात पूरे हिम्मार से तथा न प्रमान प्रसान के सामपाई में हमें राजके भी कुछ देना चहा। इस मन का सप-भाव (स्विट दिशा) पर प्रसान प्रसान पहा।

पर्वत्र-सम्बन्द १९६२ में भारतीय तेना ने यतेक दिवीबजों एवं विगेड प्रेंतिक प्रत्ये पुनिद तैयार किए जिन्दों बनके मिल कर काम करने पर हैंग नेना दया। उदाहरू के नित्यु ४ एवं ११ टक्केट्री विशोध मुनतः ४ प्रदेशों टिपोबन के यंत्र में, उन्हें बहु वि हुटा कर २ इन्केट्री स्थिवन के यघीन कर दिया गया। फलतः, नये यूनिटों के ग्रंग परस्पर यजनबी-से लगने लगे। यूनिटों के पुनर्गटन का ग्रधिकांश काम मेरे से ऊपर के ग्रधिकारियों के ग्रादेश से किया गया।

हमारी श्रासूचना व्यवस्था (इंटेलीजेन्स सिस्टम) भी चीनियों की व्यवस्था जैसी श्रच्छी नहीं थी। उन्होंने सम्पूर्ण भारत में श्रौर विशेष रूप से नेफा में श्रपने एजेण्टों का जाल फैला रखा था। उनके एजेण्ट यहाँ की प्रत्येक सूचना उन्हें पहुँचा रहे थे। स्थानीय जनसंख्या को भी कुछ सीमा तक उन्होंने श्रपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। इनमें से कुछ एजेण्टों ने हमारे श्रामीं यूनिटों एवं नेफा प्रशासन में नौकरी कर ली थी। विशिष्ट क्षेत्रों में हमारी सैनिक तैयारी कितनी थी तथा हमारी भावी योजना क्या थी, इसकी चीनियों को श्रिम सूचना रहती थी जविक इस दिशा में हमारी प्रगति शून्य थी। नेका के स्थानीय निवासियों में काफी लोगों ने चीन की सहायता की।

हमारी तुलना में चीनी सैनिक रात में अधिक सरलता से आगे वढ़ सकते थे क्योंकि वे उस ऊवड़-खावड़ पर्वतीय प्रदेश में चलने के अम्यस्त थे। वे पिक्षयों की वोली में आपस में संकेत देते थे, स्थानीय कवायिलयों के वेश में घूमते रहते थे, उनके दूभापिये हिन्दी में चिल्लाते रहते थे तथा हमारे मृतक सैनिकों की वर्दी पहन कर उनके सैनिक हमारे यूनिटों में घुस जाते थे। दिन में वह एक दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ते थे किन्तु रात में दूसरी दिशा से हम पर आक्रमण करते थे। संख्या में अधिक होने के कारण कई वार हमारे मोर्चों को चारों और से घेर लेते थे और हम पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ वरसाते थे। हमारे अगले मोर्चों का पीछे से सम्पर्क समाप्त करने के लिए वीच की सड़कों पर हकावटें पैदा कर देते थे।

हमारी गक्ती दुकड़ियाँ भी प्रभावहीन ही सिद्ध हुई। हम शत्रु को छन्नवेश में पहचान नहीं पाये। १६६२ की लद्दाख एवं नेफा की लड़ाई में हम एक चीनी को भी वन्दी नहीं वना पाए जबिक चीनियों ने हमारे अनेक आदिमियों को बन्दी बनाया। अगले वर्ष अप्रेल मास में उन्होंने हमारे अनेक आदिमियों को लौटाया और इस बीच उन पर भाँति-भाँति के अत्याचार ढाये। भूठा प्रचार कर के उन्होंने हमारे ऑफिसरों एवं सैनिकों में भ्रामक घारणाएँ (गलत-फ़हिमियाँ) फैलाने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ ऑफिसरों की विदियाँ पहन कर जमीन साफ़ करते एवं दूसरे छोटे काम करते जिससे हमारे सैनिकों के मन में यह भावना पैदा हो कि हमारे ऑफिसर क्यों नहीं इसी प्रकार उनके साथ समानता का व्यवहार करते।

हमें स्वयं को इस युद्ध के लिए वर्षों पहले से तैयार करना चाहिए था। इस प्रकार की तैयारी एक रात में नहीं हुग्रा करती। ए हुद में भीनवों ने आमेवास्तों का खूब प्रयोग किया। स्ववन घारों । होत्याने की उनके पात कोई कमी नहीं थी। प्रतिरक्षा के लिए प्रपंतित न समसी भी उनके पात कोई कमी नहीं थी। प्रतिरक्षा के लिए प्रपंतित न समसी भी उनके पात प्रपंति न सम्बन्ध होनी कर प्रापंति के पास पूर्ट सौजार में नहीं भे। हमारे स्वांकांच सायन्त्रेंच घंट एव सनेत उनकरण कर्म्य पुराने के में नहीं भे। हमारे सांकांच सायन्त्रेंच घंट एव सनेत उनकरण कर्म्य पुराने हों मों में । मंत्रेंच पर्वांच में नाने होंगा भी एक समस्या था। जब हमारे विवर्ध में देवने होंगा भी एक समस्या था। जब हमारे विवर्ध में सने से सन्या सम्पर्क ही हुट जाता वा। विवर्ध वायन्त्रेंच होंगे हमें भी प्रदार के सने के तिल्प कि समस्या प्रकार के प्रवांच का, बांच के सने हों हम, प्रविधों की बोंकियों भी स्वांच्या प्रकार के प्रवांच का, बांच के सने हों हम, प्रविधों की बोंकियों भी स्वांच्या स्वांच्या करते हों हम, प्रविधों की बोंकियों भी स्वांच्या स्वांच्य

एक के प्रभाव में तथा प्रवर्षाच्य हवाई सहायता के कारण हमारे प्रभंते मेरी को पूरी दुढ-सामग्री नहीं भिल पाई। इस क्षेत्र में हमारा प्रशासकीय करना में पाई हमारा प्रशासकीय करना के लिए भी प्रधिक्त महार की बीजें ब्याहिएँ यो जबकि चीनी में पाई हमारे सीनिकों के पाई हमारे सीनिकों में मी रमो प्रकार की सादगी बरतनी बाहिए थी। प्रत्येक चीनी सीनिक के

गत उसका तीन दिन का राजन वंधा होता या।

नवनर १९६२ में हमारे २ एवं ४ डिबीबनी को प्रतिथित २६० टन एपन की मानदरकार थी किन्नु परिवहत बातुमानों के क्षभाव में नेबल ६०० टन एपन की मानदरकार थी किन्नु परिवहत बातुमानों के क्षभाव में नेबल ६०० टन रागत पहुँच पता था। इस हकार, इस गुद्ध में हमारी तैयारी नहीं कर भी वर्गके चयु पूरी नद्ध नेबार था और धानवम्य में ख्या पहल करता था। प्रतिस्था सामग्री के ध्यभाव में हमारी ब्यूड्र-एचना भी ठीक न हो सकी। इसने मीवी पर सामग्री नेब्द हो सामग्री नेब्द हो आही एपन हो आही पाय हमारी नेब्द हो आही पाय हमारी मानद के सामग्री नेब्द हो आही थी। इसारे पाय कुसी भी वर्गक मात्रा में नहीं भी ना हमारे पाय हमारी में वर्गक सीनी सेवा ने प्रतिक होने में उसीर सीन हमारे पास न गर्म स्वी के पहल होने भी नहीं से नहीं के स्वी की उसी के एक झंग थे। हमारे पास न गर्म स्वी में उसी के सिन एस मान्य होने के लिए पहले प्र

रेगारे गर्सी के कपड़े काफी कोमती एवं परिष्कृत राजि के होते है जिनकी रेन रेज ने हमारे पाम बहुत कमी थी जबकि चीनी सैनिक सस्ती-मी गहेंदार

Continue a to the same of the

वर्सी पहने हुए थे। युद्ध-क्षेत्र ने मृत प्रथवा घायल सैनिकों के हटाने का हमारे पाम टीक प्रवन्त नहीं था। हमारे घायल सैनिक युद्ध-क्षेत्र में ही रह गये जिन्हें बाद में चीनियों ने हमें लोटाया।

भीनियों के पास प्रशासकीय पक्ष में कम एवं लड़ाकू सैनिक प्रविक्ष थे। उन्होंने सड़क भी अपने प्रगल मोर्ची तक बना ली थी, इसलिए जो सामान पटता था, यह तुरन्त या जाता था। ये सादा जीवन विताते थे, तेजी से प्रामे बढ़ने थे एवं भारीरिक रूप में प्रधिक मजबूत थे।

हमने सबसे बड़ी भूल यह की कि इस लड़ाई में अपनी वायु सेना की सहा-यता नहीं ली। हमारा विचार था कि चीनी वायु सेना हमारी वायु सेना से यिक रावित शाली थी और यदि हमने वायु सेना की सहायता ली तो कहीं चीनी भारतीय नगरों पर बमबारी न शुरू कर दें। किन्तु हमने चीनी वायु सेना के आकार एवं उसकी क्षमता अ के सम्बन्ध में ठीक सूचना प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सच पूछो तो इस सम्बन्ध में हमारे आसूचना विभाग के पास कोई महत्त्वपूर्ण सूचना थी ही नहीं। शत्रु तो अपनी शक्ति को वढ़ा-चढ़ा कर बतलाया ही करता है, हमें स्वयं भी तो इस दिशा में कुछ जानना चाहिए था।

हमारी ग्रसाधारण राजनीतिक मूर्खता का इससे वड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि जब तीन वर्ष पहले चीनियों ने नेफा-स्थित लोंग-जू पर घेरा डाल दिया था ग्रीर हम उनकी वायु सेना को ग्रपनी वायु सेना से ग्रधिक शिक्त शाली मानते थे (ग्रीर हमें यह भी पता था कि चीनियों ने तिव्वत में भी ग्रपनी वायु सेना इकट्ठी कर ली थी) तो हमने अपनी वायु सेना को सशकत वनाने का कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया। ग्रपनी वायु सेना के कमाण्डरों की बात को सुना नहीं जाता था तथा उनके सुभावों एवं उनकी सांग्रामिक योजनाग्रों को यह कह कर ठुकरा दिया जाता था कि उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रवस्थापना-रमक साधनों की ग्रावश्यकता थी।

यदि चीनियों की हवाई धमकी को १९६२ में ठीक माना गया तो उससे पहले अतिरिक्त लड़ाकू वायुयान क्यों उद्यो प्राप्त किये गए, अधिक संख्या में

३५. चीनी हवाई ऋड्डे काफी ऊँचाई पर स्थित थे, इसलिए वमवारी की हिट से वे ऋधिक भार लेकर नहीं उड़ सकते थे। इसमें भी सन्देह है कि क्या उनके लड़ाकू वायुयान इतनी ऊँचाई पर से ऋक्रमण के लिए उड़ान भी भर सकते थे क्योंकि इतनी ऊँचाई पर उतरने एवं वहाँ से उड़ान भरने में काफी तकनीकी किंतिनाइयाँसामने ऋती हैं।

३६. हमारे पास हर प्रकार के वायुयान का अभाव था तथा हवाई-अड्डों की कमी थी। हमारे हवाई-अड्डों पर रेडार तथा अन्य उपकरणों का अभाव था। वायु सेना का यह नियम हैं कि जिस वायुयान-चालक ने दो महोने की उड़ान नहीं भरी हैं.

बाउ्यान-वानकों की वभी नहीं प्रशिक्षित किया गया, प्रधिक उपयुक्त ह्वाई महें को नहीं बनावे गए तथा बर्तमान हवाई बहु। को बयो नहीं मुधारा गया कि भारतीय बायू केम की इह प्रमुख का मुकाबसा कर मकती? प्रदिक्ष की बहै विद्याद प्रदेश की का मुकाबसा कर मकती? प्रदिक्ष की की ही बिन्ता नहीं भी या उसे कमजोर प्रयक्ष वरावर रो यसा प्रया तो इस नवाई से अपने नवाह यायुवानों के प्रयोग के निष्
का वभी किया प्रया तो इस नवाई से अपने नवाह यायुवानों के प्रयोग के निष्
का वभी किया प्रया ते!

हुमीयवस, भारतीय वायु सेमा में श्वारम-रक्षा ये श्वाश्यमक उदान भरने में प्रतिरक्षानी दिखनाई जिखने दिल्ली खरकार का भय थोर वढ नया। यदि मारीय वायु ग्रेग ने यह कदम उद्धारा होता तो राजनीतिम दृष्टिकोण बुछ भीर हो सकता या थोर रक्षां स्थान-युद्ध पर भी प्रमाव पत्रता। इसने इस रहस्य गि भी उर्पारत हो जाता कि सागर-तन से १२,०००-१४,००० कुट मी वैनाई पर चीनियों ने हवाई-प्रहुंश्विक प्रकार स्वाधित किये हुए थे।

राजनियक एव सैनिक, सोनो ही दुष्टियो से मुद्ध-अंत तक सीमित हवाई गरेवाई एक महस्वपूर्ण धोर व्यवहारकुमल कदम होता । इससे एक घोर तो गरे मिंड ही जाता कि विशास चैमाने पर किये गए चीनो बाक्सण की मयेक मानव उपाय में दिकर करने के लिए हम कुससक्तर से बीर दूसरी घोर, हमे घने हवाई मिता अक्तरों के दोशों का ब्यावहारिक सान हो यया होता निमको हम बाद में संगवत व्यावामो हारा मुखार सकते थे।

यनपूर्वर-त्यस्यर १९६२ में होंने जीतियों से नेपा की रहा जिल तकार करनी चाहिए थी, इस सम्बन्ध में मुक्ते हो यन सुनाई पड़े हैं। पुछ लोगों का मेंग्र वो यह पा जि हम जीनियों को और शीतर बाने केंगे तबा उनके बात पीसे में जनके सम्मर्क को काट कर उन्हें नट कर देते। दूसरा मत्त क्या पि हम चीतियों को मेंबानों में ले आते और उनके बाद पीसे से जनका सम्पर्क काट कर उन्हें समान्य कर देते। कहते और करने में बना एक होता है। भीनी मत्त्री सैनिक समस्यायों को जानते हैं। वे बतने भीने पट्टी हैं कि इसी जान में सुझ तो। मान सो कि वे हमारी बात मान कर सर्वय झा भी जाते हो क्या हमारे पास इतने सायन ये कि हम जनके सम्पर्क-मार्ग को साट कर

बहु सकेसा उच्चान नहीं भर सकता स्थायित उसे प्रोत्यक्ष की देवरेस में उद्घान मरनो पदारों है (कन्तु देवे अनेक म्यूयान विकास प्रेत्रक्ष के साम मुक्तान मरों जो सकते वे), शायद दुवों के समान में निकास पढ़े हुए थे। हरसे वायुग्यन मरना के विश् पद हुए ये क्यों क महस्त्रक (मेनटैनेस्स) को पूरी प्रक्रिय नहीं थी। पद्धान मरते साग्य पहनते के बस्त्रों की जया कांस्थायन मुख्यपटी (मासक) को कमी हो। इन कारणों से पूरी उद्धान नहीं मरों जांसकतों थी। पत्र समय हमारों यह या इस दमनीय स्थित में थी और १९६४ में भी हमारी स्थित समयम पैसी हो थी।

- - - }

उन्हें भून देते । वास्तविकता यह थी कि सैनिक दृष्टि से हम इसके लिए भी तैयार नहीं थे । इन सब बातों के लिए पहले से तैयारी की ग्रावश्यकता थी जो हमने कभी की नहीं थी । जब सिर पर बन ग्राई थी तो हमने हड़बड़ाहट में छुछ सैनिक यूनिट बहां इकट्ठे कर निये थे जैसा कि ग्रापत्काल में हम सदा किया करते हैं । बिना पूरी सैनिक तैयारी के ग्राप एक शक्तिशाली शत्रु को न पर्वेतीय प्रदेश में हरा सकते हैं ग्रीर न मैदान में । ग्रीर फिर हमारी सरकार तो चीनियों को ढोला-थाग ला क्षेत्र से निकालने पर तुली थी, ग्रीर किसी स्थल पर मोर्चा जमाने का प्रश्न ही नहीं था।

वास्तव में, हमें करना यह चाहिए था कि इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगा कर हम अपनी राजनियक कुशलता से चीनियों को कुछ समय के लिए वहीं रोके रखते और उनसे मोर्चा लेने की भली प्रकार तैयारी करते। १६६२ में थाग ला-डोला क्षेत्र में उनकी घुसपैठ को इसी प्रकार चुपचाप सहन कर लेते जैसे कि १६५६ में लोंग-जू में घुसपैठ के समय सहन किया था। इस वीच अपनी सशस्त्र सेना का विस्तार करते और मित्र देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करते (जैसा कि वाद में १६६३ में किया)। साथ ही अपने सैनिकों को पर्वतीय प्रदेश की जलवायु का अभ्यस्त वनाते एवं अन्य प्रशिक्षण देते और अपनी इच्छा के किसी स्थल पर चीनियों को युद्ध के लिए ललकारते।

इस समस्त विश्लेपण का निष्कर्ष यह है कि इस युद्ध के लिए चीनियों ने जहाँ डट कर तैयारी की थी, वहाँ हमने कुछ नहीं किया था। जब भी चीनियों से या अन्य किसी शत्रु से भविष्य में हम मोर्चा कों, हमें उसकी युद्ध-पद्धित का अध्ययन करना चाहिए, गुरिल्ला (छापामार) युद्ध-कौशल का पूरा ज्ञान अजित करना चाहिए, मार्ग की वाधाओं को अविलम्ब दूर करने की कला सीखनी चाहिए, कम राशन पर गुजारा करने का अभ्यास करना चाहिए तथा ठीक समय एवं ठीक स्थान पर अपने मोर्च लगाने चाहिए । हमारे पास सदा शिक्त-शाली सशस्त्र सेना होनी चाहिए जिसके पास पर्याप्त मात्रा में हवाई सहायता, वक्तरवन्द गाड़ियाँ, तोपखाना, इंजीनियर, संकेत-उपकरण तथा अन्य युद्ध-सामग्री हो। हमारी सशस्त्र सेना को केवल पर्याप्त शस्त्रों एवं अन्य उपकरणों की ही आवश्यकता नहीं है, अपितु उसके सोचने के ढंग में भी एकदम परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें इसमें उत्साह की भावना भरनी है ताकि विषम से विषम स्थिति में भी यह शत्रु से मोर्चा लेने के लिए तैयार रहे। साथ ही देशवासियों में भी वह चेतना फू कनी है कि युद्ध-काल में वे अपनी सशस्त्र सेना का तन, मन, धन से सहयोग दें।

ग्रपने सीमान्त की भावी प्रतिरक्षा की तैयारी करते समय हमें ग्रपने पड़ौसी राज्यों का पूर्ण रूपेण ग्रध्ययन करना चाहिए तथा उनके साथ किस प्रकार के सम्बन्ध रखने हैं, इसका स्पष्ट निर्णय पहले ही कर लेना चाहिए। पड़ौसी पर्यों के सम्बन्ध में नापन्य (कीटिन्य) ने प्राज से दो हजार वर्ष पहले तिया स 'निजयों] राज्य के चारों घोर समें हुए पदोसों राज्यों के मण्पिति 'मूरि गरि' कहनाते हैं। एक राज्य ने प्रनाम परन्तु उनके पड़ीसी राज्य ने लगा हुए राज्य पहले राज्य (विजिनों] राज्य) का मित्र होता है\*\*\*\*\*।'

इंदिन परिस्थितियों के कारण जो मेरे ब्रधिकार में बाहर थी, नेफा शत्रु के हार में बता गया तो जिन लोगों को मेरा साव देना चाहिए बा, उन्होंने भी मेरे साय विश्वासचात करना प्रारम्भ कर दिया । सायद ही किमी ने इस तथ्य का प्तिमंत्र किया हो कि नेफा में मुक्ते किन विध्न-बायाधी से जूभना पड़ा था तथा स बिपम एव प्रतिकृत स्विति को अनुकृत बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोडी थी। हार या जीत, यह तो युद्ध में होती ही है। नेका की पराजय की जिम्मे-वारी को सार्वजनिक रूप से बहिने के लिए कोई तैयार नहीं था। इस पराजय हो सारी जिम्मेदारी मुक्त पर डानी जा रही थी जबकि नेफा में मुक्ते झालिरी मिनट पर भेजा गया था और बिना किसी सैयारी के। मेरे धालीचकों ने एक सर से मुक्त पर पृणा उँड़ेलनी सुरू कर दो बौर मुक्ते 'नेफा के पतन' का पुरूष पिल्पी कहा जाने लगा। सम्पूर्ण जीवन पूरी निष्ठा एवं लगन से प्रपने रेंग एवं अपनी नेना की सेवा करने के बावजूद इस समय मेरी व्यक्तिगत मित्रका एवं मेरे सैनिफ सम्मान को निदेपपूर्ण निन्दा द्वारा वडे व्यवस्थित रूप में पदमदित एव निष्यम किया गया। येरे विकद्ध निन्दा-सभियान 30 प्रारम्भ किया गया और यहाँ तक कहा गया कि नेका-पूट के समय मैं बीमारी का ब्हाना कर के दिल्ली लेटा हुआ था। विना किसी बात के इतना अपमान, बिना किसी कारण के इतनी निन्दा-इस स्थिति से समभौता करना मेरे लिए प्रसुद्ध हो गया। मैने प्रतुप्तव किया कि अब वह क्षण था गया या जय मैं प्रपने चैनिक-जीवन में बिदा ले लुँ। इस यनःस्थिति ये ऐसा निर्णय करने वाना मै पहला सैनिक नही था।

न्या न पहा सामण नहा ना । दैव ने श्रीर प्राप्तुशों ने मेरे विरुद्ध पहुंचन्त्र रखाया । मैं भी सामारण मनुष्य हूं, इस स्थिति को श्रीर प्रियम सहन करना मेरी समित्र के बाहर पा । भीर फिर हेना में रह कर, नहीं के बन्धनों एवं निषयों के कारण मैं स्वयं को

<sup>30</sup> मेरे विरुद्ध केंद्राये गए निस्त्य प्रचार के सम्बन्ध में (स्वार्धेश) प्रधान मन्त्री नेहरू ने प्रनयस्य १९६६ को संबद्ध में कहा था, प्लारस्य कोस, प्लो नेका को कमान केंद्रस्वाधी, के विरुद्ध केंद्री गई सक्तास्य बादों समयत हैं। गुद्धे सन्देह है (क अप्रोतम, साहत, नेतृत्व प्रच कठोर परित्रम में कोई व्यक्ति पनसे स्वार्ध निकर प्रभावन

निर्दोप सिद्ध नहीं कर सकता था। सैनिक-जीवन से विदा ले कर, एक स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में ही मुक्ते इसका उपयुक्त ग्रवसर सुलभ हो सकता था। युद्ध-विराग हो चुका था, इसलिए सेना से निवृत्त होने में ग्रव मुक्ते कोई संकोच नहीं था।

तीन दिन इस मामले पर सोचने-विचारने के बाद मैंने ग्रपने विश्वस्त स्टॉफ़ ग्रॉफ़िसर ब्रिगेडियर ग्राई० डी० वर्मा को, जो एक विश्वसनीय, सक्षम एवं प्रसन्न चित्त व्यक्ति थे, बुला कर 'सेवाविध के पूर्ण होने के पहले ही सेवानिवृत्त किये जाने की प्रार्थना' शब्दबद्ध करा दी। यह प्रार्थना मैंने इतने सरल शब्दों में लिखवाई कि जिस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं हो सकती थी। मैंने लिखवाया था कि यद्यपि नेफा की पराजय का कारण शब्दु का ग्रधिक शक्ति-सम्पन्न होना था किन्तु क्योंकि यह दुर्घटना उस समय हुई जब नेफा की कमान मेरे हाथ में थी ग्रीर क्योंकि (विद्वेपपूर्ण भूठे प्रचार के कारण) सेना में मेरे लिए टिकना कठिन हो गया था, इसलिए सेना के हित को देखते हुए तथा सैनिक परम्परा एवं प्रया का पालन करते हुए मैं ग्रपनी सेवाविध के पूर्ण होने के पहले ही सेवा से निवृत्त होना चाहता था।

श्रमरीकी सेना के जनरल श्रादम्स तथा ब्रिटिश सेना के सी० श्राई० जी० एस० जनरल हल मेरे विचार से, २५ नवम्बर को लेफ्टी० जनरल सेन के साथ मेरे मुख्यालय में पथारे। श्रपनी तत्कालीन परिस्थित से दोनों विदेशी जनरलों को परिचित करा कर मैं लेफ्टी० जनरल सेन को एक श्रोर ले गया श्रौर मैंने सेना से स्वेच्छापूर्वक निवृत्त होने की लिखित प्रार्थना उन्हें थमा दी।

इसके तीन दिन बाद जब मैं ४ कोर के मुख्यालय के आफ़िसरों से विदा ले कर तेजपुर हवाई-अड्डे पहुँचा तो मेरा गला कुछ अवरुद्ध-सा था। इस समय भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मेरे साथ एक चिकित्सक<sup>36</sup> भी थे।

मेरे कुछ समकालीन ग्राँफिसरों ने मुक्त पर पलायनवादी होने का ग्रारोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थिति का सामना करने के बदले मैं उससे भाग रहा था। कहने में या ग्रारोप लगाने में देर थोड़े ही लगती है। ग्रपने-ग्रपने विचार हैं। मेरे विचार यह हैं कि यदि ऊँचे पद पर ग्राप ग्रासीन रह सकते हैं तो उसे छोड़ना बहुत कठिन होता है। फिर कुछ लोग निन्दा-ग्रारोप को सहन कर सकते हैं तथा कुछ लोग नहीं कर सकते। सब मनुष्य एक ही परिस्थिति में एक-जैसा नहीं सोचते। ग्रौर फिर केवल तर्क के बल पर ही तो ऐसी सम-स्याग्रों का समाधान नहीं निकला करता।

कुछ घण्टे बाद मैं दिल्ली पहुँच गया। पहुँचने पर मेरी पत्नी, मेजर

३८ त्रामीं मेडीकल कोर के मेजर खन्ना. जिन्होंने नेफा में मेरे स्वास्थ्य का पूरा-पूरा ध्यान रखा था, मेरे साथ ही दिल्ली लौट रहे थे।

भरत डिल्लन, ब्रिगेडियर पचनन्दा तथा कर्नल खन्ना ने मेरा स्वागत किया। <sup>हेश से</sup> निवृत्त होने की मेरी प्रार्थना का धन्नो को मेरे धाने पर ही पता चला। को एक पादसं एवं बीर पत्नी के समान मेरे निर्णय का मुस्करा कर समर्थन दिया ।

मेरे लीटने का समाचार चारो म्रोर फैल गया। म्रनेक लोग-राजनीतिज्ञ, <sup>संदर्</sup>सदस्य, सैनिक एवं सिनिन अभिकारी, सम्बन्धी एवं भित्र—मुभने मिलने भार । सबने मुक्त पर चोर डाला कि सेवा-निवृत्त होने की अपनी प्रार्थना मै गात ले लू"। इसी विषय के धनेक पत्र मुक्ते मिले । उदाहरण के निए, एक गैर साथी मेजर जनरल रायविन्द सिंह गरेवाल ने, जो मेना मे एक दुर्थप हैनिक के हप में विख्यात थे, मुक्ते भाव भरे शब्दों में विखाः

"..... आपके जाने से हम कुछ लोग बड़े परेशान हैं। मैं तो एक छोटा बादमी है और बड़े लोगो तक मेरी कोई पहुँच नही है किन्तु आप पैसे सत्यनिष्ठ, युद्ध निहचयी, सच्चे मानव एव स्यायप्रिय व्यक्ति के इस समय मेना को छोड़ने से सजस्य सेना की बहुत बढ़ी क्षति होगी। मैं भाप की भूटी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ भिषतु यह सस्य है कि भापके जाने से यह सेना बहुत निवंत हो जाएगी। " बभी बाप छदटी पर है. इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सेना को छोडते के अपने निर्णय पर भाप पुनर्विकार करें। " कुछ सोग धाप को पसन्द नहीं करने तो इनसे क्या धन्तर पहला है। हम जानते हैं कि बाप कायर नहीं हैं।"

मेरी पत्नी मेरे इस निर्णय से सहमत थी कि मुक्ते भ्रापने निवस्य पर घटन रहना पहिए तथा धारे बढावा दवा कदम किमी भी स्थित में बीधे नहीं हटाना वाहिए ।

समाचार-पत्री में (विसी की प्रेरणा ने) एक रोचक किन्तु समस्य गमाचार ध्या कि 'सुक्ते मेरी कमान से मुक्त करने के लिए' जनरन चौधने स्वय देखपुर गए थे। जबकि बास्तविकता यह भी कि बनरम शोगरी भीर मेरे उत्तरा-पिकारी मानेकार्स मेरे तेजपुर छोड़ने के बाद वहाँ पहुँचे से धीर न पहने पहुँचने का उनका कोई विचार था । यह सध्य कि खेना ने निवृत्त किये जाने भी प्राचना मैने स्वेत्या में की भी पुछ समय बाद प्रकाशित हवा ।

मेरे दिल्ली पहुँचने वर नेहरू ने मुख्ये मनीवचारिक व्यान किएने के किए दुराया । अब में पहुँचा को यह प्रतिमा की मांति कह कैंटे हुए से । मुन्द देख कर बोते, 'बन्बी, में गुरुश्री भावनाओं को सममना हूँ किन्तु गुरुहे पर-पान नहीं करना चाहिए। बाजिर क्यों ?

## ३५४ • प्रनकही कहानी

'सर, इसके प्रनेक कारण हैं जिन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता,' मैंने उत्तर दिया।

'तुम कहना क्या चाहते हो ?' नेहरू ने पूछा। 'सेना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुभे मालूम है कि तुम्हारे विरुद्ध अनेक अन्यायपूर्ण वातें कही गई हैं। किन्तु में उन पर विश्वास नहीं करता तथा और भी कई लोग उन पर विश्वास नहीं करता तथा और भी कई लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से तुम्हारा पक्ष लिया है। तुम्हारे ऐसे काफी मित्र हैं जो तुम्हारी कीमत जानते हैं। एक बार फिर सोचो,' नेहरू ने सलाह दी।

४ दिसम्बर को में सरकारी हप से जनरल चौबरी से मिला। रस्मी तौर से मेरा श्रीभवादन करने के बाद, सिगरेट का कश लेते हुए तथा कमरे में चहल-कदमी करते हुए उन्होंने बड़े संरक्षण-भाव से मुफ्से कहा, 'बुरी घड़ी सब पर श्राती है, बिज्जी। यदि तुम सेवा से निवृत्त होने के लिए हठ न करो तो मैं तुम्हें फिर से सेना में लेने के लिए तैयार हूँ।'

चौधरी ने मेरी श्रोर रोटी का हुकड़ा फेंका श्रौर मेरे उस पर लपकने की प्रतीक्षा करते रहे। इस क्षण मेरी स्मृति में श्रतीत की कुछ घटनाएँ उभर श्राई (जो नीचे दी हुई हैं)।

उदाहरण के लिए, १९५६ में मैंने सुना कि चौधरी को दिल का दौरा पड़ा था। फलतः, एक सहानुभूतिपूर्ण पत्र मैंने उन्हें लिखा। उत्तर में, १२ जनवरी १६६० को मुभे उनका पत्र मिला जिसमें उन्होंने एक लम्बा-चौड़ा भाषण दे कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि उन्हें दिल का दौरा कभी नहीं पड़ा। इस पत्र में उन्होंने मुभ पर कई दोपारोपण किये जिसका निम्नलिखित उत्तर मैंने उन्हें भेज दिया:

ग्रपने स्वास्थ्य के ऊपर ग्रपने पत्र में जो एक लम्बा-चौड़ा व्याख्यान ग्रापने दिया है, उससे मुभे बड़ा ग्राइचर्य हुग्रा । ग्रनेक वार्ते ग्रापने ग्रपने मन से जोड़ ली हैं जो मैंने ग्रपने पत्र में कहीं नहीं लिखी थीं। जीवन के कुछ मूल सिद्धान्तों की ग्रोर भी ग्रापने मेरा घ्यान ग्राकिपत किया है और लिखा है कि लाभ के अवसर मिलने पर भी ग्रापने ग्रपने सिद्धान्तों को नहीं ;छोड़ा है। मेरा विचार है कि हम दोनों ही ग्रपने ग्रपने सैनिक जीवन से पूर्णतः परिचित्त हैं, इसलिए 'जीवन में निःस्वार्य सेवा' के सम्बन्ध में ग्राप का मुभे प्रवचन देना ग्रनावश्यक ही है। इस जीवन-सिद्धान्त का मैंने न केवल प्रचार किया है ग्रिपतु ग्रपने जीवन में भी इसको चरितार्थ किया है जविक मुभे ग्रच्छी तरह पता है कि कुछ लोगों ने इस पर केवल प्रवचन दिये हैं। ग्रापके पत्र को पढ़ कर मुभे सचमुच वेद हो रहा है कि मैंने ग्रापके स्वास्थ्य की खोज-खबर वयों

नी भौर विश्वास रखिये कि भविष्य में यह भूल कभी नहीं करूँगा...

रग पत्र का चौषरी ने निम्नलिखित उत्तर दिया जो मुक्ते १६ जनवरी १६६० को मिला:

युक्ते याद जान कर बड़ा दुःख हुआ कि १२ जनवरी १८६० के मेरे पत्र प्रथ के मार को बनेल पहुँचाया । वास्तव में, मैंने यह प्रथ इस स्यास में सिखा था कि धाप मेरी सहामता करने । " मैंने यह प्रथा पास में सिखा था कि धाप मेरी सहामता करने हैं। जानने के कारण घीर पि हुम चिन्तक होने के कारण घीर से सम्बन्ध में उड़ायी पर्द सफताहों की वन करा सकों। अपना जीवन-व्यंत मेंने इसिल्ए सिख दिया था सारिक मार मेरे दियद लगाये गए 'सहस्वाकारी होने के' धारीप का वास मारे पि दियद लगाये गए 'सहस्वाकारी होने के' धारीप का वास प्रधान प्रयास प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान कर सकी। उपनेश विने साज तक मितरी को नहीं दिया, सब क्या हूँ या धीर वह भी धाप जीते पुराने मित्र को।

मुक्ते मात्रा है कि मब भ्राप को मुक्तसे कोई विकायत नहीं होगी।

ग्रापका मुचु चौघरी ।

मुक्ते यह पश्ना भी स्मरण हो बाई जब १९६१ में उन्होंने मुक्तते प्रापंना भी पी कि मैं टीक स्थान पर टीक व्यक्तियों से उनकी मिकारिय कर दूँ। (स्टब्स: पट्ट २४३)

धोर भी ऐसी धनेक घटनाएँ मेरी स्मृति से उनशीं (जिनवा हव पुरनक में में बचने किया है)। बदी चीधरी सब प्रत्मा रहे वे कि यदि में नाम में किया है। बदी चीधरी सब प्रत्मा रहे वे कि यदि में नाम में किया चुने फिर में स्थान दे देवे। एक गहरी सीस से कर एवं चने जे उत्तिवत मन स्थित हिंदी हमा कर सुनी बहे वह सावने मेरी दुरी पहीं दशवर भी। धार याने है कि में पने निवचय पर खालि रहा है। बीतिय वेता में निवृत्त कि वोह मेरी दुरी पहीं वहवान में। बार वाने है कि में पने निवचय पर खालि रहा है। दिनाय वेता में निवृत्त कि वोह में मेरी मारी मारी मारी स्थान वेता मेरी नहता कि वोह में मेरी मारी मारी मारी स्थान वेता महत्व है।"

तीन दिन बाद ताहारीन प्रतिस्था मनी पहुत्त ने मुद्धे बुनाया। भोषरी देरे शाय गए ( पहुत्त ने पूटा हि हसा मैं भारे निरस्य पर महार प्रोप्त मैंरे शाय गए ( पहुत्त ने पूटा हि हसा मैं भारे निरस्य पर महार प्रोर मैंरे हसर वरासांक्ष उत्तर दिया। नव उत्तरीने वहां कि यह मेरा प्रार्थना-पर नेक्ष को अब देवें।

नेहरू ने मुझे फिर बुरासा । उन्होंने कहा कि उन्होंने तो मुझे बहुत हम-भाषा था कि मैं मेना में निवृत्त न होड़े किन्तु चन्नाय घोर चौचती ने उन्ह सूचित किया था कि मैं प्रपने निश्चय पर ग्रिडिंग था। उन्होंने कहा कि चौधरी ने मेरे विरुद्ध प्रारोपों की एक लम्बी-चौड़ी सूची भेजी थी किन्तु किसी एक ग्रारोप की पुष्टि के लिए भी ग्रपेक्षित सामग्री प्रस्तुत नहीं की थी।

जब नेहरू ने चीधरी द्वारा मुक्त पर लगाये गए श्रारोपों का सार मुक्ते वतलाया तो में हक्का-वक्का रह गया। मेरे मुँह पर कोई श्रारोप लगाने का साहस चीधरी को नहीं हुग्रा किन्तु मेरे पीछे श्रारोपों की एक लम्बी-चौड़ी सूची भेज दी। नेहरू ने श्रागे कहा कि चौधरी ने मेरे सेवा-काल का रिकार्ड नहीं भेजा था (जैसी कि भेजने की परम्परा है) जिससे इन ग्रारोपों की सत्यता या श्रसत्यता का पता लग जाता। चौधरी ने मेरे सेवा-काल का रिकार्ड शायद इसलिए नहीं भेजा था कि कहीं नेहरू उन प्रशंसात्मक गोपनीय रिपोर्टों को न देख लें जो प्रति वर्ष चौधरी ने ही मेरे विषय में दी थीं ग्रौर जिनसे उनके वर्तमान श्रारोपों की ग्रसत्यता सिद्ध हो जाती। नेहरू ने दुःखी स्वर में कहा कि नेफा-लद्दाख में ग्रपनी पराजय तथा मेरे प्रति फैलाये गए फूठे प्रचार से वह बहुत क्षुब्ध थे श्रौर परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को ग्रागे नहीं बढ़ाना चाहते थे। श्रन्त में उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर विचार कर के उन्होंने कुछ देर पहले मेरी फ़ाइल पर हस्ताक्षर कर दिये थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी उलक्षन को पूरी तरह समक्षता था ग्रौर उन्हें हस्ताक्षर करने पर किसी प्रकार का पश्चात्ताप नहीं करना चाहिए।

जब तक सरकार ने सेना से निवृत्त होने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था, तब तक मेरे अनेक मित्रों ने मुक्त पर जोर दिया कि मैं अपनी प्रार्थना पर पुनर्विचार कर लूँ। उन्होंने मुक्ते सेना में रहने के अनेक लाभ गिनाए। अमरीकी राजदूत श्री गैलब्रेथ ने मुक्ते भोजन पर आमन्त्रित किया और मेरे इस कदम पर दु:ख प्रकट किया। अपने राष्ट्रपति राधाकृष्णन् ने जिनका मैं ए० डी० सी० जनरल था, मुक्ते बुला कर कहा कि मेरे इस कदम से नेहरू को बहुत दु:ख हुआ था। 'आपटर नेहरू हू ?' (अर्थात् नेहरू के बाद कीन?) के लेखक वैलेस हेंगेन ने, जिन्होंने अपनी इस पुस्तक में मुक्त पर भी

३९. ऋतीत की अनेक वार्षिक गोपनीय रिपोर्टी में चौधरी ने मेरी वहुत प्रशंसा की थी जिसका अब लगाये गए आरोपों से कोई ताल-मेल नहीं वैठता था। एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि मेरी सचरित्रता असन्दिग्ध थी. देश एवं सेना के प्रति मेरी निष्ठा अप्रतिम थी, उनके दल का में अच्छा एवं उपयोगी सदस्य था तथा सजीव कल्पना एवं सत्यनिष्ठा मेरे चारित्रिक गुण थे। उन्होंने यहाँ तक लिखा था कि कमान और स्टाफ के लिए में समान रूप से उपयुक्त था। मुझे लिखे अपने अनेक पत्रों में उन्होंने मेरी प्रशंसा में वहुत कुछ लिखा था। इससे वड़ा पाखण्ड और क्या हो सकता है। कहाँ तो चौधरी वर्षों से मेरी प्रशंसा करते नहीं अघा रहे थे और कहाँ अब, मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे थे।

एक मध्याय लिखा है, मुक्ते १= दिसम्बर को लिखा, 'प्रत्येक दृष्टि से मुक्ते यह प्रतिवायं लगता है कि ग्राय अपने उस सैनिक जीवन को न छोड़े जिसमें पिछले नीन वर्षों से लगन एवं निष्टा में आप लगे हुए हैं। इस समय .. . तो यह धीर भी जरूरी है.....नेहरू से फिर परामर्श ली धीर उन्हें कही कि पाप मेना में रहने के इच्छक हैं। ..... ग्रापके सेना से निवत्त हीने के बाद मापके निरको को भौर जवान चलाने का अवसर मिलेगा ""। अनेक संसत्सदस्यो थीर प्रत्य महानुभावों ने यह सलाह दी कि मैं भ्रपना प्रार्थना-पत्र वापस ने हैं। किन्तु में उन लोगों में से नहीं था जो पहले त्यागपत्र दे देने है सौर फिर क्सी के समभाने-यभाने से बापस ले लेते है।

इसी समय नांस एन्जनस की रेके हात्से एजेंसी का पत्र मिना जिसने मभने (मेरं भनुभवों से सम्बन्धित) कुछ प्रकाशन-योग्य तथा चलचित्र बनाने योग्य

धामधी माँगी थी । इसके लिए मैंने इन्कार कर दिया ।

११ दिसम्बर को जनरन चौघरी ने मुभ्ने कोन पर सुधना दी कि मेरी गर्पना स्वीकार कर ली गई थी। अभी मैं केवल पचास वर्ष का या और सेवा-विष के पूरा होने में सभी कई वर्ष वे कि मेरा सैनिक जीवन समाप्त हो गया। बर ऐडबिन प्रनॉल्ड ने कहा है, 'दैव के धाडे कीन था सकता है !' ससार के गोरल-धन्धे से मेरामन इन्न गयाथा धीर में उन शोगों से बहुत दूर चना जाना भाहताथा जिनके छल-छन्दों के फलस्वरूप मेरा हृदय शे उटाथा। मैं उन नीगों से भीर यदि जरूरत हुई की इस देश से दूर वस वाने की धटपटा रहा था।

किसी उर्द के साथर ने कितना ठीक कहा है :

गरिश-ए-प्रायाम तेरा पश्चिम हमने हर पहलू से इनिया देश सी।

यद्यपि मेरा स्थारम्य ठीक नहीं था चौर नेशी पुत्री भी शेयदस्त थी, मैंने ४ बाई पकार पहार प्याप्त पार्य पार्य पार्य प्रश्ना था प्राप्त हुन था प्राप्त प्रश्ना भी भी हुन है पार्य प्रोप्त विश्व प्रोप्त बाता बेंगना प्रोप्नेत ना निश्चय कर निवा । वस्ते वे मेते दूतरे घाराण के तिए प्राप्ता भी भीर वह मुक्ते थिन भी प्याक्तिन भी ने गोषा कि बार-बार सामान इयरने उपर कीने की प्रपेसा धम्या है कि में एक बार ही कियी गैर-गरकारी धावास में बना जाड़ी।

्रणायाच्या १८६२ को मैने एक यह निध कर नेहक से बिशा भी । इस पत्र का उन्होंने उसी दिन निम्मानिधित उसर मेंबा :

दिव विक्रती.

. .

बुके दू स है कि तुम रिटायर हो रहे हो । मैंने तुरह बाकी समानारा (कन्तु क्योंक दुव माने निरम्य पर महिए थे, श्वान्य में भी कुछ व

## ३८८ • ग्रनकही कहानी

कर सका। जिन घटनाओं के कारण तुम्हें रिटायर होना पड़ा वे काफी दु:खदायी हैं और उनसे हमें भी काफी दु:खंड हुआ है। मुक्के विश्वास हैं कि उन घटनाओं के लिए विशेष हप से तुम्हीं जिम्मेदार नहीं हो, उनके लिए तो काफी ज्यादा लोग और शायद परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं।

मुभे विश्वास है कि तुम्हारे जैसे कार्यक्षम और देशभक्त व्यक्ति को खाली न बैठ कर देश के लिए कुछ लाभदायक काम करना चाहिए। शायद कुछ समय बाद तुम यह काम खोज सको .....

सस्नेह जवाहरलाल नेहरू ।

५ यार्क रोड का वँगला मुफे ११ जनवरी को खाली करना था। एक दिन शाम को नेहरू ने मुफे एवं मेरी पुत्री अनु को मिलने के लिए बुलाया। अनु से (जो अब भी अस्वस्थ थी) उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, 'तुम्हें अपनी एवं अपने पिता की देखभाल करनी चाहिए।' इतना कहते हुए वह भावोद्वेलित हों उठे और अपने पर संयम बनाये रखने के लिए कमरे से बाहर चले गए। १० तारीख को श्रीमती इन्दिरा गाँधी हम लोगों से मिलने ५ यॉर्क रोड आईं। उनका यह कदम अपनत्व का परिचायक था।

११ जनवरी, १६६३ को मैंने ५ यॉर्क रोड वाला निवास-स्थान छोड़ विया। इस जगह मैंने जीवन के अनेक सुखपूर्ण वर्ष विताये थे। जिस समय सारा सामान ट्रकों पर लद चुका और ट्रक चलने वाले थे कि मुभ्ने अपने प्रवेश-द्वार के सामने से वारात गुजरती दिखाई दी। दोनों स्थितियों में कितना विरोध था!

त्रपना सामान मैंने दिल्ली कैण्ट के एक गोदाम में भर दिया और स्वयं कुछ दिनों के लिए मेजर जनरल भगवती सिंह के. यहाँ ठहर गया। इसके बाद मैंने कार ली श्रौर जी॰ टी॰ रोड पकड़ ली। रास्ते में मथुरा तथा श्रन्य स्थानों पर रुकता हुश्रा, कुछ सप्ताह के पर्यटन के बाद दिल्ली लौट श्राया क्योंकि यहाँ एक सम्बन्धी के विवाह में सम्मिलित होना था। श्रितिथियों में नेहरू भी थे। मुभसे मिलने पर उन्होंने पूछा कि दिल्ली में मैं रह कहाँ रहा था। मैंने उत्तर दिया कि मेरा अपना मकान तो कोई था नहीं, इसलिए मैं गीता आश्रम (दिल्ली

80. त्रागस्त १९६३ में नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि १९६२ में भारत-चीन संघर्ष में हुई पराजय के लिए किसी त्रामी जनरल को दोपी नहीं ठहराया जा सकता था। नेहरू प्रति मास प्रादेशिक मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखा करते थे। त्रापने २२ दिसम्बर १९६२ के पत्र में उन्होंने लिखा था कि सेवावधि के पूरी होने के पहले ही जनरल थापर त्रोर जनरल कोल का स्वेच्छापूर्व के सेना से निवृत्त हो जाना उनकी अच्छाई का परिचायक है। र्र हेट में एक पायिक संस्था विश्वमें स्थातिषयों के लिए दो कमरे कभी मैंने लगाये ये प्रीर समय का व्याय देखिए कि पाल में स्वयं उनमें टहरा हुपा था) ने का दूया था। यह मुन कर नेहरू ने एक दर्दमरी दृष्टि मुक्त पर डाली।

कुछ दिन बाद नेहरू ने मुक्ते बुता कर पूछा कि मैं दुनिया भर की मुसीबती में को स्मेदाता फिर रहा था और स्वय को मुना रहा था; मैंने अपनी नौकरी केंद्र से, सरकारी बेगना छोड़ दिया और सब अपने एव अपनी लड़की के स्वास्थ्य में दिना के बिना प्राप्त्र का कप्टपूर्ण जीवन विद्या रहा था। उन्होंने यह मैं कहा कि हिगाबन प्रदेश के केस्प्री० नवर्तर भें के यद पर मेरी नियुक्तित होने सी सम्पाबना थी। सिक्त वाद में मैंने हम विद्या में कुछ नहीं मुना। किस कार प्रदेश के सम्पान सामे सह महान से सह स्वास्थ्य में कुछ नहीं मुना।

फ़्तें पुरु हो गई थी। घायम का जीवन को सरल नहीं था धौर विधेपता जब कि पेरा तथा मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जिस प्रकार के जीवन वा कि मेरा तथा मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। विश्व प्रकार के जीवन वा कि मेरा पर प्रवास के प्रदेश का प्रकार मेरा पर कि कि हो बता थी, न मेरे करते कि प्रदेश पर न मेरे करते कि प्रवास पर कोई सहरी था, न मेरा कोई निजी रिक्स पर कोई सहरी था, न मेरा कोई निजी टिक्स था, न मेरा कोई सहरी था, न मेरा कोई निजी टिक्स था, न मेरा कोई सहरी था, न मेरा कोई मेरा कोई स्वास कर यहां था दीर न मेरा कोई मेरा कोई स्वास कर रहा था धौर मेरा कोई स्वास कर पर वा था थी। पर मेरा कोई स्वास कर पर वा था था। सबसे बढा दुं से क्ष स्वास कर रहा था थी। पर पर पर पर मेरा विश्व करा हो। था सबसे बढा दुं से का स्वास था। सबसे बढा दुं से का स्वास कर रहा था थी। सबसे बढा दुं से का स्वास कर रहा था थी। सबसे स्वास दुं से का स्वास का स्वास था। सबसे स्वास दुं से का स्वास का स्वास था। सबसे स्वास दुं से स्वास कर स्वास था। सबसे स्वास दुं से स्वास का स्वास था। सबसे स्वास दुं से सुक्स सु

<sup>े</sup> प्रमुख कर रहा था। सिम्बो के धर्म-यार 'पुरुवानी' के धर्म-यार 'संकट काल में मित्र में तार रहा था। सिम्बो के धर्म-यार 'पुरुवानी' के धर्म-यार 'संकट काल में मित्र में तार हो जाते हैं।' कुछ प्रयत्न करने के बाद पन्नो धौर में हम जीवन के मन्यस्त हो गए। यह धोन कर किवना धाहम्य होता है कि यदि स्परित की कभी प्रतिकृत परिस्थितियों से सम्भोता करना पढ आए तो वह कर सेता है।

भागा भागद्वेश परायस्थावमा स्वयम्भाया करता नव व्याद् या नव्य कर तथा है। इस समय, जब मेरे प्राष्ट्र मेरी विषय स्थिति पर हरित ही रहे थे, मेरा वेस हे बड़ा सहारा भी मेरी परिता निर्माया या ट्राड कर कोई ससक् प्रकट नहीं किया तथा इस सब को पान्त भाव ने स्वीकार किया। वेसे भी इन्होंने कमी कुछ न्यांग्र मही वाह्य। उन्होंने सहा ही सापारप जोवन महोन्न

४१ मेंजर जनरस एम० एस० हिम्मत सिंह जो ने भी मुझे बतल,च है कि इस प्रकार की चर्चा पन्होंने तरकाशीन गृह मन्त्री साथ बहाइर द्वारप्रो से मुनी हो । - ४२. इस प्रवसर पह मेरे सम्पूर्व परिवार ने मेरा सत्व दिया !

किया है, ईश्वर की भिनत की है तथा निस्स्वार्थ भाव से सब की सेवा की है। पिवत्रता की साक्षात् प्रतिमूर्ति मेरी पत्नी मेरी सब से बड़ी सम्पत्ति हैं।

२४ ग्रप्रैंल ११६३ को मैंने कार्यवाही सी० जी० एस० को एक पत्र लिखा (जो चीधरी ने भी देखा था) कि नेफा-युद्ध के सम्बन्ध में लेफ्टी० जनरल हैण्डर्सन ब्रुक्स जाँच-पड़ताल कर रहे थे ग्रीर इस प्रक्रम में उन ग्रनेक कमाण्डरों एवं स्टाफ़ ग्राॅफ़िसरों के बयान लिये गए थे जिन्होंने मेरे ग्रधीन नेफा में काम किया था तथा मेरा विचार था कि मेरा, नेफा के तत्कालीन कोर कमाण्डर का, भी बयान लिया जाएगा। मैंने ग्रागे लिखा कि शायद इस जाँच समिति की रिपोर्ट पर भी संसद में तथा समाचार-पत्रों में चर्चा होगी जैसा कि ग्रतीत में होता रहा था। क्योंकि इसमें मेरी सैनिक प्रतिष्ठा का सवाल था ग्रीर क्योंकि मुक्त पर पहले ही काफी दोपारोपण किया जा चुका था, इसलिए मेरी प्रार्थना थी कि मुक्ते भी इस जाँच समिति के सामने क्यान देने का ग्रवसर दिया जाए। (यद्यप इस समिति को कार्य प्रारम्भ किये कई महीने हो गए थे भौर भव यह ग्रपनी रिपोर्ट को ग्रन्तिम रूप दे रही थी किन्तु मुक्ते क्यान देने की स्वीकृति ग्रव तक नहीं मिली थी।) इस पत्र के उत्तर में चौधरी ने ग्रपने सी० जी० एस० के माध्यम से मुक्ते सूचित किया कि मैं ग्रगले दिन जालंधर में नेफा जाँच समिति (हैण्डर्सन ब्रुक्स के ग्रधीन) के सामने पेश हो कर ग्रपना वयान दे हूँ।

किन्तु जब मैं लेपटी । जनरल हैण्डर्सन बुक्स के सामने हाजिर हुम्रा तो उन्होंने कहा कि उन्हें यह म्रादेश दिया गया था कि वह मेरा मौिखक वयान ने लें। वड़ी विचित्र स्थिति थी। उधर तो चौधरी ने मुफ्ते मौिखक वयान देने के लिए हैण्डर्सन बुक्स के पास भेजा था म्रीर इघर हैण्डर्सन बुक्स का कहना था कि उन्हें इसके विरुद्ध म्रादेश दिया गया था। इसका प्रत्यक्ष कारण तो एक ही हो सकता था कि हैण्डर्सन बुक्स लेफ्टी । जनरल के पद में मुफ्ते जूनियर थे म्रीर इस कारण मेरा मौिखक वयान नहीं ले सकते थे म्रथवा नेफा-युद्ध का लिखित विवरण मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका था म्रीर इसलिए मेरे किसी मन्य वयान की म्रावश्यकता नहीं थी। यदि म्रसली कारण इन्हों में से था तो चौघरी ने मुफ्ते हैण्डर्सन बुक्स के पास भेजा ही क्यों था? उन्हें चाहिए था कि वह मुफ्ते पहले ही यह बता देते भ्रीर व्यर्थ में जालंधर तक न दौड़ाते।

नेफा-युद्ध से सम्बन्धित तथ्यों की जाँच हो रही थी ग्रीर उसके लिए एक जाँच समिति<sup>४3</sup> नियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट पर संसद् में विचार-विमर्श होना था किन्तु वह समिति नेफा-युद्ध के कोर कमाण्डर का मौखिक वयान लेने

<sup>83.</sup> एक दिन सांख्यिकों ग्रोर इतिहासज्ञों के लिए इसका विश्लेपण करनी काफी रुचिकर होगा कि इस जाँच समिति के सामने किन-किन गवाहों को वुलाया गया एवं किन-किन गवाहों को मुला दिया गया तथा ऐसा क्यों किया गया।

हो नैयार नहीं यो जबकि प्रयोनस्य कमाण्डरों तथा स्टाफ धॉफिसरो के बयान किंग एरे । इस सम्बन्ध में मैंने नेहरू को भी विश्वित सूचना दी थी । (नेफा जैत शमित की रिपोर्ट को प्राम्त तक जनता के सामने क्यो नही रखा गया ? स्य स्व रिपोर्ट में कुछ ऐसे भी सन्दर्भ हैं जिनते नेफा-पराजय के लिए मरकार १र भी जिम्मेदारों पाती है ?)

वव मैंने हैण्यतंन बूचन को बताह दो कि नयोकि बहु मरी भौष्कि साशी तेने को तैयार नहीं बे सो क्या मैं उनकी समिति को नेफा-पुद्ध की घटनामो का बितित विवरण देहें । इस प्रकम के विवद्ध उनके पास कोई मादेश नहीं म स्वित्य उन्होंने भेरा यह कुथ्यव स्वीकार कर निया । फिर मैंने प्रपना वितित वपान उनकों है दिया ।

मुक्ते वेना से ११ मई १९६६ को निवृत्त होना था। एक मप्ताह पहले मैंने विग कि जिस सेना से मेरा इतनी सन्त्री भविष तक संस्त्र रहा था। निवृत्त के दिव सन्त्र मुक्ते वे विदा की नमस्कार (गुड-बाई) घरव्य करनी वाहिए थी। यह मैं केवल उसके चीक के माम्यम से ही कर सकता था। इसलिए, जब मैं भीपी के कपने में सुवा धीर मेंने उनहें सैक्युट दिया वी विप्टाचार के नाले दि प्रशी कुर्यों से पूछा धीर मेंने उनहें सैक्युट दिया वी विप्टाचार के नाले दि प्रशी कुर्यों से एक कर मेरी और बड़े। वब मैंने उनहें सपने साने का वेंद्र पत्र ना कुर्यों के एक इस कवन की तारी से वर्ष प्रशी को। उनहोंने के हां कि प्रशी के तो है। उनहोंने कहा कि पाने से पत्र में ते उनहें सिव्य प्रशा कर के से लिया कि पपने में जिला कि पपने में जिला कि पपने में जिला कि पपने में मिला कि पत्र में है। में से वार्य के पत्र में में कि सुक्ता में कि सा के प्रशी कर के से स्वाह पत्र के से कुर्य मा। उनहोंने कहा कि पह से में से आ जाते थे कि १९६९ में जब वेगा से चीनियों का मुक्ताना करने को कहा गया या हो बहु (वेता) बहुत कम्पदोर थी मीर कई साय हुएं उन्होंना कहा ने से कि १९६९ में जब वेगा से चीनियों का मुक्ताना करने को कहा गया या हो बहु (वेता) बहुत कम्पदोर थी मीर कई पत्र पत्र पत्र अपने माने से कि १९६९ में जब वेगा से नी सरकार से स्वर पत्र पत्र से पत्र में से कि एक कि पत्र से पत्र पत्र से साम के सरकार से स्वर माने सी में से कि एक से पत्र से पत्र में में सरकार से स्वर में नी सी कर दिया।

तेवा ने मेरा प्रयम साझारकार घत्रेल १६६३ में दिल्ली के एक समारोह में हुमा था। इसके पहले मैने तेजा का नाम तक नहीं मुना था। उन्होंने बतसाया कि एक बार १६६२ में बह मुक्त से मिचने मेरे मकान पर गए थे किन्तु मेरे भित्रस्य होने के कारण वह मुक्त से नहीं मिल सके थे। तेजा ने मुक्ते विदेश मैं नोक्सो देनी चाही विससे सम्बन्धित विस्तृत विदर्श उन्होंने निम्निसित पर में निस्त कर सेजा:

मैं भारत की भनेक महत्त्वपूर्ण शौद्योगिक परियोजनाओं में ध्यस्त हूँ जिनमें एक है जयन्ती शिपिय कम्पनी। इस समय में एक १२० मेगावाट ऊप्मीय विद्युत्केन्द्र (थर्मल पावर स्टेशन), एक ३००,००० टन वार्षिक उत्पादन वाला कच्चे लोहे का संयन्त्र (पिग ग्राइरन प्लाण्ट) तथा एक भारी गढ़ाई संयन्त्र (फोजिंग प्लाण्ट) की योजना वना रहा हूं।

'इन परियोजनाओं के शुरू करने के लिए प्रारम्भिक भागदौड़ विदेशों में करनी पड़ेगी जहाँ से हमें इंजिनीयरिंग की सहायता लेनी है तथा संयन्त्र एवं मशीनरी लेनी है। इस काम के लिए मेघावी एवं प्रशिक्षित प्रशासकों की ग्रावश्यकता है।

यदि ग्राप इन परियोजनाग्रों ग्रीर योजनाग्रों में मेरे सीनियर परा-मर्शदाता के रूप में मुक्ते सहयोग दो तो मुक्ते बहुत प्रसन्नता होगी । इस समय मैं टोकियो में ग्रपना एक कार्यालय खोल रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि ग्राप उसका चार्ज सँभाल लें। … ग्राप जैसा मेबावी एवं ग्रमुभवी व्यक्ति इस दृष्टि से एक बहुत बड़ी निधि है। मुक्त से ग्रीर इन परि-योजनाग्रों से ग्राप जब चाहें तब सम्बन्ध तोड़ सकते हैं, इस दृष्टि से ग्राप पूर्णत: स्वतन्त्र हैं।

'मैं ग्राप को यह पत्र श्रनीपचारिक ढंग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम दोनों मिल कर जो कुछ भी करेंगे, उससे देश का श्रार्थिक एवं श्रीद्योगिक विकास होगा। इस कार्य से सम्बन्धित ग्राप जो भी कदम उठाएँगे, मैं उसकी सदा सराहना करूँगा।

मौिखक रूप से मैंने यह प्रार्थना ग्राप से कुछ दिन पहले की थी। उसके वाद मैंने यह सारी स्थिति प्रतिरक्षा मन्त्री चह्नाण को भी वतला दी है। मैंने उनको इस मामले से परिचित कराना उचित समभा। मेरा विचार है कि वह भी इसके पक्ष में हैं। ..... मुभे ग्राशा है कि २६ ग्रप्रैल १६६३ को मेरे विदेश जाने से पहले ही मुभे ग्राप का उत्तर मिल जाएगा।

तेजा ने मुक्ते २०,००० डॉलर का वाधिक वेतन (ग्राय-कर से मुक्त नहीं) देने को लिखा था जो तत्कालीन विनिमय-दर से ६,००० रुपये मासिक वनता था। तेजा के इस प्रस्ताव में न मुक्ते ऊँचे वेतन ४४ का ग्राकर्षण था (वैसे भी जिसका ग्रधिकांश भाग ग्राय-कर के रूप में निकल जाना था) ग्रौर न सुविधा-पूर्ण जीवन का, ग्रिपतु एक तो इससे मेरा 'खाली बैटना' समाप्त होता था तथा दूसरे इस ऊवभरे वातावरण से दूर भागने का ग्रवसर मिल रहा था। इसलिए, सरकार से ग्रमेक्षित ग्रनुमित प्राप्त कर के मैंने तेजा को ग्रपनी स्वी-

<sup>88.</sup> निवृत्त होने से पहले सेना में मुझे 8,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था और अन्य कई सुविधाएँ प्राप्त शीं।

हिंदित हो। तेजाने मुक्ते यह काम बनो दिया, मुक्ते तो इसकी वेजन यही

प्यमूमि मानुम है।

व्यति मैंने प्रतिरक्षा सन्धानय को मूचिन कर दिया था कि नेजा से मुक्ते तो बेउन क्लिया, वह बाच-कर से मुक्त नहीं होया, किन्तु फिर भी संगई में एक प्रता का उत्तर हो हुए चाहाम ने कह दिया कि मुक्के मिलने माला नेशन मत-कर में मुक्त था। मगते दिन मेंने उनने उनके कार्यालय में भेंट की मौर नां करात्य की प्रमुद्धा की धीर उनका ध्यान धाकपित किया । रिकाई सिने के बाद तहीने धपनी भूत पर तुम्म प्रकट किया । इसके बाद उन्होंने मने बस्तव्य में घपनी भूस की सुभारा बिन्तु जी जान पहुरें। फूँस चुकी थी, बहुन मिट सबी ।

दूषरं जनरमों या शीनियर मिबिल सेवकों के निजी क्षेत्र में काफी-काफी <sup>दे</sup>तन पर (कई बार मेरे वेतन से भी ज्यादा) काम करने पर कभी किसी ने मानति नहीं को किन्तु मेरी बाद लोगों ने प्रासमान सिर पर उटा निया।

विरेष जाने से पहले, अब मैं नेहरू से विदा की नमस्कार करने गया तो उन्होंने मेरे देग छोड़ने पर काफो दुल प्रकट किया और भावोडेलित हो कर कहा कि मैं मिषक समय तक बाहर न रहें।

मेरा स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। जिस दिन में पालम से चला, मेरा स्वास्थ काफी खराव था। कुछ सैनिक एव सिदिल मित्र मुफ्ते विदा करने गए। उनमे बातचीत करते समय मेरी टॉमे कॉप रही थी थीर मेरा सिर पूम रहाथा। जिम स्वास्थ्य पर कुछ महीने पहले में गर्वे करताथा, इस समय वह पक पुता था। किसी-म-किसी प्रकार यह समय बीता धोर वायुवान के चलने री मुचना मिली। अगवान् ही जानता है कि ये क्षण मैंने किस प्रकार गुजारे। ध्य समय मेरी मनोदधा कुछ ऐगी विचित्र-सी हो गई थी कि मैं यहाँ ने दूर भागना चाहता था, स्थान का कोई महस्य नही था ।

टीकियो पहुँचने पहुँचते मेरी तथियत काफी गिर गई थी। मेरे हाथ-पर कीप रहे थे और मुक्ते साँस लेने में अनुविधा हो रही थी। जापान में पहले कुछ दिन तो बड़ी कटिनाई ने कटे। बार-बार भीतर से कोई कहता था कि मैं मपने देश में न प्राता तो प्रच्छा था। जीवन खासी-खासी स्रोर निरहेश्य-सा लगता था।

हुँगल विकित्सकों की देखरेख में मेरा स्वास्थ्य ग्रीझ सुधर गया। कुछ दिन बाद मैं किसी काम से सन्दन गया जहाँ मास्को-स्थित हमारे राजदूत टी० एन० कील (मित्रों में टिक्की के नाम से प्रसिद्ध) ने मुफ्ते मास्को जाने का निमन्त्रण भेजा। प्रेग तो में जा ही रहा या, इसलिए मैंने उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। प्रेग में, मैं यपने पूर्व परिचित एवं वहां के परराष्ट्र उप मन्त्री सिमोविक ने मिला। दस वर्ष पहले जब मैं कौरिया में चीफ ग्रॉफ स्टाफ था तो वह वहाँ तटस्थ राष्ट्र स्वदेशागमन ग्रायोग के चैंक सदस्य थे। १६६२ में वह भारत में चैंक राजदूत थे, तब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरा हृदय से स्वागत किया। मैं तीन दिन प्रेग टहरा ग्रीर इन तीन दिनों में मेरा ग्रियकांश समय उन्हों के साथ बीता। उन्होंने मुफ्ते सुरम्य चैंक राजमागं की काफी लम्बी सैर कराई तथा प्रपने घर निमन्त्रित किया जहाँ उनके परिवार एवं एक ग्रन्य पुराने मित्र विकलर (इनसे भी कोरिया में परिचय हुग्रा था) से भेंट करने का सुग्रवसर मिला। उन्होंने मुफ्ते ग्रपने देश के ग्रन्य मनोरम स्थल दिखलाये।

प्रेग से मास्को जाने के लिए मुफे जिस वायुयान से जाना या, मौसम खराब होने के कारण उसे ग्राने में विलम्ब हो गया। फलतः, मुफे कई घण्टे तक हवाई ग्रड्डे पर रकना पड़ा। वहाँ एक प्रौढ़ सज्जन जोर-जोर से साम्यवादी देशों का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक सिपाही वहाँ से पकड़ ले गया। ईश्वर जाने, फिर उन पर क्या बीती। मास्को हवाई-ग्रड्डे पर टिक्की ने मेरे वायुयान की काफी प्रतीक्षा की ग्रौर जब उन्हें इसके पहुँचने का कोई निश्चय समय पता न चल सका तो वह थक कर घर चले गए। मैं मास्को रात को दो बजे पहुँचा। यहाँ का हवाई-ग्रड्डा थर रोम, पेरिस या न्यूयार्क के हवाई-ग्रड्डों की भांति ग्राधुनिक नहीं था। कस्टम-ग्रधिकारी तो बहुत भन्ने थे किन्तु पासपोर्ट कई जगह देखा गया। इसके बाद मैंने टेक्सी ली ग्रीर वहाँ से ३० किलोमीटर दूर भारतीय राजदूतावास में प्रातःकाल साढ़े तीन वजे पहुँचा। टिक्की का सचिव मेरी प्रतीक्षा कर रहा था श्रौर जैसे ही टिक्की को सूचना मिली, वह स्वयं भी तुरन्त ग्रा गए।

उस दिन ७ नवम्बर था और कड़कती सर्दी पड़ रही थी। प्रात:काल ६ बजे तक तो टिक्की और मैं बातें करते रहे और इसके बाद हमने प्रक्तूबर कान्ति परेड देखने जाने के लिए तैयारी करनी शुरू की। टिक्की का कहना था कि जब संयोग से उस दिन मैं मास्को में था तब परेड क्यों न देखी जाए। इसी परराष्ट्र कार्यालय (एम० आई० डी०) से उन्होंने मेरे वास्ते परमिट भी पहले ही ले लिया था। कार केवल रैंड स्क्वेग्रर के सिवाने तक ही जा सकती थी, इसके बाद बैठने के स्थान तक पैदल जाना पड़ता था। सुरक्षा की दृष्टि से जगह-जगह परमिट देखे जा रहे थे। भीतरी वृत्त से पहले एक सुरक्षा गार्ड ने टिक्की का राजनियक परिचय-पत्र देख कर उन्हें तो जाने दिया किन्तु मुभे

४५. वाद में मास्को में ग्रन्छा हवाई-ग्राज्खा वन गया है।

त्यमण एक सप्ताह में भारको में रका। इस कम समय में बहा के महत्त्व-पूर्ण दूस्यों एवं सरमायों में को अब एक नकर हो देव मंत्रा। कुछ दोनों में रूप में समुख्य बहुत प्रमाणि के यो निवाले करास्त्रक्ष यह काणी विस्तामी हो गया था। साथ हो इस तस्य ने भी भेरा प्यान भाकपित किया कि राजदूत के क्ये में दिक्की मास्कों में हमारे देश का कितना असस्यीय प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

मास्तो से लीट कर जब में टोकियो पहुँचा तो सुना कि राष्ट्रपणि कैनेसे की मारोका में हृदया कर दो गई भी तथा तेण्डों- बानस्त दोनतीयह एवं ऐना के कुछ काव बीनियर फोडियर वायुगन-पुर्वटना वे बृत्यु के कान बन गए वे । समरोका एवं भारत के निष्य यह किनता बांध्यान किया था।

भार गहीने जापान में टहुरने के बाद मैंने उसने वासोनारा (विदा-नमस्वार) कहा । इन धवधि में मुक्ते घनेक शेषक व्यक्तियो " वे मिसने एवं धनेक

४६ बोलपोर्ड को सुन्दर बुकान सेव देशी एवं कुक्छोनी क्रियेटरन प्राप्त प्रस्तुत कठपुराची का मान देशा !

हैं। इस में भी मोटेनकों का कि है को एको देशों है मांचा है। 14. यून बाजनी मुटियोंने (यून में बाजनी में देशोंने के प्रत्य होता होगा। में मेरा सहस्र प्रदेश में मांचा हो। यून मार्ग के माना प्राह्मी कहा कि प्रत्योंने काने मान भाव को नहीं प्रत्यों को मिनीयों नहता हूं मार्ग पर्वामा में कहा और मार्गन हिम्म मार्ग को नहीं प्रत्यों की मार्गन हिम्म मुंदर प्रत्यों में कभी नहीं पूज कहते हैं। यह मार्गन हिम्म होने हैं।

# ३६६ ● अनकही कहानी

याकपंक स्थानों को देखने का य्रवसर मिला। हवाई द्वीप—पचासवाँ यमरीकी राज्य—(जहाँ ७ दिसम्बर १६४१ को पर्ल हार्बर की घटना घटी थी)—में होनोल्लू की क्षणिक भलक लेते हुए में सान फांसिस्को टोकियो से चलने के पहले पहुँच गया। अन्तर्राष्ट्रीय दिनांक-रेखा के पार घड़ी का चमत्कार है यह। अन्तरः, में न्यूयार्क पहुँच गया जहां कुछ समय बाद मेरी पत्नी एवं मेरी दोनों पुत्रियां भी मेरे पास पहुँच गई। इतने समय के बाद ग्रपने परिवार के बीच होना मुक्ते बहुत भला लगा।

इसके तुरन्त वाद में, ग्रमरीका में ग्रपने राजदूत बी० के० नेहरू एवं उनकी पत्नी फोरी के पास टहरने के लिए, वाशिगटन चला गया। (मैंने देखा कि ग्रमरीका में उनका बहुत मान था।) जिस दिन में ग्रालिगटन सिमिटरी (किन्नस्तान) गया, उस दिन काफी वर्फ पड़ रही थी ग्रौर भयंकर सर्दी थी। जब मैं कैनेडी की कन्न के पास पहुँचा तो वहाँ पुरुषों, महिलाग्रों एवं बालकों की एक लम्बी लाइन लगी हुई थी जो बहुत बीरे-धीरे ग्रागे खिसक रही थी। उनकी (कैनेडी की) ग्रौर उनके दो छोटे बच्चों की कन्नों के पास उनकी (स्थल सेना की, जल सेना की एवं वायु सेना की) टोपियाँ रखी हुई थीं ग्रौर पास में कुछ फूल पड़े हुए थे। अह जिसने ग्रपने देश की इतनी निष्ठा से सेवा की हो ग्रौर इतनी कम ग्रायु में वहाँ का राप्ट्रपति हो गया हो, उसकी कन्न पर इतनी शान्ति का होना कितना हृदय-विदारक था। उस समय की ग्रपनी मनःस्थिति का मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ।

मई के प्रारम्भ में प्रो० एवं श्रीमती लॉयड ने मुक्के निमन्त्रण दिया कि मैं हारवर्ड विश्वविद्यालय में 'भारत और चीन' पर एक व्याख्यान दूँ। मैंने उनके निमन्त्रण को शिरोधार्य किया और बोस्टन के निकट स्थित इस विश्वविद्यालय में यह व्याख्यान दिया जिसके अन्त में मुक्क्षे अनेक रोचक प्रश्न पूछे गए जिन का मैंने यथाशिक्त उत्तर दिया। इन प्रश्नों में वियतनाम-सम्बन्धी प्रश्न भी थे। इसके बाद मैंने, विश्व के अनेक भागों से आए हुए राजनयज्ञों एवं सेना-अधिकारियों के एक समारोह में व्याख्यान दिया। इस समारोह में किसी ने मुक्के प्रश्न किया कि क्या भारत में सैनिक-शासन की सम्भावना है ? उत्तर में मैंने

अपितु उन्हें धन-जन की काफी क्षति पहुँचायी गई थी। अन्त में उन्होंने कहा कि एक दिन जापानी पश्चिम से इसका वदला लेंगे और अवश्य लेंगे।

89. उस समय मुझे केनेखी का एक भाषण स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों से कहा था: 'इसलिए मेरे अमरीकी भाइयों. यह मत पूछा कि अमरीका आपके लिए क्या कर सकता है विल्क यह पूछो कि आप अमरीका के लिए क्या कर सकते हो।' स्तनकर्ता महोरय पर चोट की कि क्या धमरीका जैने विश्वाल सोकतन्त्र में फिनी सम्मावना थी ? साथ ही मिने उन्हें 'सैबिन डेज इन में' (मई में सात तिंशे नामक चलिज मा सब्दर्भ देते हुए कहा कि जिस प्रकार इस चलिज म दियानाय गया कि समरीका में सैनिक सासन स्रसफन हो गया, उसी क्सर सोकतन्त्र भारस में इसके सफल होने की कोई सम्मावना नहीं थी।

हारवर्ड विदविधासय में सुधान एमें लॉयड एंडोल्फ से, धनेक प्रत्य मुदि-स्वाद प्रोफ़िस्टों से एवं पोयक्तियों से विजये का सुधववर मिना। इस घन इस परधी गेमक ये से भी फेंट हुई को १९६२ में हिल्ली में हमारे राजदृत थे। फिंक बाद में परने अतीके विजोद मुबाई से साथ बातवम नदी के उस पार स्वित होग्वपूर्ण ब्राइश्ति बिदबिबालयं भी गया धीर न्यू इनलंच्ड देखा। पूर्वोक स्वित्त कोसिब्या विद्वविद्यालयं के प्रोक्तिर एक टीक ऐम्बी ने मुक्ते व्ही व्याहवान देने के सिह्म धानमित्रत किया धीर में उनके धादेश का भी गातन किया। इस ब्याह्मान के बाद इस विद्वविद्यालय के 'मीकिक हतिहास धीर कार्योलय' के निदेशक चुई एक स्टार ने मुक्ते विज्यतिश्वत पत्र शिला:

"कीलम्बिया विद्विचिधालय का यह कार्यालय स्पृति पर साधा-रित उन घटनाक्षी में रिल रतता है जो भाजी इतिहासतो के निष् ताभकारी सिद्ध हो सकती हो। हम दव बात का पूरा विद्वाग है कि मापकी स्पृति मे ऐकी धनेक घटनाएँ हैं, दशिल हम माप ये निक् करते हैं कि साथ हमारे रस कार्यान्य की यपने सम्मरणों ने ममुद्र करों ।""इस पित्र काम में हमारा तहयोग सनेक (वर्षमान) सुवि-दवात व्यक्ति दे रहे हैं और साता है कि साप भी हमें यह गोरस प्रमान करों ।""मुक्ते साता है कि साप इस काम को सविनस्व प्रारम्भ कर के हमें बुतार्थ करेंगे।

मुभी इस काम में काफी धानन्द माया । की निव्यत धोर हारवर्ड विस्विधा-एयों के से भेरे मनुभव काफी सुन्यद रहे ।

इन सम्बोद मनुभवों के साथ ही एक मान शेवक मनुभव सूना हूँ वो एक देशी ह्वामर वी सम्बन्धा एवं मारुमा का निभन उगहरूप है। एक बोरहर को बहुत जाता वर्ष सुरू हों भी बोर में से बहुत गानु साथ के मह के सामने प्रवे गया बांके एक्ट्रेय पर सहा देशमी की उनीमा कर रहा था। कई सामने प्रवे गया बांके एक्ट्रेय पर सहा देशमी की उनीमा कर रहा था। कई सामने देशमी माई भीट विचा रहे विकर यह स्वाह जहें शेवने के निश् होने बांको हाल हिलामा। हुम ने तो 'बांक-सुनी' (इन्हों सून) सा वाद साम रामा सा बोर हुम ने सामय जान किन सम निया या कि हिला ह रहने की सोधी हो नहीं। वसमय बोन किनर तक ठक का विद्या नि में तंग आ गया और एक आती हुई टैक्सी का रास्ता रोक कर बीच सड़क पर खड़ा हो गया।

'क्या चाहते हो ?' ड्राइवर चिल्लाया।

'द५वें ग्रीर यॉर्क जाना चाहता हूं,' मैंने उत्तर दिया।

'इस तरह ट्रेफ़िक रोक कर खड़े नहीं हो सकते। सामने से हट जाश्रो, नहीं तो कुचल दूँगा,' उसने बमकी दी।

'कुचल दो । टैक्सी की इन्तजार करते-करते वर्फ में जम गया हूँ । ग्रव ग्रौर इन्तजार नहीं होती,' मेंने कहा ।

'लेकिन में तो घर जा रहा हूं,' ड्राइवर ने वतलाया।

'इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो या मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इस वर्फ से भागना चाहता हूँ। तुम मुक्ते अपने घर क्यों नहीं ले चलते ?', मैंने व्यंग्य कसा।

कुछ क्षण पहले तो ड्राइवर यमदूत लग रहा था, ग्रव एकदम पिघल गया। मेरी वात से खुश हो कर वोला, 'जल्दी करो, जहाँ जाना चाहते हो, वहाँ छोड़ दूँगा।' ग्रपनी मंजिल पर पहुँच कर मैंने उसे काफ़ी इनाम दिया।

२७ मई १६६४ को न्यूयॉर्क में नेहरू के नियन का दु:खद समाचार सुना। ग्रानेक स्वदेशवासियों के समान इस समाचार को सून कर मैं भी सुन्न रह गया। मेरी स्मृति में ग्रचानक वह दिन उभर ग्राया जब भारत छोड़ने से पहले मैं उन्हें मिलने गया था ग्रौर उन्होंने भावोद्वेलित हो कर कहा था कि मैं ज्यादा दिन भारत से वाहर न रहूँ ग्रौर जल्दी ही लौट ग्राऊँ। मेरा दुर्भाग्य, कि मेरे लौटने के पहले ही नेहरू चल बसे। मैं ग्रौर मेरा परिवार उस पूरे दिन रोते रहे।

नेहरू की मृत्यु के वाद मैंने भारत लौटने का निर्णय किया। इस बीच मुफ्ते फिर बुखार रहने लगा और साँस लेने में कठिनाई होने लगी। मेरा विचार था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा किन्तु जब कई सप्ताह तक यह हालत रही तो मुफ्ते न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहाँ डाँ० राल्सटन ने मेरा उपचार किया। भारत लौटने के समय मैं पूरा स्वस्थ नहीं हो पाया था।

मैं ग्राठ महीने के लगभग ग्रमरीका में रहा। ग्रमरीकियों का विचार है कि ग्रमरीका विश्व में विशालतम एवं श्रेष्ठतम देश है। ग्रपनी निर्वलताग्रों को वे छिपाते नहीं, ग्रपितु स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक वार एक ग्रमरीकी सीनेटर (संसत्सदस्य) ने ग्रमरीका की सीनेट के सम्बन्ध में ग्रपनी डायरी में लिखा था:

पपने परिकाश सीनेटरीं की ईमानदारी एवं सच्चाई में मुक्ते कतई विखास नहीं है। उनये से अधिकाश छिछोरे हैं, कमचोर दिमाग के है भीर सीनेटर होने के एकदम अयोग्य है । . . . . कुछ पैसे वाले हैं, जिन्होंने सीनेटरी नरीद ती है। कुछ मन्द बृद्धि हैं, बुछ मसहिष्णु है तथा बुछ परापाची है....ध

प्रमरीकी परिहास की भावना इस पोस्टर से स्पष्ट है: 'जीने की क्या एस है यदि ग्रच्छी ग्रस्येष्टि (फनरल) में केवल पचास डॉलर खर्च होते हैं। प्रमरीकी मित्र बनाने के सदा इच्छुक रहते हैं। वे सस्त परिश्रम करते हैं क्तु प्रृट्यों ने मनोविनोर या विधाम के प्रतिरिक्त कुछ नहीं करते । उनके बेवन की गति इतनी तेज है कि लगता है जैसे बहुत जल्दी में हो। विचार यत करने की वहां पूरी स्वतन्त्रता है। एक प्रसिद्ध समरीकी स्तम्भ-सेखक

है ये पन्द इसका प्रवस प्रमाण हैं :

सफल टेमोकेटिक राजनीतिज धरक्षित धीर भयभीत लोग हैं। अपने निर्वाचन-क्षेत्र के तेज कोगों को राची कर के, रिस्वत दें के, दरा के, नींसादे के या कुछ और जबकर कर के ये लोग राजनीतिक क्षेत्र में सफल होते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनके कमें लोकप्रिय है या नहीं,

नामकारी है या नहीं अपिनु वे तो यह देखते है कि इनमे उनके निर्वा-चन-शंत्र के लीग तरन्त प्रसम्न होते है या नहीं।

पन्ती भौर में कीनेही हवाई-सब्दें से बायुयान में बैठें भीर १ समस्त leev को दिल्ली या गए। मैं एक वर्ष में कुछ उपर विदेश में रहा था। गनम पर उतरते समय में शारीरिक रूप में शस्यस्य था किन्तु मानसिक रूप वे स्वरूप। विदेश में मुक्ते धनेक नयं लोगों से मिलने का तथा धनेक नये मानों को देखने का प्रवसर मिला। किन्तु अपना देश अपना ही देश होता

। यद्यपि यहाँ पर फिर वही जेहरे, वही कोलाहल और वही यसन्तोप क्ति किर भी यह भेरा देश है जहाँ मैंने जन्म लिया है मीर जहाँ मुन्ने परना है।

यहीं घा कर मैं भ्रवितम्ब भपने पुराने चिकित्सक मेजर जनरण इन्दरशिह

है पांच पहुँचा मौर उन्होंने मेरी चिकित्सा प्रारम्भ कर दी । लगनग ६ सप्ताह विस्तरे पर रहने के बाद में फिर चलने-फिरने योग्य हो गया। इस धविष न रेरे मनुत्र बस्तू, वर्षरे माई राजा तथा मित्र राम प्रसाद ने मेरी बड़ी तथा भी। मैं रनका बढ़ा कृतज्ञ हूँ। यब प्रक्तूबर समाप्त होने वाला था।

रिट्र में घटनाएँ काफी तेजी में घटों। चेख ग्रन्ट्स्सा की जैस से छोड़ रिया गमा धार अनके थिस्छ समें कश्मीर-पड्यन्त के मामले को हटा निर्मा

### ४०० • प्रनकही कहानी

गया। प्रसिद्ध देशभक्त जयप्रकाश नारायण एक गैर-सरकारी सद्भावना-मण्डल के ग्रध्यक्ष के रूप में रावलिपण्डी गए किन्तु उनके कुछ कृतघ्न देश-वासियों ने उन्हें गद्दार की संज्ञा दी।

६ फरवरी १६६५ को पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री प्रतापित कैरों की कार को दिल्ली से बीस मील दूर चार नकावपोशों ने घेर लिया ग्रीर उनको गोली मार दी। १ अप्रेल को शेख ग्रब्दुल्ला ग्रल्जीयरस में चाऊ एन लाई से मिले ग्रीर उनसे प्रार्थना की कि वह कश्मीरियों को ग्रपने भाग्य-निर्णय करने का ग्रवसर दिलाने में सहायता करें ग्रीर इसलिए लगभग एक महीने के बाद उन्हें नजरबन्द कर दिया गया। १६ अप्रैल को शास्त्री को ग्रमरीका जाना था किन्तु देश में ग्रधिक ग्रसन्तोप होने के कारण उनकी यह यात्रा सम्भव न हो सकी। २० मई को ग्रीर इसके कुछ वाद, लेफ्टी० कमाण्डर एम० एस० कोहली के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों की चार टोलियाँ हिमालय की चोटी पर पहुँचने में सफल हुईं। यह वर्ष सचमुच घटनाग्रों से भरा हुग्रा है।

पिछले महीनों में, अनेक विदेशी एवं भारतीय लेखक (जिनमें नेहरू के जीवन-लेखक, सुविख्यात कनाडावासी माईकेले ब्रेखर १ भी थे) मुक्तसे मिलने आए। ये लोग भारत पर पुस्तकों लिख रहे थे, इस लिए इन्होंने मुक्तसे अनेक इण्टरव्यू लिए और नेहरू युग के विविध महत्त्वपूर्ण पक्षों (जिनमें हमारे विदेशी सम्बन्ध भी थे) पर अनेक प्रश्न किए।

जुलाई में मैं बी॰ के॰ नेहरू को शोक-संवेदना प्रकट करने गया क्योंकि कुछ दिन पहले उनके पिता का निधन हो गया था और वह भारत ग्राये हुए थे। वहाँ मुभे फोन पर समाचार मिला कि मेरी बेटी अनु को रक्त-स्नाव हो गया था और मेरी पत्नी उसे लेकर सैनिक ग्रस्पताल गयी थीं। जब मैं ग्रस्पताल पहुँचा तो स्त्री-रोगों के विशेषज्ञ ने धन्नो को और मुभे वतलाया कि अनु का वड़ा ग्रॉपरेशन होगा और वच्चे या माँ के जीवन के विषय में वह कोई गारण्टी नहीं कर सकते थे।

यह सुन कर मैं सोचता रहा कि अभी अनु के 49, धन्नो के तथा मेरे भाग्य क्या-क्या कि िनाइयाँ भेलनी लिखी थीं। चार वर्ष से, जब से उसका विवाह हुआ था, उस पर काफी मुसीवतें आ चुकी थीं। घन्नो और मैं चुपचाप वैठ गए और ईश्वर से अनु के स्वास्थ्य की मंगल कामना करने लगे।

५० ब्रेसर को हमारे एक तत्कालीन मन्त्री महोदय ने परिचय-पत्र भी दिया था।

५१. जिसकी मुसीवत का कोई ग्रन्त नज़र

पतृ ने काभी साहस एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। धांपरेधान की वा दुनकर वह तिनक विचलित नहीं हुई। भावी सकट धर्यात् मम्भीर धांप-रिक का बात होने पर भी वह धात्त एवं मम्भीर भाव में स्ट्रेजर पर सेटी थें। उसके बाद उसे निकटस्थ धांपरेधन थियेटर से एम्झेतन से से जाया सा दिने उसके लिए सकत धांपरेधन की कामना की और उसने भेरी और पुत्रम कर सपने पैये एवं दुइता का परिचय दिया।

भनु के मॉपरेशन के समय, घन्नो एवं में उदास से बरामदे में बैठे रहे। धैरर ने पहते ही बतला दिया था कि मॉपरेशन में लगमग एक घण्टा लगेगा भैर पनु में खून की कमी होने के कारण उसे खून भी चढाना होगा।

"" " " " पूर्व का क्या हुम के कारण उस खून मा घटाना होगा।
मिरियान के या हा मिन्द के नि हिए साठ युग क्षी तरह थे। वै विवस
मेर दिन्ता कुन, चुरवाप बैठे रहने के सितिरियत मेर कर भी बया सकता
या। प्रमु का वेहरा केरी नजरों के सानने पुम रहा या। मुके कमता था
के कान की गति सबस्द हो यह हो, पत्री की मुई सागे सिसकती नजर
रों मात्री थी। इस समय मुक्ते केवल यह को, स्वानी बच्ची की चिन्ता थी,
ये संसार का मुक्ते कोई जान नहीं था। मानव स्वमाव कितना विचय
-चंकर-काल में मनुष्य भीति-भीति की प्रतिक्रियाएँ करता है, सीगम देता
है भीर मात्रियों मनाता है किन्मु सक्ट की पढ़ी इस जाने पर सब कुछ प्रस
र दुवंत् हो जाता है। पुनो के बाद संकटर याहद श्रीपरेशन पियेटर से
किने भीर उन्होंने पत्नी की एव मुक्ते स्विवत किया कि श्रीपरेशन पियेटर से
पित्रीर उन्होंने पत्नी की एव मुक्ते स्विवत किया कि श्रीपरेशन परिवेटर से

(यद्यपि घगले पृत्ठों से वॉलत कई चीजों का मेरे व्यक्तिगत मनुभव से सन्वाय नहीं है किन्तु में उनको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो कुछ मैंने

घर तक कहा है, उस पर उनसे काफी प्रकाश पड़ता है।)

गया। प्रसिद्ध देशभक्त जयप्रकाश नारायण एक गैर-सरकारी सद्भावना-मण्डल के श्रध्यक्ष के रूप में रावलिपण्डी गए किन्तु उनके कुछ कृतघ्न देश-वासियों ने उन्हें गद्दार की संज्ञा दी।

६ फरवरी १६६५ को पंजाव के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री प्रतापिसह कैरों की कार को दिल्ली से बीस मील दूर चार नकावपोशों ने घेर लिया ग्रौर उनको गोली मार दी। १ अप्रेल को शेख ग्रव्दुल्ला ग्रल्जीयरस में चाऊ एन लाई से मिले ग्रौर उनसे प्रार्थना की िक वह कश्मीरियों को ग्रपने भाग्य-निर्णय करने का ग्रवसर दिलाने में सहायता करें ग्रौर इसिलए लगभग एक महीने के बाद उन्हें नजरवन्द कर दिया गया। १६ ग्रप्रैल को शास्त्री को ग्रमरीका जाना या किन्तु देश में ग्रधिक ग्रमन्तोप होने के कारण उनकी यह यात्रा सम्भव न हो सकी। २० मई को ग्रौर इसके कुछ बाद, लेफ्टी० कमाण्डर एम० एस० कोहली के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों की चार टोलियाँ हिमालय की चोटी पर पहुँचने में सफल हुईं। यह वर्ष सचमुच घटनाग्रों से भरा हुग्रा है।

पिछले महीनों में, अनेक विदेशी एवं भारतीय लेखक (जिनमें नेहरू के जीवन-लेखक, सुविख्यात कनाडावासी माईकेले ब्रेखर १ भी थे) मुभसे मिलने आए। ये लोग भारत पर पुस्तकों लिख रहे थे, इस लिए इन्होंने मुभसे अनेक इण्टरव्यू लिए और नेहरू युग के विविध महत्त्वपूर्ण पक्षों (जिनमें हमारे विदेशी सम्बन्ध भी थे) पर अनेक प्रश्न किए।

जुलाई में मैं वी॰ के॰ नेहरू को शोक-संवेदना प्रकट करने गया क्योंकि कुछ दिन पहले उनके पिता का निधन हो गया था और वह भारत श्राये हुए थे। वहाँ मुफे फोन पर समाचार मिला कि मेरी वेटी अनु को रक्त-स्नाव हो गया था और मेरी पत्नी उसे लेकर सैनिक अस्पताल गयी थीं। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो स्त्री-रोगों के विशेषज्ञ ने धन्नो को और मुफे वतलाया कि अनु का वड़ा श्रॉपरेशन होगा और वच्चे या माँ के जीवन के विषय में वह कोई गारण्टी नहीं कर सकते थे।

यह सुन कर मैं सोचता रहा कि अभी अनु के 49, धन्नो के तथा मेरे भाग्य क्या-क्या कि तिनाइयाँ भेलनी लिखी थीं। चार वर्ष से, जब से उसका विवाह हुआ था, उस पर काफी मुसीवतें आ चुकी थीं। धन्नो और मैं चुपचाप वैठ गए और ईश्वर से अनु के स्वास्थ्य की मंगल कामना करने लगे।

५० वेसर को हमारे एक तत्कालीन मन्त्री महोदय ने परिचय-पत्र भी दिया था।

५१. जिसकी मुसीवत का कोई अन्त नज़र नहीं आता था।

ष्तृ ने मधी साहस एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। सांवरेशन की बा बुन कर बहु तिनक विचित्त नहीं हुई। भावी संकट सर्थान् गम्भीर प्रांप-रेज का बान होने पर भी बहु शान्त एवं बम्भीर माज से स्ट्रेंचर पर लेटी 'थे। बजे बाद बंगे निकटस्य प्रांपरिशन थियेटर में एम्बुनेस्स में से जाया का विने बजे लिए सकत प्रांपरिशन की कामना की स्रोर असने मेरी सोर क्षित्र कर प्राप्ते पैये एव दुढता का परिचय दिया।

भनु के पांतरेशन के समय, पत्नो एवं में उदास से बरामदे में बैठे रहे। मेंदर ने पहने ही बतला दिया था कि घांचरेशन में लगमग एक पण्टा लगेगा मेर प्रतु में खून की कमी होने के कारण उसे खून भी चढाना होगा।

(यद्यपि प्रगले पृत्तों में वर्णित कई चीजों का मेरे व्यक्तिगत प्रनुभव से सन्वय नहीं है किन्तु में उनको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो कुछ मैंने

मद तक कहा है, उस पर उनसे काफी प्रकास पढ़ता है।)

# ग्रभी नाटक ग्रधूरा है

नेहरू की मृत्यु के वाद हमारे नेता श्रों ने जो रुख श्रपनाया, उसका सीवा अर्थ यह या कि १६६२ के वाद भारत की प्रतिरक्षा वहुत सुदृढ़ हो गई थी और यिं हम पर पाकिस्तान ने या चीन ने अलग-अलग या दोनों ने मिल कर आक्रमण किया तो उनको सुलटने के लिए हम अकेले ही काफी थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारा प्रतिरक्षा वजट जो १६६२ में ३०० करोड़ रुपये था, १६६५ ६६ में ५०० करोड़ रुपये हो गया था और हमारी सेना का आकार भी १६६२ की तुलना में दुगना हो गया था। साथ ही इस बीच हमें विदेशों से सैनिक सही- यता भी काफी मिल गई थी। किन्तु इस सुघरी हुई स्थित के वाद भी, १६६५ में हमारी सेना के सामने वहुत-सी कठिनाइयाँ शेप थीं।

कश्मीर में पाकिस्तानी युद्ध-पद्धित के दो पक्ष स्पष्ट हैं—१. घुसपैठ\* तथा
२. परम्परागत युद्ध-कौशल। ५ अगस्त को पाकिस्तान के १२ डिवीजन के
जी० स्रो० सी०, मेजर जनरल हुसेन अख्तर के नेतृत्व में लगभग ५००० घुसपैठियों की 'जिव्राल्टर' सेना ने जम्मू एवं कश्मीर में हमारी सीमा का अितक्रमण किया। यद्यपि हमारे राजनीतिक एवं सैनिक नेताओं ने यह बात स्वी-

\*केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पिछले चार वर्षों से हमें हमारी सीमा पर होने वाली पाकिस्तानी घुसपैठ के सम्बन्ध में पूरी-पूरी सूचना दी है। वह हैं भारतीय पुलिस के अधिवनी कुमार। १९६५ के भारत-पाक युद्ध के समय भी उन्होंने काफी प्रशंसनीय कार्य किया था। आकर्षक व्यक्तित्व के अधिवनी कुमार अत्यधिक शिष्ट, साहित्य-प्रेमी, किव तथा अष्ठ खिलाड़ी हैं। पुलिस में रह कर उन्होंने देश की अदितीय सेवा की है। वह दृढ़ निश्चयी हैं तथा मृत्यु से उन्हें कोई भय नहीं है। अपराधियों के लिए उनका नाम ही काफी है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के वह काफी प्रिय हैं एवं अपने परिवार के लिए शक्ति-स्तम्भ हैं। उदार-हृदय एवं निश्चार्थ सेवी अधिवनी कुमार का जीवन वीरता की गाथाओं से भरा पड़ा है। संकट में पड़ें मित्रों के लिए वह साक्षात् त्याग एवं सहायता की प्रतिमूर्ति हैं।

धरनहीं की कि हम पर इस दिन नियमित भात्रमण किया गया था। इस सेना रं पास हत्के धापुनिक एवं स्वचल शास्त्र तथा अच्छे वायरलैंन सैट थे। इस ता ही पाये बढ़ने की गति भी प्रच्छी थी। इसका उद्देश्य हमारी सीमा म व्याह करने के साय-माथ कदमीरियों की सिला-पढ़ा कर भारत के विरुद्ध कीह करने के लिए तैयार करना था। ये धुसपैठिये अपने साथ फालतू शस्त्र में ताने ये ताकि करमीरियों को प्रतिक्षित किया जा सके। ये लोग रात के स्पर हम पर गोलियाँ चलाते और फिर जस्दी में पीछे हट जाने । मार्गदर्शक, ा, पाना एवं रहने की अगह बादि सुविधाएँ इन्हें स्थानीय निवासियों ने है निन गई । जित्रास्टर सेना का स्वणं दिवस था ६ ग्रगस्त १६६४ जिस दिन हिंदे में भन्दुल्ला को गिरपतार किया गया था। वहले हमने कहा कि लगभग 1000 पुमरें ठिये हमारी सीमा में युक्त खाये थे। बाद में हमने यह स्थीकार विश कि इनकी संस्था लगभग दो-तीन हजार या इसमें अधिक थी। इस प्रकार वि मानभण के महत्त्व को घटा कर बता कर हम स्वय की धोगा देने गई। रिने यह भी कहा कि इन भुसपैठियों के पास भोजन धौर शस्त्रों की कमी भी, सिनीय निवासियों ने इनका स्वायत न कर के इनके माय शत्रु-गम व्यवहार हिता या जिसमें इनका मनीयन काफी गिर गया था एवं हमारी सुरक्षा गेना रनको भागते पर विवध कर दिया था। वास्तविकता यह है कि इन पुन-र्वेटियों ने हमारा काफी नुकसान किया यद्यपि ये घपनी बागा वे बनुसार हमारे भीं को नहीं उड़ा पाए, जन-संहार नहीं कर पाए तथा हमारी बाधिक, राज-गैतिक एव सामाजिक व्यवस्था को भग नहीं कर पाए धौर न ही हमारे सम्पर्क भाषती की विषया कर पाए । ताही ने कश्मीरियों की विद्रोह ने लिए नैयार हर पाए । किन्तु यह कहना बिस्कुल गमत है कि दनको युगने उदेश्य में बिन्कुल भी बस्तता नहीं मिली । यह ही कितने बाहबर्च की बात है कि हमारे गुज-वर्षे एवं हमारी सुरक्षा निवार के वास्त्र के भी ने पुरविधित हरती बसी वंदा वह हमारी सुरक्षा निवार के होने के बावजूद भी में पुरविधित हरती बसी वंद्या में हमारी सीमा में प्रदेश कर गए। बस्तु शेन की तहनीन रिवारी के द्वित स्वान पर इन पुनविधियों ने जो अपना प्रधानन स्वाधित कर निवा मा, प्रवत्ते मुक्त होने में हमें काफी समय लगा !

(शहासीन मूचना एवं अमार मंथी धीमती इन्दिश गाँधी ने घरात के सिन्म मण्याह में मुके कीन दिना धीर मुखे (हन रात विचार में दिन रात विचार किया में पार के सिन रात किया किया में पार के सिन रात कि दूरवीर के सामने की मानने बात कि हमतीर है सामने की मानने बात कि हमतीर के मानने की मानने बात कि हमतीर मोन हार के किया के सामने की मानने की मानने की मानने की मानने की सिन एक सिन की सिन एक सिन की सिन एक सिन की सिन एक सिन की स

उसके बाद मैंने श्रीमती गाँघी से इस विषय में (मेरे जम्मू-कश्मीर जाने के विषय में) कुछ नहीं सना।)

१ श्रोर ६ सितम्बर के बीच, पाकिस्तानी सेना हमारी सीमा में जोरियाँ तक वढ़ श्राई। उसकी योजना थी कि वह पहले ही अपट्टो में चिनाव नदी के किनारे बसे श्रखतूर पर श्रविकार कर ले तथा इसके बाद जम्मू से पुँछ तक का सम्पर्क काट दे श्रीर जम्मू पर श्रविकार कर के जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर श्रागे बढ़े। उसकी इस श्रपवित्र योजना को मिट्टी मैं मिलाने का श्रेय हैं हमारे स्थानीय कोर कमाण्डर लेपटी जनरल कटोच को।

मैंने ग्रपने देश की ग्रनेक संकटों में सेवा की है, इसलिए इस संकट की घड़ी में मैं कैसे चुप बैठा रह सकता था। ग्रतः ६ सितम्बर १९६५ की मैंने लाल बहादूर शास्त्री को निम्नलिखित पत्र लिखा:

देश पर आए इस संकट के समय मेरी सेवाएँ प्रस्तुत हैं, आप जिस रूप में उपयुक्त समभों, उनका प्रयोग करें .....देश की सेवा के लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आने को तैयार हूँ।

मुभे अपने पत्र का औपचारिक उत्तर उसी दिन मिल गया:

यह पंक्ति श्रापके ६ सितम्बर १६६५ के पत्र के घन्यवाद के रूप में है । मैं श्राप की भावना का सम्मान करता हूँ।

शत्रु का जम्मू एवं कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए हमारे सैनिक हाई कमान ने इधर तो ६ और ५ सितम्बर को कमशः लाहौर एवं सियालकोट क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया और उघर राजस्थान में भी शत्रु को ललकारा।

६ तारीख से श्रागे के भारत-पाक युद्ध का वर्णन तीन रूपों में किया जा सकता है—

१. युद्ध का विस्तृत विवरण, २. अपने पक्ष का मनोहारी रूप तथा ३. युद्ध पर तथा युद्ध से सम्विन्धत व्यक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ। सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम रूप तो अपनाया नहीं जा सकता तथा दूसरे रूप का अर्थ स्वयं को अन्वकार में रखना, इसलिए मैं तीसरे रूप को ही अपनाता हूँ। युद्ध के सम्वन्ध में तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हम पाकिस्तान को अपने से छोटी शक्ति को हराने में असफल रहे (यद्यपि हरा सकते थे) एवं कुछ स्थितियों में तो भगवान् ने ही हमारी रक्षा की। दूसरी और, पाकिस्तान का यह मूल्यांकन गलत था कि हमारी स्थल एवं वायु सेना उसके आक्रमण की चपेट को नहीं सँभाल पाएँगी।

केवल २२ दिन की लड़ाई के वाद भारत ने युद्ध-विराम के समभौते पर

्लागर कर दिए। प्रका यह है कि जब भारत (अपने कथनानुमार) पाकि-तंज को पराइने वाला था और जबिक शास्त्री ने भी ६ शिवान्तर १८६५ को भीरणा को भी कि भारत युद्ध-विदारांगे के चक्कर में नहीं पढ़ेगा तो कि कुर्व-विमाय पर स्लाधर क्यों किये गए। खास्त्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् ने गुल परियों के समक्ष कहा था, 'कुछ भी क्यों न हो, हम अपने भोचें पर देरे रहेंगे, 'एक घोर तो हतनी बडी-बड़ी धोषणाएँ धोर दूसरी और प्रका क्यार मिनते ही युद्ध-विदास के समझते पर हस्लाधर करना—क्यों? शास्त्री धौर सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि एक दिन विदय की बडी पत्रियों छंतुस्त राष्ट्र सप के साध्यम के धननी इच्छा हम पर धोमेंगी और न्हाई कर करने के निए विवय करेंगी और इस्तिए, ऐसे सम्बे-बीड वक्तव्य गहीं देने बाहिए थे जिनते बाद में पीछे हत्या पड़ा।

युड-विराम के समभीते पर हस्ताधर कब होते हैं? जब दोनो प्रतिहारियों में ने कोई भी दिजब प्राप्त नहीं कर पाता । युड-विराम का घर्ष है धनिणींत में कोई भी दिजब प्राप्त नहीं कर पाता । युड-विराम का घर्ष है धनिणींत में प्रति प्रति पुड-विराम के प्रति है किया होता । येखा विकल ने कहा है, 'मान प्राप्त पुड-वृद्ध कर देने हैं, किन्तु प्रस्ति प्रति पुड-वृद्ध कर देने हैं, किन्तु प्रस्ति प्रति विराम कियी को नहीं हो पाता वे सीनें पक्षों को कार्य होते पाता है भीर लाम कियी को नहीं हो पाता वे साथ युड-रोक देते हैं। उसके बाद फिर यही पुरानी समस्याएं सामने सब्दी

होती है।

हमारे युव-अयरंगे का प्रचार भी ध्रिषक यथार्यवारी होना चाहिए था। कर स्मारे एकमारो ने पुत-ध्वन में जाने की प्रतृपति मांगी तो उन्हें यह कह कर मना कर दिया गया कि वहीं जाना खतरनाक या या हमारे हेना कह है में बूत प्रिषक स्पेक्ष थी थी कि उनकी रक्षा नहीं की जा सकती थी। कितनी प्रवान यात थी। दितीय विषय युव में, कोरिया युव या हमरे युवी में दूपरे देवी ने पत्रकारों की युव के प्रयत्न मोंगी पर जाने की प्रवृपति दी थी। इस प्रकान में कि पत्र कर सहने प्रचान देवी में पत्रकारों की युव के प्रयत्न में प्रविच प्रवान यात्र थी। उन्हें ने प्रविच पत्र में प्रविच पत्र में प्रवान यात्र यात्र पत्र में प्रवान की स्थानना की थी। में प्रपत्न देव के प्रवेच ऐसे बीर पत्र कारों की जानता हूँ जो समाचार की खोज ने ध्रपने जीवन की बाजी तमान की वी यात्र है किन्तु इस युव में किसी पत्रकार की यह ध्वस्य नहीं दिया गया। किता, हमारे पत्रकार थुव को में स्थान लो हमारे पत्र कर सर्क किन्तु एस युव स्थान भी कार्य स्थान की स्थान कर सर्क किन्तु एस युव स्थान की स्यान की स्थान की

भारत (एवं पाकिस्तान) द्वारा घोषित बिज्ञत्वियों का सन्दर्भ देते हुए 'स्टेट्समें' के सीनक पर्येश्वसक ने १७ सितस्यर को लिखा, 'यदि भारत धोर पाकिस्तान की किर्तालयों से घोषित तथ्यों को बोझ बाए तो भारत धोर पाकिस्तान के नष्ट टेको एवं बाय सेना का जो योग धाएगा, बहु उनके टेकों

एव वापु सेना की सथावं सब्या से दुवना बैठेगा """।

१६६५ के भारत-पाक युद्ध के समय ग्रापनी वायु सेना एवं स्थल सेना के जो चीक थे, उनके विषय में यहाँ मेरा कुछ कहना प्रसंगानुकूल है। वायु सेना के चीक थे एयर मार्शन ग्रर्जु निसह जो ग्रपने समय के ग्रिहितीय पाइलट (वायुयान-चालक) एवं कुशल सीनियर स्टाक ग्रॉकिसर थे। इस सम्पूर्ण युद्ध में वह छाये रहें ग्रोर उन्होंने विषम-से-विषम परिस्थित में भी ग्रपना धैर्य एवं साहस नहीं खोया। युवा पाइलटों ने उनके साहस, पेशे से सम्वन्थित ज्ञान एवं उड़ान-कुशलता से काफी प्रेरणा प्राप्त की ग्रीर सरकार ने उनके धैर्य एवं प्रत्येक स्थित को सँभाल लेने के ग्रात्म-विश्वास से काफी शक्ति प्राप्त की।

मेरी इच्छा तो बहुत है कि स्थल सेना के तत्कालीन चीफ़, जनरल चौबरी के विषय में भी यही कुछ कह सकता। यहाँ में अपने अनुभव के आधार पर उनके सेवा-काल एवं व्यक्तित्व के कुछ पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ (जो इस पुस्तक में अन्य स्थलों पर भी दिये हुए हैं)। इन तथ्यों से सेना के अनेक दूसरे लोग भी भली-भाँति परिचित हैं। यदि इस विश्लेषण के फलस्वरूप चौधरी का एक ऐसा रूप सामने आये जो उनके उस रूप के विषरीत हो जो अब तक लोगों के सामने रखा गया है तो इसका कारण यह नहीं है कि इसमें मेरा कुछ स्वार्य है—क्योंकि हम दोनों ही सेना से निवृत्त हो चुके हैं—अपितु तथ्यों ते सब को परिचित कराना में अपना धर्म समभता हूँ।

इस देश में, हम में से अधिकांश की प्रवृत्ति यह है कि हम विना तथ्यों को जाने किसी का तो एकदम खण्डन कर देते हैं और किसी को आकाश में विठा देते हैं। इसका कारण यह है कि हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और फलतः धोखा खा जाते हैं। उदाहरण के लिए, चौधरी के सेना से निवृत्त होते समय, 'स्टेट्समैन' ने जिसके चौधरी अनेक वर्षों तक सैनिक संवाददाता रहे थे, लिखा:

जनरल चौधरी भारत के सुविस्थात सैनिकों में से एक हैं। जितनी प्रसिद्धि उनको मिली है, विशेषतः पाकिस्तान से हुए युद्ध के बाद जिसमें उन्होंने अद्वितीय नेतृत्व का परिचय दिया है, वह अनेक लोगों की स्पर्धा का कारण होगी। उन्होंने वीरता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है अप्रीर राष्ट्र-योद्धा वन गए हैं।

(स्टेट्समैन ने चौधरी के नाम के साथ जनरल तिमैया का नाम लिया और दोनों को समान वतलाने का प्रयास किया। कहाँ वीर, विनम्र एवं ग्राकर्षक

१. १९६१ में एक प्त्रकार ने लिखा था: 'जनरल चौधरी ''' को अपने सेवा-रिकार्ड की वहुत चिन्ता है, अब से ले कर (आर्मी चीफ़) सम्मावित नियुक्ति तक वह कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते। राजधानी के जिन उच्चाधिकारियों बनरल तिमैया और कहाँ चौघरी, जैसे कि दोनों में कोई समानता सम्भय हो।) चौवरी का जो यशस्वी एवं तेजोन्मय हप प्रत्तत किया गया है, वह उनके

प्यार्थ रूप से एकदम भिन्न है । सितम्बर युद्ध के कशल संवालन और उसमें बीर्य-प्रदर्शन के लिए उन्हें काफी श्रेय दिया गया है। किना सेना में एवं मेना में बाहर प्रनेक लोग इस विषय पर भिन्न मत रखते हैं।

चौपरी का सेवा-रिकार काफी ठीक है और अपने पेश का उनका सदा-लिक ज्ञान भी काफी बच्छा है। श्रेष्ठ स्टाफ ब्रॉफिसर एवं कुराल कार्यालयन पिकारी के रूप में धपने सहयोगियों में उनकी काफी प्रतिष्ठा है। किन्तु युद्ध-धेप में नेतृत्व की ग्रसाधारण क्षमता, मुस्कराते हुए सतरनाक स्पितियों में पहुँच नाना प्रादि जो गुण तिसैया मे थे. चौधरी में कभी उनके दखन नहीं हए यदाप पिछले कुछ महीनो में कुछ विदिष्ट क्षेत्रों में उनकी चर्चा खूब हुई। यह स्व-मताब्रही (प्रयनी राय वर ब्रहने बाता), अपने उच्चाधिकारियो को प्रसन्त करने के उत्पक्त एव बातनी हैं।

नीपरी प्रयमे यद-मनभव की प्रायः चर्चा करते थे । बास्तव में, उन्होंने कर्नल, त्रिमेडियर या मेजर जनरल के रूप में किसी भी लड़ाई से कभी कोई कमान नहीं सेनाती। एक बार १९४८ में उन्होंने मुक्त ने कहा कि उन्होंने तिमैया ममेत सब सीनिवर भारतीय घाँकिनरो ने ज्यादा लडाई देगी थी घौर फिर पूछा कि क्या मैं जनकी यात ने महमत नही था। सन्देह के स्वर में मैंने करा, 'कहा ?' वास्तव में, लड़ाई तो उन्होंने देगी थी किन्तु स्थफ प्राणिसर के रूप में या कभी किसी दुकड़ी की बोडी देर के लिए कमान संभार कर !

इस यूद्ध के बीच कुछ लोगों ने कहा कि जनरत बे॰ एन॰ धीपरी विस्व के ६ मुक्स्यात देश विरोपको में से एक थे। इस प्रकार उन सीवो ने भौमनी को उन प्रीतः मार्चान रोगेल के समकक्ष बिटा दिया बिन्होरे घरेड टैक-पुटा में स्याति प्रजित की थी। वास्त्रविकता यह है। कि इस युद्ध से शीपरी ने देकों की हिमी सहाई का संवातन नहीं किया। उनके बधीनरव कमाण्य में में मनी योग्यता के बल पर इन लगाइयों को सहा। देको की नगई का सपानन मुद्र-शेष में होता है, न कि दिल्ली में बैठ कर । यहीय में भी देशों के गए में बड़े धान में दूरता का जारत करणा जा जा कर कर कर कर कर कर कर के पा किया के किया के किया के किया किया किया किया किया क अन्दान पा । दिनीय विश्व पुत्र में एक यम्बरवाद देवीयेंद्र की हमान दे पुत्र । प्रतिदिवत प्रतिवेश कभी कियों देक दिवेड या पत्य दिवेड की बयान नहीं की ।

क राज में एनके (भीभरी के) भारतम्ब को समझीह है, समझ (एकसाएकप्रटाई के) सामन भीभरी भी हर्नुहर्ग कहने में प्रसान होते हैं। समझ केशानान्त के सामन में रिक्ट्री को सहस्त्रकार गर्ध (कार्य उदाव है

सम्भव है कि उन्हें टैंक के यन्त्र-विद्यान, उसकी बनावट या उसके कुछ अन्य पक्षों का काफी ज्ञान हो (जो अोरों को भी है), किन्तु जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं वह यह है कि उन्होंने किसी टैंक-युद्ध में कभी कोई विशेष भाग नहीं जिया। इसजिए, उनके सेवा-रिकार्ड से तो यह बात सिद्ध होती नहीं कि वह विश्व के सुविख्यात टैंक 'विशेषज्ञ' हैं।

इस युद्ध में उन्होंने कई भूल-भरे निर्णय किये। कश्मीर में उन्होंने गुरू में कुछ ऐसे सैनिक कदम उठाएँ जिनका परिणाम सोचा ही नहीं। इसी प्रकार वाद में उन्होंने इतना विशाल ग्राकामक क्षेत्र चुना कि किसी एक स्थान पर सेना को संकेन्द्रित नहीं कर पाए। परिणामः, हमारे ग्राक्रमणों में सिंघ में तेजी ग्राई, न लाहौर में ग्रौर न सियालकोट में। कुछ सैनिक युनिटों को ग्रगले मोर्चे पर बहुत बाद में भेजा और तब भी न उनमें पूरे सैनिक थे और न उनके पास पूरा सामान था। यदि ये यूनिट ठीक समय पर त्रागे पहुँच जातीं तो काफी लाभकारी सिद्ध होतीं । उन्होंने सबसे बड़ा तीर यह मारा कि ६-१० सितम्बर को, जब खेम करन में लड़ाई चल रही थी तो अपने एक सीनियर कमाण्डर को यह अदिश दिया कि वह कई मील पीछे हट कर दूसरा मोर्चा सँभाले। इस ग्रादेश के पालन का ग्रर्थ था-हमारे कई महत्त्वपूर्ण स्थानों का शत्रु के ग्रध-कार में चले जाना। (यदि उनके आदेश का पालन हो गया होता तो भारत की स्थिति काफी निराशापूर्ण हो जाती । किन्तु हमें लेफ्टी॰ जनरल हरबख्श सिंह ग्रीर लेफ्टी॰ जनरल ढिल्लन का कृतज्ञ होना चाहिए कि जिन्होंने साहस का परिचय दिया और इस विषम स्थिति से वचा लिया।) यह निर्णय एक साहसी एवं युद्ध का अनुभव रखने वाले आर्मी चीफ का नहीं हो सकता और नही ऐसे निर्णय से सेना को प्रोत्साहन मिलता है। यह वात भी ध्यान रखने की है कि भारत-पाक युद्ध में 'पराक्रमी' जनरल चौधरी ने एक लड़ाई के भी निकट जाने का साहस नहीं दिखाया (जबिक अतीत में उनके प्रतिरूप (काउण्टरपार्स) लड़ाई के अगले मोर्चों पर जा कर अपने जवानों का मनोवल ऊँचा करते रहे थे) । समाचार-पत्रों में छपे चित्रों में जनरल चौधरी इछोगिल नहर के किनारे पर अपने जवानों के कन्धे से कन्धा भिड़ाये खड़े हैं किन्तु यह चित्र कब लिया गया ? युद्ध-विराम की घोषणा के बाद।

युद्ध-विराम के कुछ सप्ताह बाद एक समाचार पढ़ने की मिला कि चौघरी की सेवाविध पूरी हो जाने के बाद सरकार उनका सेवा-काल बढ़ा रही थी। अगले ही दिन सरकार ने इस समाचार का खण्डन कर दिया। इसी प्रकार समाचार-पत्रों में छपा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल की पदवी दे कर 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' वना दिया जाए। इन सूचनाओं का जो बाद में फूठी निकलती थीं, स्रोत क्या था? इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं जविक हमारी इस प्रवृत्ति ने साधारण व्यक्तियों को, विना उनकी

š,

इम्बोरिनों की बोर ध्यान दिये हुए, देवता सिद्ध फरने का प्रयत्न किया है।

नेपरम १४०० वर्ष के प्रतिनिधित मानव दिविद्या में समामा १४,००० उद्ध । मिनते हैं। इसका प्रएं यह दुधा कि एक वर्ष में तीन गुओं की वीधत प्राई । पुर मनव का एक पतिवार्ष संदश्य है। धीर हमारे राजनीतिओं को रिपाई बंदेन का यह कपन 'सान्ति बुद्धिमानों का स्वप्न है, युद्ध मानव का दिविहास हैं' क्या एकता चाहिए । इस भाषारञ्जल तथ्य को वर्षधा करके में यह मानते पूर्व कि निकट अतिवार्ष में हमारा किसी से युद्ध नहीं होगा, कबनो-कम १६६२ है बाद तो वर्ष्ट्रे पत्ना चुटिकोण बदल देना चाहिए या ।

बिन शोगों के हाथ में हमारे खेंनिक सामखे हैं, उन्हें प्राप्ति की दिया में गत-देन प्रयान करना चाहिए किन्तु प्रयानी सदस्य रोजा को भी पूरी ठरह कन्द राजा चाहिए । सैनिक मामको की जरिन कार्य-प्रणानी की सनभने के विए दुद-कीशत का प्रतिवादों साम प्राप्त करना उन सीमों का प्रयम कर्ताव्य है। एवं जान से एक प्रोर को उनका प्राप्तिवच्चान बढ़ेगा धीर दूबरी और प्रयत्ते ये की प्रतिदक्ता से सम्बन्धियत सैनिक विशेषजों की विचारपारमों को समभने में उन्हें प्रतिवाद देशी ॥ इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शेषपूर्व मीरि कर

पानम देश के प्रति जयन्य अपराध है।

कहने का प्रभिन्नाय यह है कि हमारे राजनीतिकों को भाषण देने तथा विकास स्वारित करने के लाव पुक्त छोत काम भी करना चाहिए। उनके इस स्वार के कम 'कि उन्होंने स्वार के निवास के निवास के निवास के निवास के मार्थ के कम 'कि उन्होंने स्वार के निवास के प्रभाव का प्रभाव के मार्थ के प्रदेश के निवास के निवास के प्रभाव के

नेपाल, वर्मा, मलाया, श्व एवं अपनानिस्तान के साथ प्रपने भाषी सम्यन्धों के विषय में हम प्रभी से स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में राजनय (हिप्तीमेसी) की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है। अपने सीमाना क्षेत्रों मे

धान्ति बनाए रखना हुमारे ही हित में हैं।

हमें अपने सागर मीमान्त का भी विशेष घ्यान रखना है। उन्दन एव

सिंगापुर के बीच भारत सबसे बड़ा देश है। ग्रीर फिर, इस क्षेत्र का कोई भी देश हमारे व्यापार को ग्रातंकित कर सकता है। इसलिए हमें ग्रपने सागर पर पूरा ग्रिधकार होना चाहिए। १९६२ के चीनी ग्राक्रमण के बाद हमारा एक विश्वास तो टूट चुका है कि हिमालय ग्रपराजेय है ग्रीर उघर से कोई ग्राक्रमण नहीं कर सकता।

श्रपनी प्रतिरक्षात्मक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमारे पास सशक्त एवं ग्राधुनिक 'सशस्त्र सेना' होनी चाहिए, स्वस्थ एवं संतुलित ग्रर्थव्यव-स्था होनी चाहिए एवं शक्तिशाली मित्र होने चाहिएँ।

इसमें कोइ संदेह नहीं कि चीन ने हमारी सीमा का कई बार ग्रतिकमण किया था किन्तु १६६२ में विना पूरी तैयारी किए ग्रकेले ही उससे नहीं भिड़ जाना चाहिए था। इसके लिए हमें स्वयं को शिक्तशाली वनाना चाहिए था। तथा ग्रपने मित्र देशों से सैनिक सहायता लेनी चाहिए थी। इस विषय पर चाणक्य ने ग्रपने ग्रमर ग्रन्थ 'ग्रयंशास्त्र' (रचना-काल—३२१-३०० ईसापूर्व) में लिखा है: 'जब राजा ग्रपने शत्रु से ग्रकेले लोहा लेने की स्थित में न हो तथा युद्ध ग्रनिवार्य हो जाए तो उसे ग्रपने से नीचे, समान या ऊँचे राजाग्रों की सहायता ले लेनी चाहिए।' दितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने के लिए ग्रमरीका एवं इंग्लैण्ड ने भी रूस से गठवन्धन किया था। हमारे राजनीतिशों का यह कहना कि उन पर तो (चीन या पाकिस्तान ने) धोखे में ग्राक्रमण कर दिया गया, विल्कुल थोथा वहाना है। हम इतने ग्रंधकार में ही क्यों रहें कि कोई हमें धोखा दे सके। २००० वर्ष से भी ग्रधिक पहले चाणक्य ने लिख दिया था कि जो राजा ग्रपने शत्रु के कदम का पहले पता न लगा सके ग्रौर कहे कि उस पर धोखे में चोट हो गयी, उसे सत्ताच्युत कर देना चाहिए।'

हमारे प्रतिरक्षात्मक प्रयत्नों की (प्रेस में तथा वाहर) स्वस्थ ग्रालीचना होनी चाहिए ताकि हम प्रतिक्षण सजग रहें। ग्रपनी विजयों पर प्रसन्न होने के साथ-साथ हमें श्रपनी पराजयों पर भी दृष्टि डालते रहना चाहिए। सत्य को सामने रखना ग्रच्छा है क्योंकि इससे हम ग्रन्धकार में न रह कर ग्रपनी मुटियों के प्रति जागरूक रहेंगे।

2. १९६२ से भारत में कुछ ऐसे विशेषज्ञ मैदान में आए हैं जिन्होंने न कभी चीनियों के विरुद्ध युद्ध किया है और न कभी चीनी सेना के सम्पर्क में आए हैं. किन्तु उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि चीनों सेना इतनी शिक्तशाली नहीं है जितनी कि वताई जाती है और जो ऐसा वताते हैं, वे पराजयवादी हैं। जहाँ तक सैनिक का सम्बन्ध है. भारतीय सैनिक विश्व के किसी देश के सिक से कम नहीं है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने सैनिकों को आधुनिक शास्त्रों एवं अन्य युद्ध-सामग्री से सन्नद्ध न करें या अपने शिक्तशाली शत्रु को पराजित करने के लिए मित्र देशों से गठ-बन्धन न करें।

हमारे संकट सभी समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए हमें नारे लगाने में ही म्यत नहीं रहना चाहिए। यह ठीक है कि हम अपने प्रयत्नों का सच्चा प्रतांक करें घोर सपनी (यवार्य) प्रमति पर आनिस्त हो किन्तु अराधिक स्वान प्रयाद्य हिन्ति हों हो हो यविवारी दृष्टिकोण प्रपत्ना कर मने कर संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सम्भव हो तो प्रमती बार वर पाहिस्तान या और कोई वजु हमारी सीमा के अतिक्रमण करने का इंग्याहम करेते हो हम उनको आक्रमण करने का अवसर न दंकर स्वय पहल करने पाहिए।

युद में पूमते सैनिक (धर्मात् सेना) का मनोबल चार चीओ से ऊँचा रहता है—१. तदाई का उद्देश्य सद हो, २ धरने राजनीतिक एव सैनिक नैयामों में उसकी निन्दा हो, ३. मुप्रावितिक हो तथा ४. उदके पास प्राप्निक राजों हैं एवं पूरी संख्या में हो तथा अबूह-रचना ठीक हो। १व चार चीओ के होने पर तेना सब कुछ कर सकती है। देश के नाम पर पपने राजनीतियों से नीय यह प्राप्निक हो हक वे हत चार चीओ की सेना को पुटाने को गारण्टी

करें ।

१६६५ के प्रत्य में, जब मैंने तेजा की नीकरी छोड़ी तो मैं जानता था कि मुक्ते किया मेरी पत्नी की) फिर कठीर जीवन ज्यतित करता होगा। प्रति वर्ष मैंकरी छोड़ने का एवं सपने सामन को डांग्-डांपे किरने का (वेंचा कि १६६९ वें मेरे साथ हमा था) मन वर कुछ प्रच्या प्रधान नहीं पड़ता। यब मेरी साथ का एक मात्र खोत भी मेरी धयकराध-मृति (प्रिम्त)। सकान मेरा प्रयान कोंग मेरी पार्टी। यदि में किर सहस्था पड़ नाम ठी ठीव दाना भी नहीं करण वालों मेरी पार्टी। यदि में किर सहस्था पड़ नाम ठी ठीव दाना भी नहीं करण वालों भी वन को प्रवेश कुषियाओं में मुफ्ते विच्त रहना होगा। धाप्पम का जीवन जी परि का रहा था। कोई धम्छा जीवन नहीं था। यो पी पुत्री भी मेरे पार्प भी वर्षों कर जा रहा था। कोई धम्छा जीवन नहीं था। यो पी पुत्री भी मेरे पार्प भी वर्षों के उनके में पूर्ण मात्र मेरे मेरे पार्प भी वर्षों के प्रवेश में मारे पार्प मारे पार्प मेरे पार्प में मारे पार्प मेरे पार्प मेरे पार्प मारे पार्प मेरे पार्प मारे मारे पार्प मारे मेरे पार्प मार मारे पार्प मेरे पार्प मारे पार्प मारे पार्प मारे मारे पार्प मारे मारे पार्प मारे मेरे भी मारे पार्प मारे मारे भी मारे पार्प मारे मेरे भी मारे पार्प मेरे मारे पार्प मारे मारे भी मारे पार्प मारे मेरे भी मारे पार्प मेरे मारे पार्प मारे मेरे भी मारे पार्प मारे मेरे भी मारे पार्प मेरे मारे पार्प मारे मारे पार्प मारे मेरे भी मीरे पार्प मारे मेरे भी मारे पार्प मारे भी भी मारे पार्प मारे मेरे भी मारे पार्प मारे भी मारे पार्प मारे स्था भी मारे पार्प मारे स्था

१८६६ का नव वर्षे मेरे लिए कोई सधिक बादानह नहीं था। देव नुभने गिन-गिन कर बदला ने रहा था। मेरी पुस्तक बिने मेर्न १८६३ में रियना प्रारम्भ किया था, ग्रभी ग्रघूरी पड़ी थी। जीवन पर फिर एकाकीपन छा गया; हाँ, रघवंश, खन्ना, उज्जल एवं ज्ञानी जैसे मित्र वरावर सुव लेते रहे।

११ जनवरी को अलख सवेरे मेरी पत्नी ने मुक्ते जगा कर सूचना दी कि कुछ घण्टे पहले ताशकंद में लालवहादुर शास्त्री की हृत्गित रक (हार्ट फेल) जाने से मृत्यु हो गई थी। मैं एकदम हड़वड़ा कर उठा और मैंने अपना वायर-लैस सैंट चालू किया। सारा दिन समाचार-वुलेटिन प्रसारित होते रहे और सारा दिन शोक में वीता। शास्त्री का शव उस दिन दोपहर को हाई वजे पालम पहुँचना था, इसलिए मैं, मेरी पत्नी और मेरी पुत्री कैण्ट के पोलो ग्राउण्ड के निकट सड़क पर भीड़ में हो गए ताकि शास्त्री के अन्तिम दर्शन किये जा सकें। प्रवन्ध पर नियुक्त मेजर वालिया ने हमें पहचान लिया और शिप्टता के साथ अपनी यूनिट के पास ले जा कर खड़ा कर दिया जहाँ से हमने शास्त्री के शव को प्रणाम किया।

शास्त्री की मृत्यु का सारे देश में शोक मनाया गया। यह सरल एवं मेधावी व्यक्ति बहुत कम समय के लिए हमारा प्रवान मन्त्री रहा था किन्तु उसी बीच इस देश में कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। ताशकन्द समभौते की, जिस पर उन्होंने ग्रपनी मृत्यु से कुछ पहले हस्ताक्षर किये थे, भारत में मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई। शास्त्री जानते थे कि पाकिस्तान १९४८ से ही हमारी सीमा पर स्रतिकमण करता रहा है और किसी समभौते या किसी सन्धि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यदि उन्होंने कोसीजिन का दवाव न मान कर इस समभौते पर (जिसकी अनेक धाराएँ हमारे हित के विरुद्ध हैं) हस्ताक्षर करने से मना कर दिया होता तो रूसी हमारा क्या विगाड़ लेते ? श्रतिरिक्त अप्रसन्नता व्यक्त करने के उनके पास मार्ग भी क्या था जो राजनय के क्षेत्र में सामान्य बात है। सुरक्षा परिषद् भी ग्रपने ग्राप चुप हो जाती। भारत लौट कर शास्त्री अपने देशवासियों को इस समभौते पर हस्ताक्षर न करने का स्पष्टीकरण दे देते कि उन्होंने देशवासियों को दिये ग्रपने वचन का पालन किया था और ताशकन्द में किसी प्रकार के अनुचित दवाव को मानने से इन्कार कर दिया था, इसलिए देशवासियों को इस कदम के परिणाम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। इसके बाद उन्हें ग्रपने देशवासियों के विचार जान कर तदनुरूप कदम उठाना चाहिए था।

शास्त्री के दु:खद निघन के सम्बन्ध में १७ फ़रवरी १९६६ को लोकसभा में जे० बी० कृपलानी ने कहा था:

मेरे विचार से ताशकन्द में शास्त्री पर इतना दवाव डाला गया कि उसके फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक द्वन्द्व में वह ग्रपने देशवासियों को दिया यह वचन भूल गए कि हम (पाकिस्तान से) विना गारण्टी लिये धनती सेना पीछे नहीं हुटाएँने । इस मानसिक इन्ह में मुक्त होने के लिए साहमी ने सममीने पर हुदताधर कर दियं । घोषणा-गव पर हुदताधर करने में उन्हें प्रपत्ने मानसिक इन्हें से धाषक मुक्ति मिली'''' किन्तु भावना दिवा समय (१० कनदी की) मास्मी विस्तर पर नेटें, यह मुक्ति-भावना (राह्त) गायन हो गई थी । उन्होंने अनुभव किया कि वो कुछ उन्होंने किया था, बहु सपने देशनामियों को दिये गए उनें। सबन के अनुस्प नहीं था। इस भावना के बाते ही उनकी हुग्गति रक गई।"

नि:सन्देह ताराकन्द समभौते के कुछ बपने लाभ है किन्तु यह हमारी मूल-भूत एवं जटिल समस्या को सुलभाने में ससमर्थ रहा। रस जहाँ भारत ने मित्रता रखना बाहता है, यहाँ यह पाकिस्तान को भी अमरीका एव चीन के 19 से हटा कर अपनी धोर करना चाहना है। यदि छन, अमरीका एव . जे के लिए भारत महत्त्वपूर्ण है तो वे पाकिस्तान के (युद्ध की दिट्ट में) को भी समभते हैं। चीन भी इस बात को जानता है। इमलिए, ये सब देश पाकिस्तान पर भी अपना समान (भारत के) प्रभाव श्राना चाहते हैं। भारत एवं पाविस्तान के बीच लढाई छिड़ने पर ये दंघ (चीन को छोड़ कर) दोनों का समभीता कराना चाहेंगे ठाकि कही इनकी न लढाई में शामिल होना पड़ जाए । ये बाहुते है कि भारत एव पाकिस्तान के भगड़े की बड़-कश्मीर - पर कोई स्थायी समभीता हो जाए। जो बाग वे नहीं गमभने, वह है पाकिस्तान का स्वभाव सर्वात् किसी-ल-किसी बात को से कर भारत में भगडते रहने की प्रवृत्ति । ये देश हमें शान्ति का पाठ पतारे समय यह अन बाते हैं कि हमने तो विद्यंत घटारह वर्षों ने वाकिस्तान के साथ शाल्त ने रहने का भरतक प्रयान किया है अवकि पाक्सितान ने यह ग्या कभी नहीं धपनाया । इसके विपरीत, पाकिस्तान ने १६४७ में, १६६५ में बच्छ में तथा बुछ समय बाद फिर कदमीर में हुमारी सीमा का अवित्रमण किया धीर हम पर बादमण किया । पाकिस्तान के इस पूपास्पद एवं कूर व्यवहार में लंग या कर एक दिन हमें भारित के परामर्थ के प्रतुमार कदम उठाना पहेंगा : 'ऐ राजा, प्रातन्य रपाग कर पत्र के बिनाध के लिए धपने तेज की प्रदीप्त कर । निस्तर होना एव मपने राष्ट्र को प्रेम प्रारा पराजिल करना सन्तो का वर्ष है.....वह शता का पमें नहीं है। (किरानार्जनीय)

सके बहुते कि जायकर नमन्त्रीत का हुइएवं नमन्त्र मार्च या दारतो है नियम का बीक पूरी नरह उनते, पास्त्री में उसवानिकारी का द्वान नाम हो नाम (नेमा कि नेहम ने नियम के बाद हुमा था)। उनकारिकार ने प्रस्त पर कारी समये की मानका भी। उमनीहकार नी नेहम से बहुत में कि हु पारी जीत का पक्का विश्वास किसी को नहीं था । ग्रन्त में केवल दो उम्मीदवार रह गए—गोरारजी देसाई श्रीर श्रीमती इन्दिरा गाँवी –जिनमें श्रीमती गाँवी विजयी घोषित हुई ।

यथ टिन्दरा गाँची को उस भारत की वागडोर मिली, जिसे स्वतन्त्रता के वाद ने यव तक वहुन प्रगति कर लेनी चाहिए थी किन्तु यथार्थ में जिसने कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी, यहाँ तक कि वहुचित ग्रार्थिक क्षेत्र में भी नहीं। उदाहरण के लिए, भोजन, वस्त्र एवं ग्रावास की जितनी हमारी क्षमता है, उससे ग्रिधिक हमारी जनसंदया बढ़ती जा रही है। हमारी प्रति व्यक्ति ग्राय में जितनी वृद्धि होती है, यह उमे भी हड़प लेती है। इस समय हमारे ऊपर लगभग ४,५०० करोड़ रुपये का विदेशी ऋण है। ग्रन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य में भी ग्राज हमारा वह स्थान नहीं है जो कुछ वर्ष पहले था। इस स्थित के लिए ग्रांशिक रूप से तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं जो हमारे नियन्त्रण के वाहर थीं किन्तु ग्रांशिक रूप से इसके लिए हमारी ग्रपनी निवंलताएँ—ग्रनासित भाव, ग्रक्षमता, ग्रपनी जिम्मेदारी को पूरी करने में वेइमानी वरतना, ग्रनेक क्षेत्रों में ग्रनुशासनहीनता, ग्रपना पाखण्डपूर्ण व्यवहार, ग्रपने कल्पनालोक में विचरण करना एवं स्वयं को घोखा देते रहना तथा दूसरों को उपदेश देते रहना—जिम्मेदार हैं।

इन्दिरा गाँघी एवं उनके सहयोगी शायद इस सत्य को जानते हों कि ग्राज हमारे नेताग्रों में ग्रावश्यकता है साहस की। ग्रानेंस्ट हेमिंग्वे ने इसी को 'सम्मानपूर्ण विनम्रता' कहा है। इसलिए, यदि हम सुदृढ़, साहसपूर्ण एवं ग्रडिंग नेतृत्व तथा सामुहिक दायित्व के प्रति जागरूक हो कर ग्रपनी ग्रान्तरिक व्यवस्था को ठींक नहीं करते तो महत्त्वाकांक्षी लोग हमारे लिए संकट खड़ा कर देंगे। मैं ग्राशा करता हूं कि श्रीमती गाँघी जहाँ ग्राधिक, राजनियक एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करेंगी, वहाँ वर्तमान नेताग्रों को छिछला (ग्रामभीर) ग्राचरण करने से रोकेंगी तथा राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहयोग देंगी। केवल तभी भारत शान्ति एवं समृद्धि की दिशा में प्रगति कर सकता है।

<sup>3.</sup> उदाहरण के लिए, एक ओर तो हम यह दिदोरा पीटते हैं कि पिछले चार वर्षों में हमने प्रतिरक्षा को एकदम दृढ़ बना लिया है और अपने सीमान्त पर होने वाले प्रत्येक अतिक्रमण को रोकने में पूर्णतः समर्थ हैं तथा दूसरी ओर, जब चीनियों ने भूटान की सीमा का (एक रूप में हमारी सीमा का ही) उल्लंघन किया तो हमने चीनियों को एक विरोध-पत्र भेज कर सन्तोप कर लिया (द्रप्टच्यः ४ अक्तूबर १९६६ के समाचार-पत्र)। में जिस बात पर जोर दे रहा हूँ, वह यह है कि यदि हम किसी संकट का सामना करने की स्थित में अभी नहीं हैं तो लम्बी-चौड़ी डींग हाँकने की अपेक्षा चुप-चाप अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए और अवसर पर उसका प्रदर्शन कर के सिद्ध करना चाहिएकि हम कमज़ोर नहीं हैं।

ये १६६६ में, हिस्सी के एक विवादीतात पर, वस्तु एवं वहसीर के प्रवपूरे व मनी बस्ती पुरुष्य मोहस्मद थे, मेरी तीत वर्ष के बाद मेंट हुई। हाव-कि यदट एवं सभी मोहारी रें बाद क्यारी मधनी हामान गण रहें में। पूर्व वर्ष नेपों में मब भी धमक भी मोर हुएवं में मह भी बही गारण मोर गाउ

सान हमारे मेनेक महत्वपूर्ण राजनीतिमा, मानी एव प्रध्याधियारी बरमी ही निया करते हैं। किन्तु जब बच्ची महामानेन वे सब दावें में किमी ने कभी निवे बिग्ज जवान नहीं भीती और उनके अर्थक कवम का समर्थन किया। वधी के विषय में या उनके काभी के जियम में जिनता पत्र जानते हैं वे बड़े मीग, इनमा सब भी जानों के। इनानिस यम जब सोग पद्धी की मिन्दा करते हैं से ब्या दनकी सारमा इनके कोकती नहीं है हमे प्रयोग परिच को सम्मी पहला करते की सम्मा इनका करता है।

इंग दीप में मुनत करने की संस्त जरूरत है।

षवेन १९६६ में, बाम्मु के एक समाचार-पन में छपा कि सादिक सरकार में केन्द्र की मुभाव दिया था कि मुक्ते की कफीतह का उत्तराधिकारी बनाया बाद अपनि बन्मू एवं कस्मीर का राज्यवान नियुक्त किया जाए। इसमें लोगों की किर स्वरूप हो गया कि में बनी जीवित था।

पनान्त १६६६ में मेरा नाम फिर शंधद् में धाया किन्तु इन बार तेजा के मानले में । मदन में कुछ प्रतिपक्षी नेताओं ने अवन्ती विशिव करनानी पर हो रही पत्रों में मेरे सम्बन्ध में कुछ ऐसी वार्ले कही जो तस्यो<sup>क</sup> पर सापारित नहीं

४. कैयल एक क्रीवेशी चयरचरस्य चार्युन ऋरोश ने शाहरत दिखलायां चोर चताई में मेरा जोरदार पत्र लिया। पुन्होंने कहा कि मेरे विकट काली चुठा प्रचार किया गता है जो दिलान बुक कर मेरा गमन कप जनामांच पर अकित किया जा रहा था। भीर भी कई बाती पर पहुनी नेहा बचाव क्रिया। थीं। इसलिए सितम्बर १९६६ में, मैंने भारत के विविध समाचार-पत्रों के सम्पादकों के पास निम्नलिखित पत्र प्रकाशनार्थ भेजा (ग्रीर कई ने इसे प्रका-िशत भी किया):

कुछ संसत्सदस्यों ने, समय-समय पर और विशेष रूप से पिछले दो सप्ताहों में जयन्ती शिपिंग कम्पनी पर चल रही चर्चा के मध्य, मेरे सम्यन्य में कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो तथ्यों पर श्राधारित नहीं हैं। उनके ये वक्तव्य समाचार-पत्रों में भी छपे हैं। इसलिए श्रच्छा हो कि ये सज्जन उन्हीं बातों को संसद् के बाहर कहें ताकि उन बातों की सत्यता या श्रसत्यता का न्यायालय में निर्णय हो सके।

आज तक किसी भी संसत्सदस्य ने मेरे सुभाव को मान कर, संसद् से बाहर एक भी शब्द नहीं कहा।

यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस प्रकार १६६३ में, मैं तेजा का सीनियर परामर्शदाता नियुक्त हुआ। कुछ लोगों में फुसफुसाहट हुई कि तेजा ने ऐसा नेहरू को प्रसन्न करने के लिए किया था। इस फुसफुसाहट को जन्म इसलिए मिला क्योंकि अनेक लोग सत्तावारियों से लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। न तो तेजा ने कभी अपने मन की वात मुभे बताई और न मैं उसके मन के विचारों को जानने की विद्या जानता था। जिन्होंने नेहरू के साथ काम किया है या जो नेहरू को जानते हैं, उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से पता होगी कि नेहरू कभी किसी की नौकरी का प्रवन्ध नहीं करते थे।

कुछ क्षेत्रों में चर्चा भी हुई कि जब नेका-युद्ध के सम्बन्ध में जाँच हो रही थी और मेरे आचरण या जिम्मेदारी की भी जाँच हो रही थी, तब मुक्ते निजी क्षेत्र में म,००० रुपये मासिक वेतन (आय-कर से मुक्त) पर नौकरी क्यों स्वीकार करने दी गई एवं मुक्ते विदेश जाने की अनुमित क्यों दी गई। इसके सम्बन्ध में पहला स्वप्टीकरण तो यह है कि मेरे आचरण की कभी जाँच नहीं हुई। दूसरे, नेका जाँच समिति की रिपोर्ट पूरी हो गई थी और उससे अधिका-रियों को स्पष्ट पता लग गया कि नेका (और लहाक्ष) की पराजय के लिए कोई एक जनरल जिम्मेदार नहीं था।

जहाँ तक मेरे वेतन का सम्बन्ध है, यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि निजी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है। जैसा मैं पहले भी वता चुका हूँ कि जितना वेतन मुक्ते तेजा ने दिया था, उससे अधिक वेतन पर अनेक अवकाश-प्राप्त सरकारी अधिकारी आज भी निजी क्षेत्र में नियुक्त हैं। इस सम्बन्ध में तत्कालीन परिवहन मन्त्री संजीव रेड्डी ने सदन में कहा था कि

कुछ भोग धोषते थे कि मैं तैजा के यहाँ बया काम करता था। उसके एकाम में, मैं यहाँ सरोप से बवाइला। जुन से ले कर महामद १९६३ तक में जपान में था। वहां से मैं तेजा को बढ़ परामस्ये देवा पा कि वह है इरावाद के निकट रामापुँ इम के यमेल पाहर जाट के लिए क्योंकित मसीनरी जापान की किन फ़र्मों से खरीदे। वहाँ में नागासाकी, कुरें एक धन्म स्थानों के गीतस्थतों (जपान बनाने के कारखाने) में भी गया था और लीट कर तेवा को परामर्थ दिया था कि वह जयन्ती विधिम कम्मनी के सिए जनयान यहाँ बनवा एकते थे या नहीं।

१६६४ में, में प्रमरीका में था। बहुत में मैंनेतंबा को उनकी परियोजनाओं में स्रमेतित इंजिनीयरिंग वहायता के निषय में परामर्थ दिया था। एक बार तेजा ने मुन्ते फिल्मैंट बुकाया था और भारत में कांपत की मिल लोलने के सम्बन्ध में पिचार-विमर्स किया था। उनकी और में मूं पूरीप और लच्च भी गया था। बहुत मुन्ते इस सम्भावना का पता खनाना था कि क्या बस्त नी शिंग भी मुन्ते के निम्नों की बहुत मुन्ते के निम्नों की बहुत कि ही पूर्व के वाद्यस्वता थी।

१६६४ में जब में भारत लोट धाया तो तेजा ने रामानुष्ठम धर्मन परि-योजना के विविध पक्षों पर मेरा परामर्थ विवाधा । इस परियोजना के सम्बन्ध के सेने जन्हें निम्निनिरितत मुत्रों पर परामर्थ दिया था :

 (ब) मधीनरी एव सबन्द (म्लाट) का विदेशों से चनना, भारत पहुँचना श्रीर तब बन्दरमाहों से रेल-मार्ग द्वारा परिस्रोजन्य-पर पर पहुँचना;

(ग्रा) तकनीकी एव गैर तकनीकी मानव-धम का समन्वयः

 (इ) भवन-निर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री जैसे इस्पात, सीमेण्ट, इंटें तथा फर्निचर आदि जपल्डव करना;

- (ई) कर्मचारियों के लिए यावास एवं सामग्री के लिए भण्डार-घरों का निर्माण;
- (उ) इस परियोजना के लिए श्रपेक्षित विविच परिवहन-गाड़ियों की सूची तैयार करना;
- (ऊ) परिवहन-गाड़ियों की मरम्मत एवं श्रनुरक्षण के लिए कारखाना खोलना,
- (ए) रेल-मार्ग की अनेक वाचाओं को पार कर के माल को शीघ्र परि-योजना-स्थल पर पहुँचाना;
- (ऐ) विजली, पानी, सड़कों, नालियों ग्रादि ग्रावश्यक सेवाग्रों को सुलभ करना;
- (ग्रो) जन-सम्पर्कं, विज्ञापन' जन-कल्याण संगठनों ग्रादि का विनियोजन।

हैदरावाद-स्थित 'रिपिवलिक फ़ोर्ज कम्पनी' के कुछ पक्षों के सम्बन्घ में भी मैंने तेजा को परामर्श दिया था। इसके लिए मैंने कलकत्ते की गढ़ाई कम्पिनयों एवं ग्रन्य स्थानों की गढ़ाई कम्पिनयों की यात्रा भी की थी। तेजा ने मुक्ते कहा कि मैं रिज़र्व वैंक, ग्रीद्योगिक वित्त निगम तथा जीवन वीमा निगम से मिल कर 'रिपिव्लिक फ़ोर्ज कम्पनी' के लिए एक करोड़ रुपये के ऋण का प्रवन्ध करूँ। इस विषय में मैंने यथाशक्ति भागदौड़ की।

वर्ष १६६५ के ग्रन्त में, तेजा की नीकरी मैंने स्वेच्छा से (ग्रपने व्यक्तिगत कारणों से जो इस पुस्तक में दिये हुए हैं) छोड़ दी थी। उस समय मुफ्ते क्या मालूम था कि एक दिन जयन्ती शिपिंग कम्पनी की संसद् में चर्चा होगी। मैं तो तेजा का केवल परामर्शदाता था, उसके संस्थानों से मेरा कोई ग्रौर ग्रिविक सम्बन्ध नहीं था।

कुछ लोगों ने कहा कि मैंने सुखतांकर सिमिति के सामने, जो १६६६ में जयन्ती शिंपिंग कम्पनी के मामले की जाँच कर रही थी, अपना वयान क्यों नहीं दिया ? तथ्य यह है कि इस सिमिति ने किसी की साक्षी की आवश्यकता अनुभव नहीं की। न ही मुभे जयन्ती शिंपिंग कम्पनी के विषय में कुछ पताथा।

तेजा, नेहरू, मोरारजी देसाई, एस० के० पाटिल आदि अनेक चोटी के लोगों का विश्वासपात्र था। १६६५ के अन्त तक, मन्त्रि-मण्डल के सचिव, प्रादेशिक मुख्य मन्त्रियों एवं अन्य मन्त्रियों, राजदूतों, सरकार के सचिवों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्ञों के साथ तेजा के बड़े मधुर सम्बन्ध थे। इनमें से अनेक लोग विदेश में तेजा के अतिथि रह चुके थे और तेजा ने उनका ख्व स्वागत किया था।

मेरे विरुद्ध लगाये गए ग्रारोपों के सम्वन्ध में मेरा स्पष्ट उत्तर यह है कि जितने समय मैंने तेजा के यहाँ काम किया, मैंने कभी कोई श्रवैध काम नहीं

#### ग्रभी नाटक ग्रमूरा है 🧿 ४१६

क्या या मेरा किसी ऐसे काम से सम्बन्ध नहीं रहा जो अवेध था। नहीं इस शैन मुफ्ते तेजा से या अन्य किसी व्यक्ति से अपने बेतन और बैंग सर्ज के प्रति-रिस्त कभी कुछ सिता। साथ ही मैं यह भी स्पप्ट कह दूँ कि तेजा ने मुक्तेन कभी कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा जो किसी भी दृष्टि से प्रनृचित हो।

मेरे सैनिक जीवन में तथा उससे निवृत्त होने के बाद भी मुक्के फनेक कोगों के देयाँ रही है जिल्होंने भूठा प्रवार कर-कर से मेरे नाम पर तरह-तरह की कीचड उद्यासने का प्रवास किया है। यद पाठक स्वर्य इसका निर्णय करें कि सदय क्या है?

## सात

## ' उपसंहार

श्राज भारत चट्टान के कगार पर खड़ा है किन्तु मुफ्ते श्राशा है कि इसं स्थिति में सुघार होगा। किपिलिंग ने जो श्रपने देश के सम्वन्य में कहा था 'यदि ब्रिटेन जीवित रहता है तो कौन मरता है, (यदि ब्रिटेन मरता है तो कौन जीवित रहता है?), वह हम पर भी लागू होता है। इस बीच, मैं स्वयं को फांसिस कुआ कर्त के शब्दों में केवल सान्त्वना दे सकता हूँ:

My soul, sit thou a patient looker on; Judge not the play before the play is done; Her (Fate's) plot hath many changes; every day Speaks a new scene; the last act crowns the play.

यहाँ मेरी कहानी समाप्त होती है।

मेरी ब्रात्मा, धैर्यशील प्रेक्षक की भाँति वैठी रही; नाटक पूरा होने से पहले; नाटक के सम्बन्ध में कोई निष्कर्प न निकाली; े उसके (भाग्य के) कथानक में ब्रानेक मोड़ ब्राति हैं, रोज एक नया दृश्य वदलता है. ब्रोहितम दृश्य नाटक का सच्चा रूप सामने रखता है।

16 1

• . .

- No- ---

### **६४ :: ग्राविम रा**त्रि की महक

😬 प्रचरज की बात ! मिसर ने ठीक वही बात कही !

उसने प्रपत्ता 'तैयार-जवाब' दिया, ''विलसिया-विलसिया नवा बोतते हें ? मेरा नाम रामबिलास है' ''रामबिलास सिंघ।''

रामविलास ने प्रवनी माँ को पुकारकर कहा,''माय, जरा एक टोक्सी गोजर श्रोर एक भाउू लेकर इधर भाना तो'''!''

रामधिलाम की बीबी ने ब्रपनी जुड़ी सास की बीर देखा।'''पहुँ पानी गरम करने की कहा, ब्रब गोबर बीर ऋाडू मांगता है!

युरी स्रांगन से ही बोली, इस्ती-उस्ती, "फाडू-मोबर हा स्पा होगा बेटा ?"

मिसर की श्रीकें गोज हो गई। दम क्लिने लगा—समध्य ! अपमान, कीप श्रीर भय के मारे मिसर के गले में फिर रासलसाहद शुरू हुई। लोगी के रोक्ने की नेष्टा करते उसका 'जुजना' विक्रत हो गया। पेड में कुलित जानुला!

"बह पुदर्शी है कि गरम पानी का नवा होगा है"

रामित तम हुई गया १ (१४म, लगी तिरेत्त-बहुम करने) पानी उप हीसा ता भाइ उस हामा १ धाकर केसे, किम तरह मारे ५ (ह-पूजे के इर गया (विना) गया है। १ ए ए ए मिमरकी, शुक्त-बाक घरा १५६ है। में हैं हैं-हैंते १ (१)

्रिक्त न कीमा जा ही। होशिया हो, विशेष अन्यो समायी कारी हार्यक्र

े सम्माबनान ने प्रणान मेहनाम कियो देश हुए कहा, 199नी के नेज के शिटो है से बाबनाक चे कि स्वाहरी क्या कर है है जम समाधी के पान हुए हैं। देश के क्या नहीं कर सक्षी प्रणान झे कर सकर भी गी। दे का देश ने ही गो से स्व

্ৰাৰ্থ কি এক বাহিছি আৰ্থি হয়। কেন্দ্ৰন্তৰ নাম্প্ৰাৰ্থ কে ধ্যাৰ্থ কৰি। তাহিছিল স্থানিক বাহিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰি কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল। নাম্প্ৰাৰ্থ কৰিছিল কৰিছিল স্থানিক কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল। বাহিছিল কুলোনিক কুলাৰ কৰিছিল কৰিছিল

#### उक्सदन :: ६५

लेकिन मिन्द 'बार' छोड़कर 'बेपार' की बात बतियाने समा । बोसा, ''बबुमा ! मच क्या देनाय भीर क्या डागइर, क्या बैद ! टीबी ही या दमा ! मब तो चनापतों की बेला है !''

े दिएने प्राप्त, महेन्त्रपुर-मोहस्मा हुमाँदूबा के 'हरामा' मे जुणस महतो पत्रवादी ने इसी तरह बंका चीपट रिचा था। बस्माद का 'बाट' नेकर उतरा भोर तक्कार उठाकर मारत समय रहा हुमा 'बाट' ही भूव प्राप्त भीरे बेगाट की बात बीक्ते-बोनने तक्कार केंक्कर रोने सवा। '' विद्यर भी रोता है क्या ? मही, त्राक बोछ रहा है।

मिसर समक्ष्या '''राह्' की बाद 'जब देखो राट की बाद, मुँह मैंगासकर बोली काद !

रामबिलास की युक्रो माँ हाज में अग्रडू लेकर बाहर बाई---"पाँव-लागी महराज!"

'''यूही ने हाथ में भाडू वेकर ही पौतलावी की ?

"त्रणुं हो । त्रष्ट हो !! यस वो जिल : रामियताम व्युधा, इक्तत-सावरू के साथ चले जाएं, नदी भना व्हाही। इचर से ना रहा था तो मुना कि रात को दिल : रामियताम बयुधा भीता है तो बड़ी यूबी हुई । "'यह ! पुत्र जनाति किये हो । बाहु !!"

भव रामिश्वलास नया जनास दे ! ' वेपाट की सात !

"हम तो समके कि मान बनायां रुपने का तकादा करने माने है। रात में तो माया ही है। भागा वा रहा है क्या ? करे, जब मा गए हैं ता मेते आहए भनना बनाया।"

दूरी ने पूछा, "बहू पूछनी है कि पानी गरम हो गया। धव क्या ...?"

"हर बात में जिरह ! पानी गरम करने कहा है जा बनाने के लिए !" मिसर बोला, "बाकी-बकाया का हिसाब-किताब होता रहेगा । जरुरी क्या है ?"

"तहीं ' ।" उडकर बाते समय भी विसक्षिया ने पौक्तायी नहीं की ! रामितलान पपने नवे मूटकेस से चाय-चीकी-प्याची निकासने लगा १ बहु बोबी, ''ग्रभी तो मिनर-महुराज मैदा के हुलुखा जैसा नरम हो गए ।

मैंया से पूछो, किस तरह महीने में दो बार ब्राकर मैस 'कुरक' करने की वसकी देते थे दोनों-वाप-पूत मिलकर।"

"तो उन समय बोली क्यों नहीं ? मुँह में क्या था, करेला ?"

रामवितास को याद ब्राई। मिसर की वेत्रात की बात सुनकर ही यह 'परन' ठानकर घर ने भागा था—सहर, रूपया कमाने! …''साने. राया लेकर 'बिहा-गीना' किया। प्रय बीबी की टॉग पर टॉग चग्रकर नोते हो श्रीर मेरे रूपये की बात भूल गता ? एँ ? ''में यदि रूपमा नहीं देना नी प्रभी 'गुलगुला' कैसे गाने, रोज २ ए ?''

ं माला <sup>क</sup> हान गरम हो जाता है प्रव भी, याद करके।

''बंडा । अब स्था बताऊँ ? प्रभी उस दिन मिसर का बड़ा बंडा द्वी तेने प्राया । दुभ चिक्त गया था, सब । कहाँ से देनी ? सी वर्तन उठाकर अनि नमप भीभ प्रदेशर बोला—'त्रमाना ही उल्दर गया है। नहीं हो। इसी डोते में भूम के बदने घोरत का तुंध दूर हर ने गए हैं हमारे मिपाड़ी-

अमिति शम की जीभ जात गई। साथ की पहुँकते जुए बहु बीला---"ते उन मनद के ते को की वरी ? में हमें का ना, कता है"

भीरत राजुष ? माना, र्रोता हाई देने अभी आ।!

रानीय तान वे प्राप्तों वो से में महा, अपुटां में में नवी प्रीपता है। किन्द्रसम्बद्धने । "अवैसी-प्रशिक्ताः"

Comment to the to

प्रव हो नाए । इसाव गार म का १ है । वि गरे ।

विभागात्राचन तीरा है, तार के किए है अब अवारी विस्तिता र्वत राम क्षेत्र है। विवाद व्यावस्थात का स्थाप के देशक के स्थाप र्वतः । स्टब्स्ट स्थानकः सार्वति स्थान्त्र स्टब्स्ट । सम्बन्धः स्टब्स्ट । सम्बन्धः स्टब्स्ट । सम्बन्धः । सम्बन्धः के अन्तर्भव अन्तरकार्य के उन्हां के विकास करवारों अनुवा है स रा १९९९ को द्वाराको छ। अञ्चलको बन्द्रण केन वह जान्यदेव के जहारह जो है। अवस्ति

मुच, बंगिया पहनकर भुमकी का रूप खुल गया है ! दोपहर को पानी भरने माई तो नुमकी के दोनों कानो में कुण्डल

"तहर जाकर भादमी की भावाज ही बदली है या…?" भुमकी मुँह बनाकर मुसकराई। पनभरनियाँ हुँस पही, सभी। सभी की बांधों में भुमकी की तात बॉबिया की ताती तैरने तगी। सच-

"गुल रोगन का तेल भी सावा हावा ?" "तब ? धौर भी कोई उलाहना दिया ?"

"बोली रात में ही पहनी ?"

"तब ? इसके बाद ?"

पर भाकर रात में उपास ही करना पड़ता !"

तम । ' सो, वहीं खाते ममय भी उलाहना वे दिया- 'कारी नहीं होती तो

एक चुटको चावल, न चुढा भीर न भूजा। मुदा, दही जम गया था तब

"तब इसके बाद ? साने को नया दिया 'उली' रात को ?" "क्या बताके दिदिया, लाज की बात। संयोग ऐसा देखी कि घर में न

चाइने लगी मारे दुलार से। "सी, ब्राते ही उलाहना दे दिया मरद ने--"तुम लोगो से भली है मेरी यह कारी-भेग। "बादमी से बढ़कर।"

जाती है। मगर, कारी-भैस ने उसकी बोली को ठीक पहचान लिया। " ऊँय-ऊँय करती रस्सी तुडाकर धाँगन मे दौड आई। मिर से पैर तक

कुमकी लजाती-हेंसती कहती, ''में तो डर गयी कि रात में नाल-वाला जुता पहनकर कीन बावा रे वाप ! मैया डरकर 'कोठाली' के पीछे द्विर गई दम साधकर।""महर आकर घादमी की मानाज तक बदल

प्रीय टका ? बहुम नही है तो कोलती-पहनती हो कसे ? ऐसा ही 'सकिस्त' रहता है हरदम ? माडी भी से बावा होगा ? रात मे कब बाया ? पहली-पहर रात में ही ?"

भूमकी-रामविलास की घरवाली-लाल घरेंगिया पहनकर धानी भरने गई। भौरतो ने उसे घेर लिया। "देखें जरा क्षेत्रेजी क्षेतिया; मेमिन लोग पहनती है ... चेट 'उधारे'। घरे, इस वित्ते-भर धॅमिया का दाम

परवाली को नाम घरकर बुलाता है--'ए, भूमकी !'

उक्साटन :: ६७

लटक रहे थे। " भुमकी का रूप खुलता ही जाता है।

नहाने के समय श्रीरतों श्रीर लड़िकयों की भीड़ लग गई। सभी ने भुमकी से 'मुनलैट-सायुन' का भाग माँग-माँगकर देह में लगाया। ''' भुमकी श्रव रोज सायुन लगाकर नहाएगी? तब तो, एक दम मेमिन-वंगालिन की तरह गोरी हो जायगी? है कि नहीं?

स्रवेर में दुकान पर गई—कपाल पर चकमक-विदी लगाकर। राह में ही, वहरी मौसी की गली में शिवधारी खड़ा था। फुमकी की देखकर सिहर गया—"एह! स्राव जीयव कठिन "स्रव ? स्रव मेरा क्या होगा?"

"धेत्त ! राह चलने हँसी-दिल्लगी मुक्ते पसन्द नहीं।"

"हँ सी-दिल्लगी पसन्द नहीं ? मुँह वनाकर वड़वड़ाती हुई गई ? कहीं घर जाकर कह न दे ! "सुनते हैं कि शहर से नाम में सिंग लगवा-कर ग्राया है। ग्रच्छा, देखना है, कितने दिन तक यह गुमान ? शहर का मलीदा खाया हुग्रा मरद गाँव में कव तक रहेगा ? इतने दिन का सव 'लिया-दिया, किया-धिया'—सव फुस ?

दुकान पर उतने लोगों के बीच भी मोदियाइन ने बात को घुमा-िकरा-कर भुमकी से कहा, ''तिन अपनी सास से होशियार रहना। अर्केले में बेटा को फुसलाकर बस में करने के लिए इघर-उघर की बात न लगा दे, तुम्हारे खिलाफ! रुपया-पैसान 'हथिया' ले बूढ़ी कहीं!"

मुमकी सदा की भाँति नयी बहुरिया की रीत निभाते हुए घूँघट के अन्दर से ही बोली, ''मौसी, कोई कुछ लगावे-बभावे। ऊपर भगवान तो हैं? टोला समाज, अड़ोस-पंड़ोस के लोग तो हैं? यह भैंस न होती तो न जाने क्या नतीजा होता? दो-दो बरस किस तरह खेपा है सो सभी जानते हैं!"

"'भुमकी भी वात को घुमा-फिराकर कहना जानती है। सभी समक्ष गए, इस वात को शिवधारी की वात पर वैठाई गई है। अर्थात, शिवधारी नहीं होता तो भैंस की चरवाही कौन करता? रात की चरवाही 'ठट्ठा' नहीं।

मुमकी बोली, "पिछवाड़े में दो घूर जमीन 'सर्वें' में हुम्रा है, लेकिन,

उदबाटन ः ६६

जमीन होने से ही तो नहीं होता है, उठकों जोतना-नोहमा जनाना का साम तो नहीं ? अधीम रूपये को मोभी धोर प्याय-नहमून सब रूपेंग का दो बाल से हुआ-चों ऐसे ही नहीं ! "इस गौव में की की की 'जमामार तोगा' है सो किसी से हिएता है। सेने के मचत दूय-नहीं भीटा सकता है मोर बाम देने के बेर लहु। हिल्क नाता से लोगों को 'शिटिया' कर दूप-रही का साम बसूली फिरमा सो बनाग जात नहीं कर सकती !!"

बही का दास बसूतरे किराना तो जनाता बात नहीं कर सकते ! ""
हुकान से तीरते समय नुमकी बहरों मोशी के घाँगन में गयी ! शिव-पारी मुँह तरकार, मुतती का 'करा' पुना रहा था। मुमकी तिनक विह्वें स्वरूप रोती—"में तूम पर मुख्याई है। मुखह से सभी लोग प्राये भीर तुन भैम दुक्तर बजान पर से ही क्यो भाग थाए ?" मुजह से मुन्हारें बारे में सम्र बार पूछ चुका है। नहीं बाकोंगे तो उचकों करें मासून

होगा कि तुमने केंसे-केंसे किन में बबा-बबा किया है। धपने जानते, जितना हो तका, मैंने कहा है।''तुमको डर काहे का सबता है? सौंच की सौंच बया?''

मुमकी ने टोकरों से बीड़ी का एक 'बुद्धा' निकालकर घोसारे पर रख दिया—"यह रही गुड़ारी बीड़ी-मुपाड़ी !" मु ह्वचोर होकर रहीये तो बह मो कुष पुरेगा परिचा केमा !" विकासी का सम्मान करान्य राज्य भी स्वार करान्य करान्य

िववारी का तन-बदन भनभता उठा । सवा, जान सीट माई।'''
नहीं, उतनी मृद्धि सवमुच थोडी मोटी है। भूवती भीची का गुस्मा जाउज है।

""नुमरी के कान के कुण्डल "लाज ब्रोमिया " चक्रमक विदी""मह-

मह महक देह की ''आजनेवा हुंती ! चित्रवादी की देह तथ गई ''आग नगा गई हो जैसे ! वित्रवादी ग्रीवादे पर रखे बीड़ी के मुद्धे से एक बीड़ी विकालकर

' मुनगाने सगा । उसका दिल यजानक युग्ध स्था'''सब दिन ललचाती ही 'रही ।''''कही भागी जा रही है ?'

" प्रव तो मेंट-मुताकात भी चोरी-चोरी ही कर सकता है वह । यिवधारी बहुत देर तक बोड़ी का मुखी उड़ाता रहा । रामिवलास के 'मचान' पर सुवह से ही बीड़ी के घुएँ का गुव्चारा उड़ रहा है। रह-रहकर हँसी की लहरें याती हैं। एक-से-एक दिल को गुद-गुदाने वाला किस्सा सुना रहा है, रामिवलास—पटनियाँ किस्सा !

ं दो साल पहले, चैत महीने की ग्राबी रात में गांव छोड़कर चुप-चाप भागा था रामविलास—गांव छोड़कर ग्रीर मिसर की नौकरी छोड़-कर; मिसर का करजा पचाकर।

"दूसरे दिन उसके मचान के पास और आँगन में ऐसी ही भीड़ लगी थी। उसकी माँ रो-रोकर लोगों को सुना रही थी, गीना के बाद से ही उसके लाड़ले बेटे विलसिया की मित किर गई। पराए घर की बेटी ने आकर उसके पाले हुए सुग्गे को उड़ा दिया।

भुमकी घूँघट के अन्दर से ही बुढ़िया को कोस रही थी और खूँटे पर वँधी भैंस रह-रहकर बहुत करुए। सुर में पुकारती जाती थी—ऊ-यें-यें-यें-ये-यें-हैं-हैं!!

वूढ़े मिसर के सिपाही रामसिवासन सिंध ने कहा था —हम खूब समभते हैं। लीला पसार रही हैं दोनों! विलिसिया चुपचाप नहीं भागा है। अपनी माँ-वीवी से सलाह करके 'घसका' है, गाँव छोड़कर। भागकर जायगा कहाँ? 'ई 'भैं सिया' तो मालिक के वथान पर जइवे करी, एक न एक दिन!"

वह साला ग्राजकल कहाँ है ? ... नीकरी छोड़कर चला गया क्या ?" रामिवलास के इस सवाल को सुनकर सभी ने एक ही साथ ग्रचरण प्रकट किया—"ग्रो-ग्रो-ग्रो! तुमको नहीं मालूम ?"

पटनियाँ किस्सों के मुकावले में एक 'गँवैया' घरैया किस्सा सुनाने का मौका मिला है, घोतना को।

"हाँ-हाँ, सुनाग्रो तुम्ही घोतना।"

"रामिवलास भाय! तुमने आज जैसी बहादुरी की है उससे बढ़-कर मर्दानगी का काम किया, पिछले साल, पिछ्यारी-टोली की मुसम्मात की नयी पुतोह ने। " जानते ही हो, सिधवा साला कैसा 'घरडुक्का' ।! गाँव में कोई नयी बहुरिया आई कि उसकी नींद गई। "

### उच्चाटम :: १०१

बिलार की तरह घर में पैटकर, बिना 'ब्लिका' को हिसाए ही दही के कार की प्रमाई साफ कर देता था। लेकिन सब मनाई निकासा मुसम्मात कों दुनोह ने । " साले को ऐमा 'कसकसाकर' पकड़ा कि उत्तर नीचे दोनो 119 311

"प्रवो, सभी से।" आजिर घररिया-मस्यताल में भौपरेसन करके 'विषया' कियातव जाकर होस हुआ। सुनते हैं, अस्पताल का बागबर प्रुप्ता या कि कहीं चक्की के दोगाट से एड़ गया या क्या विचली ? सी, प्रस्ताल से निकतने के बाद फिर इस गाँव की भीर मूँह नहीं किया, किर । साला, एकदम विधया झा-झा-हा-हा · · · ] !

"इव घोरत को तो सरकारी तनमा मिलना चाहिए। सहर मे होती तो घलनार में खबर 'धीट' हो बाती, फोटो के माव ""

"जोटो की घोट होता ? "क्सक्याकर पकड़े हुए ही । हू-च-हु ?" पेटो की बात पर रामिबनाम को श्रपनी तत्तकोर की बात बाद आई। परिट से साइसेंस निकासकर दिसलाया। सभी ने बारी-बारी से हाथ मे वेष्टर फोटांबासा रिवश-स्तेवरी-साहलेंस को देखा। "नदी, रामवितास मूठ नहीं बहुता। लोगों ने मूटमूठ सबर उड़ा दी थी कि 'किस्पान होटिन' में बदंग मौजता है। "मोमों ने नहीं, उस दून के बढ़े बटे ने। जनेऊ की क्तम लाकर बहुता था कि हम प्रध्ने 'वसम' से देखा है, उसकी।

विवसारी को देवकर सभी चुच ही गए।"रामनिवास को नाट-बाट का किस्ला मानून हुवाई यानहीं ? ... मानून हुया कि बान से वनम कर देगा। ""बान खिनेगी बोड़ी ! "स्वा र विवयरिया ! मुबह में वहीं 'मावता' थे ?"

"बरा दिग्रन बना गया पा मैवा !"

**रहर पढ़े का** पानी फूँडकर पानी चरने निक्सी हैं यसी रामविनान भी बहू ! ... शिवधारी भी बोनी नुनकर ग्रीनन में कैसे रहे ?

बहु पानी लेकर बाउन पाई ग्रीर चूंपट के मन्दर से ही बोली-"पनी सहयो वीतों बहु रही भी तुम्हारे सिक्ताहे ने मुख्यमान-टोली की तरह महक क्यों या रही है ? मुर्गी का यण्डा पकाया जा रहा है कहीं ?"

रामिवलास ने जाने क्या समका। वोला, "कल से यहाँ मुर्गा विनेगा मुर्गा ! देखें कीन साला क्या वोलता है ! ... साला, यह भी कोई जगह है ? यालू की तरकारी में जरा-सा गरम मसाला उलवा दिया तो सारे गाँव में मुर्गी के प्रण्डे की महक फैल गई ? वोलो !"

शिववारी ने कहा, ''इस गाँव की वितहारी हैं! विना परकी चिड़िया उड़ाने वाले वहुत लोग हैं।''

"शहर में सभी अपनी औरत को नाम लेकर बुलाते हैं। मैं अपनी बीबी को हजार नाम लेकर पुकारूँ, किसी साले का क्या?"

रामिवलास ने ग्रपनी बहू को पुकारकर कहा, "ए भुमकी ! शिवधरिया श्राया है। उसके लिए एक कुलफी चा भेज दो।

ग्राँगन में बहू ने सास से कहा, "माई! सुनते हैं इस मरद की बोली-वानी!"

कमाऊ पूत की मस्ती देखकर मसाले की गन्य सूँघकर वूढ़ी प्रसन्त हैं। कहती हैं, "बोली बानी क्या सुनूँगी? ब्रादमी जहाँ रहेगा, चाल वहीं का चलेगा!"

"साला! हम दिन भर चा पीयें या रात भर दारू पीयें, इससे लोगों का क्या? "शिवधरिया, टिसन की कलाली में पचास दारू असली मिलता है या पानी मिलाया हुआ ? आज दो बोतल चढ़ेगा।"

शिवधरिया दारू का हाल क्या जाने ! वह गाँजा के वारे में कह सकता है।

"ऐ फुमकी ! इघर आ ! "तू एक हाथ घूँघट क्यों काढ़ती हैं ?" फुमकी लजाकर आँगन की ओर भागी।

सव कुछ हुन्ना। रामिबलास ने पटना में बैठकर जो-जो सपने देखे थे, सभी सच हुए। "मिसर का 'जहरदाँत' उसने उखाड़कर फेंका। गाँव में इस बात को लेकर रामिबलास का जै-जैकार हो रहा है। गाँव के हर घर में उसका नाम दिन में दस बार लिया जा रहा है। "वेटा हो तो ऐसा! " मरद हो तो ऐसा!

#### उच्चाटन :: १०३

उसका मचान गाँव के मानिक मिसर का थीपाल हो गया है, मानी । भ्रव बाभन राजपूत टोले के जवान भी भ्राकर बैठते हैं। दिन-भर थाय, बीडी, तास भीर रात में 'भ्रमेंबी तारा' ।

उस दिन मिसर कावडा बेटा दिन भर रामवितास के मचान पर ताम पंजता रहा। भांभ दुई तो रामविनास ने कहा. ''धव यहाँ 'धर्येनी-ताम' का केता होगा।'''में विवेगा ?' 'एक ही धंट ।''

मिसर का वडा बेटा भव रोज सांक्र को पाव भर पी जाता है गौर

दाम पूरे बीतल का देता है।

गांव के सभी नौजवान रामविलास के साथ पटना जाना वाहते हैं, इस बार। रामविलास के मुँह ने चटकदार पटनियाँ किस्सा सुनकर गाँव

भौन रहना चाहेगा, भला <sup>1</sup>

"रिवन्नरनगर? थव नया बतावें कि कैसा है? लगता है कि नरनारी ही तहर क्या दिया । सहक के रोतो सीच सावा है भीर हु-म-दू किसा ही यहर क्या दिया । सहक के रोतो सीर रंग-बिरण के दूसर । भीर हर दूसर की काश्री में एक सक्की बैठी हुई"-गीत गाती हुई ।

"एह् ! सब तो समयुक इन्द्राधन की इन्दरसमाः ?"
"पह् ! सब तो समयुक्त इन्द्राधन की इन्दरसमाः ?"
स्वी, यहाँ की अमावारिन "यमावारिन माने पुलिस-बमावार
सी वह नहीं, सहक पर साह देने वाली "पटना को जमावारिन को
देतीय तो समेगी दिखी वह जमीवार की बढ़ है।"

"ऐसी सपस्रती ?"

्रित में में मानी होने से बना होता है ? बतल बीज है, देह भी गठन । "पत्त में मानी होने से बना होता है ? बतल बीज है, देह भी गठन । "पत्त है दरनतिया । हमारे 'दिखा-बदान' के बात हो 'दहती है । बातो, पुत्रह-पुनर देपोपार सारो पहलकर, कार्य पर आहु-दर्श का प्रदान कर इस कर देपेंठी है मिनवती है अंक राज जीतने जा रही है, आहु- देने

"28 1"

मही।"

"'भला बीन जवान रहना चाहेगा, इस बनहुन वीन में ?

"'रामजिलास मेवा, इस बार बापके साथ में भी जार्ज्या।" मैं

### १०४ :: प्रादिम रात्रि की महक

भी ! ''में भी !! ''में भी !!! ''यहां साल-भर हलवाहों करते हैं सिर्फ एक सी साठ रुपये में। वहां, एक महीना में दो सी ? ''रामविलास काका, में भी ! ''रामविलास पाहुन, मुक्ते मत भूलिएगा। रिक्शा-डलेवरी नहीं तो किसी होटल में ही रखवा दीजिएगा। ''साला, हम विनियौ-वादाम वेचेंगे।''मामा, खाप उस दिन कह रहे थे कि रही कागज-शीशी-वोतल का कारवार भी सूत्र नकावाला होता है।'''

एक शिवधरिया को छोड़कर सभी ने शहर जाने का इरादा पक्का कर लिया है। शिवधरिया ने कभी चर्चा भी नहीं की।

सब कुछ हुम्रा लेकिन रामविलास के मन में एक छोटा-सा काँटा कई दिनों से 'खच-खच' कर गड़ जाता है—समय ग्रसमय। उस रात भुमकी ने वैसा क्यों कहा ? क्यों ? \*\*\* सब ठीक है। मुदा \*\*\*!

"क्या मुदा ? वोल !"

"'मुमकी आंखें मूंदकर हँसती है।

"ग्रांख क्यों मूद रखी है ?"

"लालटेन क्यों जलाकर रखे हो ? बुक्ता दो।"

रामविलास ने श्रनचाहे लालटेन की रोशनी मिद्धम कर दी। भुमकी वोली, "नहीं, एकदम बुक्ता दो।"

\*\*\*साली ! श्रीरत है या चमगादड़ ?

शिवधारी गाँजा पीता है। बहुत जिद्द करने पर भी उसने किसी दिन दारू का एक घुँट नहीं लिया। चखने के लिए एक बूँद भी नहीं!

सुवह, नींद खुलने के बाद ही रात की बात मन में 'खनखना' कर गड़ गई-सब कुछ टीक हैं। मुदाः!!

अव चार ही दिन रह गए हैं। "रमां-आं रहा एक दिन अवधि अधारा-आ-आ-आ रम्मां हो रमां-आं! "रामविलास के मन में आजकल हमेशा एक विदाई गीत—समदाऊन—गूंजता रहता है "मिली लेहु सिलिया, दिवस भेल रितया कि चित भेल जग से उदा-आ-आ-आ-आ-स!!

गाँव के सभी जाने वाले नौजवान कल स्टेशन-हाट से वाल कटवाकर आए हैं। ''रामविलास बोला था कि शहर में केश के फैशन से ही लोग

#### उश्चाटन :: १०५

समभ जाते है कि वहाँ का घाडमी है।'' सभी की देह की बोटी-बोटी में 'उद्याह' है, लेकिन रामविलास के मन मे रह-रहकर काँटा गड जाना है।'''साज रात में वह समकी से फिर पुदेशा।

"मुमकी, मब तो यहाँ चार ही दिन रहना है।"

" 333!"

रामविसास बहुत देर तक चुप रहा। तब वह ने पूछा, "किर कब धाधींग ?"

"प्रानं का क्या टिकाना !"

घान रामविलास ने दाक नहीं पी है। स्टेशन हाट की पचास-दारू एकदम लाटी होता है, गांव के लाटी दूध की तरह। " एक ही प्याली में नशा सिर पर सन्त से सवार हो जाता है। " बाज सबेबी-ताब नहीं होगा, भाई !

रामदिलास की 'निरमुनियां-योली' का कोई अवाय नहीं दिया भूमकी ने, नेविन है जमी हुई ही।

"भूमकी ! "

"हैं! '' भ्राज तुम दारू क्यों नहीं पीये ?''

"माज सारी रात जगा रहेगा।" "'सचमूच, सारी रात जगा रहा रामनिसास । भोर को जब कीधा-

मैना बोलने लगा तो भुमकी ने कहा, "अरा महिम प्रावाज मे बोलो !" घद तीन दिन 'फनकत' ! वीभे दिन साँफ की गाड़ी से-वरीनी

पिनर से बीक्षो बवान रवाना हो जाबँगे, एक शिवधारी को छोडकर। न है दिन से यह भैस भी दूहने नहीं बाता है। रामविलास खुद दूहता है। "भूमकी ?"

"वया है ?"

200

"माज मैंने दारू नहीं, गौजा पीया है। लगता है बालमाल से उड रहा है।"

"विवधारी हव रात में भैस नहीं चरावेगा। उसकी बहरी मौसी ्रमाकर कह गई है।"

## १०६ :: ग्रादिम रात्रि की महक

"मारो साले को गोली ! कल एक भैसवार ठीक कर दूंगा।"

"भैसवार ? कीन चरावेगा तुम्हारी भैस ?"

''वयो ?''

"सभी गृहस्थों के हलवाहे-चरवाहों का तुम भगाकर शहर ते जा रहे हो।"

"किसने कहा कि मैं भगाकर ले जा रहा हूँ ?"

"गांच के सभी गृहस्थ बोलते हैं!"

"सभी गृहस्य नहीं । बोलता होगा, तुम्हारा वह शिववरिया !"
भुमकी चुप रहीं । रामिबलास ने घुटने से ठोकर मारते हुए कहा,

"वयों ? ठीक कहता हूँ न ?"

''जो कहो तुम।''

"मैं जो कहता हूँ, ठीक कहता हूँ।"

भुमकी ने एक लम्बी सांस ली।

"ठीक कहता हूँ न ?"

"ğ!"

"चौथे दिन से खुव मौज करना।"

"मैं मौज करूँ या दुख से मरूँ तुमको क्या? मौज करेगी रजवतिया-डोमिनियाँ तुम्हारे साथ।"

"वया बोली?"

भुमकी चुप रही। रामविलास ने फिर घुटने से एक ठोकर लगाकर पूछा, "क्या वोली?"

"मारना है तो जान से मार दो।"

"साली! जाने के पहले तुमको ग्रौर तुम्हारे शिवधरिया को खतम करके ही ""

रामबिलास के सिर पर कोई भूत सवार है। आज वह दो चिलम गाँजा पीकर आया है।

"चिल्लाओं मत, इस तरह।"

"साली ! पटना का वड़ा-से-वड़ा वालिस्टर हमारी वोली को वन्द

उच्चादमः : १०७

नहीं कर सकता भीर तुम कहती हो जिल्लामी गत !"
"तो जिल्लाते रहो।"

"ग्राज तो मैने दारू नहीं पी है। तू उधर मुँह फिराकर क्यों सीयी

है ? इधर पलट, तेरी…" "नहीं।"

"स्स्मासी!"

···प्राज रामविलान सून कर देगा। चीर-फाडकर रख देगा भुमकी को।···क्या समक्ष तिया है <sup>?</sup>···ऐ <sup>?</sup>··रिक्शा-डलेकरी करने में प्रादमी

जनका हो जाता है ? .. हैं ? .. बोल ? . बहती है, सब भूठ है ! ... मिसर से बीगुने मूद पर करजा नेकर उस शिवधरिया ने नुससे बिहा

मिसर से चीपुने मूदै पर करना मेंकर उस क्षित्रधारमा न मुक्से बिहा किया मा ?…एँ ? ' बोन ! चीप सानी ! …सा कसम !…क्या समफ्र निया है ? शहर में रहने से, दारू पीने से बादमी…बीप माली !हम मब

ातमा हु । यहर भ रहन से, बारू यान से बादभा ''चार सासा ! हम मब समफते हैं । भुमकी बहुत देर तक रोती रही । रामविसास जब बिछादन छोड़कर

उठने संगा तो भुजकी ने उसकी गजी पकड सी । ''क्या है ?'' ''तुम पटना मत जायो ।''

"ब्या बरुती है ?"

"हाँ, मैं पैर पडती हूँ, मत जाधी !" "हैं।" सहर नहीं जाऊँगा तो काम कैसे चलेगा ?"

"है।'''शहर नही जाऊँगा तो काम कैसे चलेगा ?'' ''इतने सोगों का नाम कैसे चलना है ?''

"उँहु!" "तम मुन्ने भी साच तेते पत्तो।"

"तम मुक्ते भी साच तेते पतो।" "भौर शिमघरिया ?"

भुमनी रोने नगी पूट-पूटकर । भूरज, बीन-भर जार का याचा। बुदी ने पुनारा-"बुर-जजज ""

गौर के सभी अवान एक ही साथ जासमान से विरेश रामविनास जान

### १०८: श्रादिम रात्रि की महक

मिसर के दरवार में कह रहा था कि घर की ग्राची रोटी भली। "शहर में क्या है ? जितनी ग्रामदनी होती है उससे चीगुना लहू खर्च होता है। गाँव ग्राखिर गाँव है। "मिसरजी ने वाकी करजे का एक पाई भी सूद नहीं लिया। शहर में इस तरह कोई सूद छोड़ देता ? "पटना कहों या दिल्ली, जो मजा ग्रपने गाँव में है, वह इन्द्रासन में भी नहीं।

. . . . . . . . . . . .

ः सुना है, मिसर का बड़ा बेटा ग्राँटा-चानी का मिल वैठावेगा। रामविलास मैनेजरी करेगा उसका !

···सुना है, गाँव के गृहस्थों ने मिलकर चुपचाप रामविलास को 'घूस' दिया है। सभी के हलवाहे-चरवाहे भागे जा रहे थे न!

···सुना है रामिवलास पटना में एक डोमिन से फँस गया था, इसलिए ग्रव नहीं जाना चाहता। डोमिन को वच्चा होने वाला है।

श्रीर चौथे दिन सभी ने सुना, शिवधारी गाँव छोड़कर भाग गया।
"'कल स्टेशन-हाट में दारू पीकर धूत्त था।

उसकी वहरी मौसी कह रही थी कि रामविलास की वहू साँक से आकर न जाने क्या फुसुर-फुसुर कह गई और रात में ही शिवधरिया हवा हो गया।

रामविलास ने कहा, ''भुमकी, सुना वह शिवघरिया साला भाग गया।''

"दो कोड़ी रुपया मेरा लेकर भागा है।"

"तू पहले ही क्यों न बोली ? मुँह में क्या केला था ?"

"ऐसी नमकहरामी करेगा वह, सो कौन जानता था?"

"तुम ग्रादमी को नहीं पहचानती?"

''कभी तो श्रावेगा मुँहभौसा ! तव पूछूँगी।''

रामिवलास ने भुमकी को खींचकर छाती से लगा लिया। बाँहों में उसके सिर को भरकर बोला, "मारो साले को गोली ! वह साला शहर से वचकर कभी वापस नहीं श्रावेगा ! "साले को दारू खा जायगा ! देखना !"

भुमकी हठात् उठ वैठी—"भैंस क्यों 'डिकर' रही है इस तरह ?"

#### पच्चादन :: १०६

रामिवलास ने कहा, "मुबह श्रीमा की लोग में जाना होगा। श्रीस 'उठ' गई है, सगता है।"

भाज भूमनी फिर नयी बहुरिया की तरह लजाकर मुसकराती है। बिना पीय ही रामविलास मतवाला हो गया।

"ऐ । जरा दारू वलेगी ? "वत, एक धूँट।"

मुमकी हेंसने समी-- "नही ! " नही ! ! " नही !! मुस्दे दारू की बास " उपेक् " कें कुँ कुँ कुँ "! ! "

00

"हां, मेरे बेटे !" "में पड़कर आया ै।"

"हां, मेरे लाल ! " "प्रव में रोज रुहुल जाया करूँगा ।"

"हा, मेरे बर्जा !" "मो, तू मुक्ते रोज बिस्कुट देनी ?"

"हां, मेरे नान !" "केना भी ?"

"हों।"

"यव में किसी की चीज नहीं उड़ाऊँगा, मां, ग्रीर किसी से वैसा हीं मांगेगा।"

नहीं मांगूँगा।" सीली ने देखा, बच्चे के होंठों पर मुस्कराहट का पंछी बैठा हुग्रा

था। उसने डरकर, कांपकर श्राकाश की ग्रोरहाथ जोड़े। हे भगवान, मेरे वच्चे के होंठों पर से मुस्कराहट का पंछी कभी न उड़े—हे भगवान, कभी न उड़े ! ...'

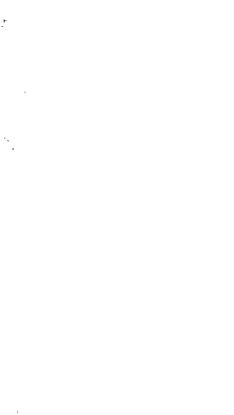

# ३८ O श्रनकही कहानी

बहुत सन्तोपजनक प्रारम्भ । खेलों में निपुण ।' तीसरा सत्र भी समाप्त हुण तथा स्मरणीय ग्रन्तिम परेड के बाद जुलाई १९३३ में मुभे सैकिण्ड लेफ्टीनेय का कमीशन मिला।

सैण्डहर्स्ट में मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया: ग्राचरण की संहिता ग्रहण की अनुशासन की भावना सीखी तथा सम्मान का महत्त्व समका। वहाँ मृत्रे ग्राच्यात्मिक मृत्यों पर ग्राच्यात्ति सिद्धान्त सिखाये गए जिनसे यह सरलता जाना जा सकता है कि उचित क्या है ? मुक्त में सैनिक ज्ञान का बीजारीण वहीं हुग्रा, ग्रवने पेशे के ग्राचारभूत तकनीकों का ज्ञान वहीं प्राप्त हुग्रा, पेरीक कामों ग्रीर खेतों में उत्पादन एवं कुशलता के महत्त्व का परिचय वहीं मिला वर्च अनुकूल, एवं प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों का सम्यक् रूप से व्यवहार करना वहीं सीखा। मुक्ते वहाँ यह भी वतलाया गया कि खेल किस प्रकार खेलने चाहिं नेनृत्व के गुण क्या हैं, ग्रांचिकांश जीवन-मूल्यों के पीछे कौन-सी भावनाएँ निहिं तथा ग्रपने देश की निस्स्वार्य भाव ग्रीर निष्ठा से सेवा कैसे करनी चाहिए।

संग्रेजों के जिल्ल चरित्र से में काफी परिचित हो गया था। सब में में भी समभने लगा था कि एक अंग्रेज 'वैस्टिमिन्सटर ऐवे' की पौराणिक कथा में कैंग जीता है तथा अपनी राजसत्ता, संसद् एवं निरपेक्ष व्यवहार व व्याप के प्रभी गर्ज चुिंड में उसकी अगाथ निष्टा किस प्रकार बनी हुई है। जब कर किसी असंगति के कारण उन चीजों में उसकी निष्टा उगमगा जाती है तो में किसतीव्यायमुद्ध हो जाता है। टीक स्कूल एवं टीक विश्वविद्यालय में पर्ट टीक बजा में जाना तथा टीक उच्चारण करना उसके लिए बहुत महत्व के के अर्थ महिला पर जीता है तथा अपनी मिदरा के अंग्रेस से परिचित के पर्द महिला पड़ ने उसे अनत्त्व आता है, बीठ बीठ सीठ मुंच पर्दा बीठ हों। एवं मीठ एवं रोजम राइस में यात्रा करने में उसे गौरव के अपनत्त्व के तथा करने में उसे गौरव के अपनत्त्व के तथा करने में उसे गौरव के प्रमुख्य होता है। जैलान की भीनार, पिकाहिती, टावर, विम्वलहन, बैन्स के अर्थ के प्रमुख्य होता है। जैलान की भीनार, पिकाहिती, टावर, विम्वलहन, बैन्स की की की की की की की की की विद्यास के विद्यास के विद्यास की वाल है।

परिचमी भाइसो की अपेक्षा वह अधिक विनम्न और श्रीचित्य-प्रिय है। वह भाज भी अपना गेंदनुमा टोप पहनता है और स्वय पर हुम सकता है। भव मुफ्ते समक्ष मे आया कि अबेज की 'जॉन बुल' क्यो कहा जाता है

धीर जसका देश कैसे एक सब में माबद है ।

समुक्ताल समुद्र-यात्रा के बाद मैं घर लोट स्नाया । प्राण्टियर मेल रक ही रहा या कि मैंने देखा कि मौ मेरी स्नोर दौड़ी चली झा रही थी । उसने ममय के बाद मुक्ते देख कर भौ का बारसल्य उसक् एड़ा स्नीर विदेश में मेरे निवाम में सम्बन्धित उन्होंने सनेक प्रश्न पूछ डाल । बहुत लम्बी संवधि से विसरे मित्रों के समात हम दोनो मिले । मेरे छोटे भाई (जिनके घरेलू नाम बस्यू और टांमी थे) तथा बहुन नामी मुक्ते देल कर हर्पोन्सल हो उठे। मेरी वर्षी की देश-देग कर माँ की ग्रांखें गर्ब से भर आसी। उस रात हम दीनों वहत देर नक प्रापन में बाते करते रहे।

यद सुफे एक वर्ष के लिए च वेद सैनिकों की कमान सँभावनी थी। यंद्रेदों का विचार था कि भारतीयों में किमी भी सैनिक जल्दे की कमान सैंभावने मोग्य नेतृत्व प्रतित नहीं थी, फिर शंग्रेज सैनिकों के जत्ये की ती बात ही धीर भी। उन्हें इसमें भी सन्देह था कि हम कभी योग्य आरंफिसर वन पाएँगे। ने तो यह मानते थे कि हमारा मस्तिप्क निम्न श्रेणी का होता है भौर वायुपान, टैक या गन की जटिसता एवं युद्ध के पेवीदा मामसों को समभना हमारे यूने के बाहर है। उन समय मुक्ते लॉड ऐसनवरों के वे शब्द स्थरण हो बाल जो उन्होंने सन् १८३३ में कहें थे कि भारत में अंग्रेज़ी का शस्त्रत इस बात पर निभेर करता है कि भारतीयों को सेना एवं राजनीति से दूर रला जाए।

जिन भगेबो के भथीन मुक्ते काम करना था, उनकी बही पृष्टभूमि थी। मेरी घारणा थी कि बद्यपि व्यक्ति रूप में ब्रद्धेज बहुत ब्रच्छे हैं किन्तू भारत में उनके राज को जल्दी में जल्दी समाध्य कर के होने स्वयं चयने देश का शासन

सँभानना चाहिए।

जिस समय नवम्बर १६३३ में लाहौर की बढेवुड बैरेबम में स्थापित ईंग्ट गरे रेजोमेंच्य सी पर बटानियन वे में घणना कार्यभार मेंनारने पहुंचा तो मेरे सन ने इस चुनीती को स्वीकार कर निया था। उत सम्ब में नेयन रक्कीत वर्ष का सार त्ये जीवन के प्रवेदा डार पर लड़ा था।

सब भारतीय सेना याधकारियों को भारतीय बटालियन में पहुँचने में पहुँक पत्र व विद्यान के वायकारण का वारत्याय बदावायय न प्रदूषण ग ५९७ एक वर्ष तक विदिश्न बदानियम में परोशामीत (त्रोबेयन) गहना पहता मा । मेरे कमारिय मांत्रियत से क कांत्र शोमवर्ग, दो क एमक भीव, मुपदित गरीर के त्रोइ स्पन्ति में भीर मनुभागन एवं वैतिक परम्यशर्मों के दूह पोस्क में । उन्होंने मेरा ढीला-सा स्वागत किया जैसा कि वह प्रत्येक नवागन्तुक का करते थे।

वटालियन में गतिविधि के चार क्षेत्र थे—चाँदमारी, ड्रिल, बेल ग्रीत मेस। प्रत्येक क्षेत्र में मुफे काफी संघर्ष करना पड़ा। फलस्वरूप, मैं राइफ्ड का ग्रच्छा निशाना लगाने लगा, ड्रिल का मोर्चा भी मैंने मार लिया, मेत हैं एक छोटा-सा पद सँभाल लिया ग्रीर खेलों में भी पीछे न रहा। मैं क्लिट दें 'फस्ट इलेवन' में था ग्रीर ४४० गज की दौड़ में वटालियन की ग्रीर से दौड़ा।

त्रिटिश यूनिट एक उत्तम संस्था थी । यह एक वड़े परिवार के समान <sup>हो</sup> श्रीर इसकी अपनी उच्च परम्पराएँ थीं। कमाण्डिग श्रॉफ़िसर यहाँ का मार् पिता था। उसके शब्द यहाँ कानून की तरह पुजते थे और एक प्रकार से व यहाँ का शासक था। उसके निर्णय अमोध और अचुक होते थे। हम सव ह लिए उसका व्यक्तित्व विशाल और महान् था। किन्तु उसके दर्शन वर् कम होते थे। काम तो उसके सहायक सँभालते थे। अधिकारियों, मेस, दें। एवं लातों के ठीक रखने की जिम्मेदारी उप-कमाण्डर की थी । तीसरे <sup>नाज</sup> पर एड्जुटेंट का पद था और यह अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था। शिष्टान स्रोर ड्रिन उसके क्षेत्र में थे। अण्डर स्रॉफ़िसर उससे स्रातंकित रहते थे प्रनुशानन पालन कराने जैसा अप्रिय काम भी उसी के पास था, इसलिए व स्ययं भी काफी स्रप्रिय हो गया था । सवाल्टनों की दो कोटियाँ थी—सी<sup>तिर</sup> योर जूनियर स्वाल्टर्न काफी पुराना ग्राफ़िसर होता था जिन नेवा-काल नात ने पन्द्रह वर्षों तक का होता था। उस समय पदोलित व ियों स्थान के खिन होने पर ही होती थी, समय-मान से नहीं। इस का मीनियर मधाल्टनं कभी-कभी इतना खीभ उटता था कि सभी सवाल्टनों के हैं यहा कृत् व्यवहार करने। लगता था । भूल हो जाने पर यह उन्हें कड़कती हैं में मिनिनिनत दिन करने का दण्ड देता था और स्वयं किसी वृक्ष की छावा व ात हो नाता था। तीन श्रीर छः वर्ष की नेवावधि के मध्य ती सैनिक हैं तरण माना जाता था और तीन वर्ष से पहले तो उसका श्रस्तित्व ही है र बेंकार किया जाता था, वह दिसलाई तो पड़ता था किन्तु उसकी बात हैं पनी आधी भी।

्रिकार एड्जुरेट ने समाल्टनं स्तर के लोगों के साथ यहां अपूर्ति । स्वर्ति (१९३१) अपिता हमने उसे सबक सिरानं की टान ली। अपिता क्षिति (१८३१) को नोजन है बाद नीनियर स्वाल्टनं ने उसे मुगं-पुद्ध है। स्वर्ति (१८००) अपिता (१८५५) विद्या में दोनों प्रति उस्ति (१८००) अपिता (१८५५) विद्या परिता के प्रति (१८००) अपिता (१८५५) विद्या (१८५) विद्या (१८५५) व

रित योजना के प्रनुतार सारे सवास्टर्न उसके ऊपर गिर पड़े धीर प्रपने ग्रीम्मितित भार से उते पीम दिया। उसकी टीयो में काफी चीट माई थीर उसके बात कई दिनों तक बहु चल-फिर नहीं सका। इस 'क्यामितित प्रयास' के विपर कोई दरड नहीं दिया जा सका। इस घटना के बाद बहु काफी डीमापड पारा धीर उस बटानियन में श्रेष समय धाराम से बीता।

हुने यनेक यिनिश्चित निवमों का पालन करना बढ़ता था: परेड के समय 
रो पांच पिनट पहुंत पहुंचे जाना, प्रपन्ने में सीनियर प्राप्तियों, उच्च प्रियक्तएयों की निमी बात का जवाब न देना तथा उनसे कियी प्रकार का तर्क न 
करना, प्रावस्थलता पढ़ने वर प्रमक्ती न देना प्रपित्त इन्हें हक्षी प्रकार का तर्क न 
करना, प्रावस्थलता पढ़ने वर प्रमक्ती न देना प्रपित्त होना तथा रेजीनंद्र के इतिहास 
एवं उत्तरी परस्पराधों का अर्थाच्य आन प्राप्त करना । उन्युक्त वस्त्र पहुनना 
राधा धर्मादा कर पालन करना प्रतिवार्ध था। जुनियर स्वतन्त्रीं में यह धरेश्य 
की जाती थी कि वे नियमित रूप से में से में भोजन करें तथा मेस के सम्बन्ध 
में सत्ता आन रहीं कि प्रावस्थलता पढ़ने पर प्रपन्ने सीनियर प्राक्तियों की 
सहायता कर कहां भेषा है अनका घर था। काची शत पर तर्क उन्हें निव 
रेतनी पहुंची भी तथा बराब भीनी कर समय पुंचारा पहुंचा था। येस में 
जब्दी भाना धौर वहीं में देर में जाना उनका पर्य था। इस में पूक हो जाने 
पर प्राण्त दिन प्रातकाल किसी प्राक्रितर के सामने उनकी देशी हो - वाती थी 
भीर परिणाम कोई सुवद नहीं होता था।

त्रिटिस बदानियन के विभिन्न ने नो विभिन्न परस्परास् थी। कुछ में तो राजा के स्वास्त्य की कामना में लाहे हो जर बदिस भी वानी थी, कुछ में तर कर तथा हुए हो इसकी आवादकता नहीं समयी बातों थी। पायद इन-निव्ह कि उनसे राज्य-भिन्न के प्रति कि ती अपने बोग वानी थी। पायद इन-निव्ह कि उनसे राज्य-भिन्न के प्रति कि ती अपने के विकास की वोज्य नहीं की वा सकती थी। मिन में नवहार बोग कर देवन को सिक्त हो आप मकते थे। उनकी वीनियन पाईन की यह अपनीति ची कि वे बानीन बोग कर जुनाका पहुराने हुए नगाई एवं बजाते हुए सन्दर्भ पहुर में बानी वीग कर जुनाका पहुराने हुए नगाई एवं बजाते हुए सन्दर्भ पहुर में बादी थी। रोचन बेंद्य पुरिक्तिय के अपने कुछ साम उनके बावे कुछ ने सम्याजन हो सामें कुछ साम सामें कुछ साम साम सामें कुछ सा

मेरा ढीला-सा स्वागत किया जैसा कि वह प्रत्येक नवागन्तुक का करते थे।

बटालियन में गतिबिधि के बार क्षेत्र थे—बांदमारी, ड्रिल, सेल और मेस। प्रत्येक क्षेत्र में मुक्ते काफी संघर्ष करना पड़ा। फलस्वरूप, मैं राइफ का प्रच्छा निजाना लगाने लगा, द्विल का मोर्ची भी मैंने मार लिया, मेस एक छोटा-सा पद सँभाव लिया और नेलों में भी पीछे न रहा। मैं क्लिंट कें फिस्ट इलेबन' में था ग्रीर ४४० गज की दीड़ में बटालियन की ग्रीर से दीड़ा।

त्रिटिश यूनिट एक उत्तम संस्था थी। यह एक बड़े परिवार के समान वं श्रीर इसकी प्रानी उच्च परम्पराएँ थीं। कमाण्डिंग श्रॉफ़िसर यहाँ का मान पिता था। उसके शब्द यहाँ कानून की तरह पुजते ये और एक प्रकार से व यहाँ का शासक था। उसके निर्णय ग्रमोच ग्रीर ग्रचुक होते थे। हम सव<sup>†</sup> लिए उसका व्यक्तित्व विशाल ग्रीर महान् था। किन्तु उसके दर्शन वह कम होते थे। काम तो उसके सहायक सँभालते थे। ग्रविकारियों, मेस, में एवं खातों के ठीक रखने की जिम्मेदारी उप-कमाण्डर की थी। तीसरे नम्ब पर एड्जुटेंट का पद था और यह अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था। शिष्टाका ग्रीर ड्रिल उसके क्षेत्र में थे। ग्रण्डर ग्रॉफ़िसर उससे ग्रातंकित रहते थे अनुशासन पालन कराने जैसा अप्रिय काम भी उसी के पास था, इसलिए ई स्वयं भी काफी ग्रप्रिय हो गया था। सवाल्टर्नों की टो कोटियाँ थी-सीनित श्रीर जूनियर सीनियर सवाल्टर्न काफी पुराना शाफ़िसर होता था जिल सेवा-काल सात से पन्द्रह वर्षों तक का होता था। उस समय पदोन्नित किसी स्थान के रिक्त होने पर ही होती थी, समय-मान से नहीं। इस कार् सीनियर सवाल्टर्न कभी-कभी इतना खीभ उठता था कि सभी सवाल्टर्नों के ली वड़ा कूर व्यवहार करने लगता था। भूल हो जाने पर वह उन्हें कड़कती है में अतिरिक्त ड्रिल करने का दण्ड देता था और स्वयं किसी वृक्ष की छाया खड़ा हो जाता था। तीन ग्रौर छः वर्ष की सेवावधि के मध्य तो सैनिक ही तरुण माना जाता था भीर तीन वर्ष से पहले तो उसका भ्रस्तित्व ही ही स्वीकार किया जाता था, वह दिखलाई तो पड़ता था किन्तु उसकी बात वर्ष स्नी जाती थी।

एक वार एड्जुटेंट ने सवाल्टर्न स्तर के लोगों के साथ वड़ा ग्रमुंकि व्यवहार किया। इसलिए हमने उसे सबक सिखाने की ठान ली। ग्रामी ग्रातिथ-रात्रि को भोजन के वाद सीनियर सवाल्टर्न ने उसे मुर्ग-युद्ध के कि ग्रामन्त्रित किया। इस युद्ध में दोनों प्रतिद्वन्द्वी घरती पर लेट जाते थे, ग्रापनी टाँगों ग्रापस में फँसा लेते थे और चतुराई व शक्ति के वल पर प्रतिपक्षी नी टाँगों को मोड़ने की कोशिश में लगे रहते थे जव तक कि दोनों में से एक पराजय न स्वीकार कर ले। एड्जुटेंट काफी हट्टा-कट्टा था ग्रीर उसे ग्रामी विजय का पूरा विद्वास था। ग्राभी संघर्ष प्रारम्भ ही हुग्रा था कि पूर्व-निर्धा

रेत योजना के धनुसार सारे सवास्टर्न उसके ऊपर फिर पड़े और अपने उम्मितित भार में उने पीस दिया। उसकी टॉमों में काफी बोट माई भौर उसके बाद कई दिनों तम वह बस-फिर नहीं एका। इस 'सम्मितित प्रवाम' के बिच्द कोई दण्ड नहीं दिया जा सका। इस पटना के बाद बहु काफी डीला पढ़ गया और उम बटासियन में होण समय खाराम से बीला।

हुने प्रनेक प्रतिक्षित निवमों का पालन करना पहला था: परेड के समय में पित्र पहले पहुँच जाता, प्रपेड से सीनियर धाणितनों, उच्च धाधिका-रियों सी किसी बात का जवाब न देना तथा उनमें किसी प्रकार का तक से करता, धावस्थकता पहुँचे पर धमकी न देना धाणित रूप दे एवं में में रेजीमेण्ट के बैंड को विविध्य पुनों से परिचित्र होना तथा रेजीमेंच्ट के हतिहास एवं उसनी परस्पाक्षों का अभीत्व जान प्राप्त करना । उपगुक्त वहन पहुननी तथा मर्याद्य का पालन करना धनिवार्य था। जुनियर सवास्टनों में यह धरेशा की जाती थी कि वे निवर्धित रूप से सेम में भोजन करें तथा सेस के सम्बन्ध में इतना जान रखे कि प्रावध्यकता पड़ने पर अपने सीनियर प्राप्तिकरों की सहायता कर को । सेस है। उसका पर था। काफी रात पए तक उन्हें त्रिज नेमनी पड़ती थी तथा घराब धी-नी कर सबल गुढ़ारात पड़ता था। में स में जबसे पाना धीर वही से देर में जाता उनका पर था। इस में पूक हो जाते पर प्रपंत दिन प्राप्त कि हो हो देर में जाता उनका पर था। इस में पूक हो जाते थी मेरे परिवार के सेस हो स्वत्र की सीक्त पर स्वत्र हो होता थी। से से से स्वत्र होता हो से से से सहसे सामन धीर हो से से से सामन उनका पर था। इस में पूक हो जाते थी मेरे परिवार के सेस हो होता था।

प्रिटिश बटानियम के लिमिन्न मेगों की विभिन्न परम्पराएँ थी। हुछ में तो राजा में स्वास्त्य की कामना में सबे हैं। कर मदिशा थी वाली थी, कुछ में तो राजा में स्वास्त्र की कामना में सबे हैं। कर मदिशा थी वाली थी, कुछ में पर करा पुष्ट में राज्य हुए में राज्य के मिल के मिल के स्वास्त्र की स्वास्त्र हुए में राज्य के मिल के सित्त प्रकार की संका नहीं की जा मकनी थी। मेम में तमनार बीच कर फेवल बोर्सक्टर ही आ मकने थे। उनकी प्रेतीयरण महें में को यह अनुमति थी कि ये सपीन बीच कर प्रवास पहास प्रतिप्रता कर हुए स्वास तहर में मार्च कर सकने हैं बगेकि वन ११५६ कक संदन में वनत उन्हीं की स्वापना हो पाई थी। रीजन बैटा मुक्तियों प्रतिप्रता में पाई पी । रीजन बैटा मुक्तियों प्रतिप्रता में पाई पी । रीजन बैटा मुक्तियों पाई पी नित्त प्रवास (मार्च यास्त्र) के समार उनके स्वाय पूर्वों में मार्ची नुनहरें थीती वाली करिए जनती है, वकर हिल के (एक्टक्सा के मिए एक्टोचें सार्व प्रत्यों कर सार्व में पाई थी। किया या। पतांत पहराजे वनने की प्रवा का मून, प्रारिचक नानव की स्वाय । पतांत पहराजे वनने की प्रवा का मून, प्रारिचक नानव की प्रवास विभाग है जनके हम सार्व में स्वास पाई पर परना परिवर्तिक निक्त या भी में स्वास कर एक पता परिवर्तिक निक्त सार्व में स्वास कर पर परना परिवर्तिक निक्त या में मिन करा है कर है।

मेसों का कार्म्य ब्राठारहरी राजन्दी के कार्म्य में हुआ था।

लटका कर उसे युद्ध भूमि के महत्त्वपूर्ण स्थल पर गाड़ देता था ताकि उसे अपने शिविर का पता रहे और आवश्यकता पड़ने पर उसके पक्ष के लोग वहाँ एकत्र हो सकें। पताकाएँ रेजीमैण्ट के उत्साह और उसके इतिहास की प्रतीक हैं। उन पर रेजीमैण्ट को मिले युद्ध के सम्मान-पदक और वैज लगे होते हैं जो उसकी स्थापना से ले कर आज तक उसके द्वारा प्रदिश्त वीरतापूर्ण कार्यों का स्मरण कराते रहते हैं।

सेना को जगाने के लिए होने वाले विगुल-नाद (रैविलें) के वाद अंग्रेज 'छोटा हाजरी' लेते थे अर्थात् विस्तरे में पड़े-पड़े चाय पीते, केला खाते या विस्कुट चवाते थे। कुछ समय वाद वे अपना नाश्ता करते थे—नाश्ते की मेज के चारों ओर बैठे हुए, समाचार-पत्रों के पीछे छिपे हुए वे गम्भीर एवं मौन अंग्रेज कठपुतली-जैसे लगते थे।

वटालियन में एक 'ग्रर्वली-ग्रफसर' होता था जिसे 'ग्रर्वली कुत्ता' कहते थे। इयूटी के दिन उसे बहुत काम करना पड़ता था। इस दिन वह घोड़े पर चढ़ कर क्वार्टर गार्ड भण्डारों व ग्रन्य चीजों (जिसमें शौचालय भी थे) का, भोर से ले कर ग्राधी रात के बाद तक, निरीक्षण करता फिरता था।

घुड़सवारी, घू सेवाजी, पोलो, िककेट तथा हाकी आदि के लिए सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाता था। कभी-कभी घोड़ों एवं कुत्तों की दौड़ तथा नाटक एवं सिनेमा देखने की अनुमित भी मिल जाती थी। थोड़ा-बहुत नाच भी चल सकता था। किन्तु इन गतिविधियों से रेजीमैण्ट-सम्बन्धी किसी काम की हानि नहीं होनी चाहिए थी। सब प्रकार के असैनिक मनोविनोद 'सिसी' कहलाते थे और विजत थे।

वी० कम्पनी की छठी पलटन की कमान मुभे सौंपी गई। अब मुभसे यह अपेक्षा की जाती थी कि मैं अपनी दुकड़ी की सामर्थ्य उसकी वर्ग-व्यवस्था, उसके प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता की पूरी जानकारी रक्खू। मुभसे यह भी आशा की जाती थी कि व्यक्तिगत ग्राचरण ग्रीर ग्रन्य क्षेत्रों में ग्रपने ग्रधीनस्थ सैनिकों के सममुख ग्रादर्श उपस्थित कहाँ। मेरे लिए यह एक उल्लासकारी ग्रमुभव था। इस लक्ष्य की सिद्धि के प्रयत्न में, मैंने स्वयं को सोद्देश्य एवं गौरवान्वित ग्रमुभव किया।

जिन व्यक्तियों की कमान हमारे हाथ में होती थी, हमें प्रत्येक क्षेत्र में उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ होना चाहिए था जैसे मार्च करने में अधिक चुस्त, कमान करते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग, निशाना लगाने और खेलों में उनसे अधिक

७. रेजोमैंण्ट के जीवन के अनेक विगुल-नादों में एक है रेविले। प्राचीन युग में युद्ध-क्षेत्र में सेनापति इन विगुलों से विविध संगीत-नादों द्वारा अपनी सेना को आदेश दिया करते थे। नुधन होना धावस्त्रक या। जिस नृतिट की कमान मेरे हाण में थी, पूरिवाजी में वह मारत की नेम्पिन नृतिट थी थीर एक में या जिले पूर्णवाजी का मर्प भी नहीं मालून या। यह कोई धावधी बात नहीं थी, हमलिए माहून बटोर कर एक दिन में धावहें में नृद पढ़ा तांकि कोई मेरी सामध्यों में धानेह न कर कि। पुरू दिन में तो मुक्ते धादक के विद्यार की विद्यार की तरह उद्यान दिया मालून में तो मुक्ते धादक के बार मालून में स्वाद में का प्रकार के स्वाद मालून में स्वाद में का प्रकार के स्वाद मालून हों किन्तु में कभी निस्ताहित नहीं हुमा थीर वब तक उम यदानियन में रहा, पृथ्वाजी का मेरा प्रमाल निर्देश तरिता विद्यार तिरु विद्यारी का मेरा प्रमाल निर्देश नहीं हुमा थीर वब तक उम यदानियन में रहा, पृथ्वाजी का मेरा प्रमाल निर्देश नहीं हुमा थीर वब तक उम यदानियन में रहा, पृथ्वाजी का मेरा प्रमाल निर्देश नहीं हुमा थीर वब तक उम यदानियन में रहा, पृथ्वाजी का मेरा प्रमाल निर्वाल प्रवास प्रकार प्रमाल में प्रमाल मेरा प्रमाल निर्वाल प्रवास प्रमाल मेरा प्रमाल निर्वाल प्रवास प्रमाल मेरा प्रमाल निर्वाल प्रवास प्रमाल मेरा प्रमाल निर्वाल मेरा प्रमाल मेरा मेरा प्रमाल मेरा प्रमाल मेरा प्रमाल मेरा प्रमाल मेरा प्रमाल मेरा मेरा मेरा प्रमाल मेरा प्रमाल मेरा प्रमाल मेरा मेरा माल मेरा प्रमाल मेरा मेरा प्रमाल मेरा प्रम

प्रियक्तास प्रांत्रियर साइधिल चलाते थे। किसी-किसी कमाण्टिय मॉफिसर ये पान कार होती भी किन्तु यह भी पुरानी-धी जिनकी कीमल एस हवा रूपये ने प्रियक्त महोह होती थी। एक दिन मैंने मोटर सादिकल स्टारी को प्रोर मेन में मास्त्रा करने के लिए, ब्रह्म प्राचन होता हुया उसी पर गया। गाड़ी का सीरे सुन कर कमाण्डिय प्रांपिसन, प्रयवद्ग समाचाटनम हाथ में तिये, मेन में बात निकल भाषा भीर बोध में लाल-योगा हो कर चीया, 'किंगकी मनुमान में मुनने यह लरीदी है ?"

मैं नहीं नमक पावा कि मैं। किस नियम का उल्कंश कर दिया था।

'दुबारा इस पर चड़े हुए नजर नही झाना, सुना ? यदि चदना ही चाहते हो तो घोडा चरीद हो ।'

इसके बाद तक के लिए कोई स्थान नहीं था थौर उन दिनों तो विल्कुल नहीं या । बनुसामन इसी प्रकार भिल्लाया जाता था ।

एक दिन कमारियम ब्रांकितर ने मुक्त से बसार के विकार पर साथ चलने की मंग्न । मैंने उनमें स्पष्ट कह दिशा कि निर्दोष पशु-पिरायों की हत्या करना मुक्ते पश्चन नहीं है जब तक कि के मानव-पीनन के लिए पिश्चाप न बन ज़ाएँ जैने कि नरभपी देर या जगती सुबार । करेल ने गुक्त पर एक पृणापूर्ण दृष्टि इनने और वह क्षितार पर बहेला बला गया ।

प्रविच्टित व्यक्तियों से सम्पर्क बनाये एराना भी हुमारे कर्तव्य का एक यग था। इन व्यक्तियों की मुची बटावियन डारा तैयार की जाती थी। इस मुची में वे प्रिटिम सीर भारतीय, सैनिक धीर गैर-सैनिक, निष्टजन होते ये जिन्हें प्रथिकारी 'उपिज' वर्ग का कोटि के मानते थे।

रंजीमेंस्ट का जीवन प्रातकानीन चौदमारी या दिल से सुरु होता था। उसके यार कार्यागय पहुँच कर सैनिकों के सावरण-पत्र, चौदमारी के परिणाम, इट्टी, क्याने प्रपास प्रमाम एवं पुरस्कार प्राति अंगेक चीचों को देगना पत्रा था। ग्रेस में बाता साने के माध-माध मनिकों ने किटों का निरोधण कम्मा होना था तथा ग्रेसों में भाग जैना होता था।

ग्रियों में काफी सावदानी बरतनी पड़ती थी नयोंकि धर्वेचों को उप्ण-

प्रदेशीय रोगों का वहुत भय रहता था। पीने का पानी गर्म करना, सोला टोप पहनना, वरफ ग्रादि के उपयोग से स्वयं को ठण्डा रखना ग्रीर सोते समय मसहरी का उपयोग करना वे वर्म का एक ग्रंग मानते थे।

ग्रिथकां शिवारों को मैं ग्रपने पुराने शिक्षक ब्रजलाल को भोजन के लिए ग्रामिन्तित कर लेता था। जिस समय मैं सैण्डहर्स्ट जा रहा था तो ग्रपनी शुभ कामनाग्रों के रूप में उन्होंने सौ रुपये का एक नोट मेरे हाथ में हूँस दिया थी। भारत लौटने पर मैंने कृतज्ञतास्वरूप उनसे ग्रपने योग्य कोई सेवा पूछी तो उन्होंने उत्तर दिया कि ग्रपने शेप जीवन को शराब में घुला देने के ग्रतिरिक्त उनकी कोई इच्छा नहीं थी। जीवन से मोह टूट जाने के कारण उन्होंने यह मार्ग ग्रपनाया था। मैंने उनके शब्दों को यथावत् स्वीकार कर लिया। एक वर्ष तक मैं उस बटालिय में रहा ग्रौर इस ग्रविध में हम दोनों वरावर मिलते रहे। इसके बाद मैं उत्तर पश्चिम सीमान्त पर चला गया। इस एक वर्ष की ग्रविध में वे तो शराव पीते थे ग्रौर मैं पानी पी-पी कर उनका साथ दिया करती था।

ग्रीष्म ऋतु के ग्रागमन पर वटालियनें पहाड़ी स्थानों पर चली जाया करती थीं। हम कसौली से सात मील दूर दगशाई गए। यहाँ हमें ग्रन्य कामों के साथ-साथ 'खड'-दौड भी लगानी पड़ती थी जिसमें लगभग दो हजार की ऊँचाई पर चढ़ना होता था। ये लम्बी दौड़ें मुभे इतना थका देती थीं कि कई बार तो मेरे मुँह से खून ग्रा जाता था।

जव मैं डगशाई में था तो हकसर कसौली में भारतीय सिविल सेवा में परीक्षाधीन (प्रॉवेशन) था। हम दोनों कॉलेज में सहपाठी रहे थे। उसकी वहन धनराज किशोरी, जो मुक्त से दो साल छोटी थी, उन दिनों उसी के पास थी। वह ग्रनेक गुणों से सम्पन्न, एक सुन्दर लड़की थी। हम दोनों में शीघ्र ही घनिष्ठता हो गई ग्रौर मैं प्रतिक्षण उसके साथ की कामना करने लगा। इसलिए, मैं प्रायः कसौली जाने लगा । डगशाई से कसौली ग्राने-जाने में चौदह मील की यात्रा करनी पड़ती थी। इसके दो मार्ग थे-या तो टैक्सी से ग्राया-जाया जाए या पहाड़ी प्रदेश में पैदल चला जाए। टैक्सी करना तो मेरी साम-र्थ्य के वाहर था, इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना । जाते समय तो दिन होता था ग्रीर यात्रा सुगमतापूर्वक हो जाती थी किन्तु लौटते समय स्थिति <sup>इससे</sup> भिन्न होती थी। सामान्यतः वहाँ से चलते-चलते मुक्ते ग्राधी रात हो जाती थी ग्रौर फिर घने जंगल के बीच से गुजर कर ग्राना पड़ता था। रात की नीर-वता में यह यात्रा एक भयावना अनुभव थी। जब मैंने एक दिन हकसर से पूछा कि क्या मैं उसकी वहन से विवाह कर सकता था तो उसने वतलाया कि ति उसके एक साथी से उसकी सगाई होने की सम्भावना थी। किन्तु कुछ महीने वाद उसने सूचना दी कि उसकी वहन ने काफी सोचने-विचारने के वाद

मुभ्र ने विवाह करना स्वीकार कर निया था।

धंदेण भीरानेट के पद पर मुख्ते माहे धार मी अपने प्रतिमान बेनन विश्वा या। इस पत में में मुद्री बेन का दिन बुकान पदाा था, विद्या देनीयेट के मिंपसारों को प्रतिच्या के चनुक्य रहना-महान पहुना था किया की दिन के श्री का यहाँ माना भी को भेदने पढ़ा है या हम दोनों हो काशी चुक्तिन से मुजारा कर याते थे। मैं कहा नाता औत्रक व्यक्ति करना या, उनमे क्लिमिता के लिए बीई स्थान नहीं था। औसार चौ की विकित्ता, भारतीं कीन बहुन उत्तर हो जाने थे। तथा देनक एवं मिन कर मेरी माधिक सामर्थ में कहुन उत्तर हो जाने थे। विदया हो कर मुद्दे एक महाका में काशी देनी स्थान की दर पर काशी स्थाय उत्तर नेना पढ़ा विवर्ध पुत्रके में मुद्दे कर मेरी मी।

रम बटानियन में भेने बोबन की निकट में देगा। भारतीयों को उन दियों कारी भूगोबों का मानना करना पड़ना पा। पढ़ेब उन्हें पूचा में भीग्ड (बैटर-नीइटर बोस्टिक्टन देन्दियनेत) कहां के बीम उनने दूर-दूर-र रहों थे। बात महिदाब ने निष्ह हमें अवेक पम पर उपर्य करना पड़ता था। हम में ने कुछ पपने मुनों के बन पर नाग बुछ पाताकारिया के बन पर माने बड़ मारे थे।

पर्येव परतो हो बाति के लोगों में मिनना-तुतना पशन्द करते से । उनकों मन्द्रा बेदन मिलना था, ने हर भीव विनायत की बनी गरीदन में, बहे-वहें बंगवों में क्षपियार रहु थे तथा मनेक कम तनकाह के नौकर (गानतामा, ममाननों, निक्ती, मेहन, माया) रगा में। इस्वेच्ड में तो गाना भी स्वयं पमान करता प्रकास भी कर कमें निक्ता में दिन्तु यहां उन्हें कोई मान नहीं करना पहना प्रकास भी कर कहें भी स्वयं पाने गई। के दिन्तु यहां उन्हें कोई माम नहीं करना पहना पाने ।

मात. हान माहत थी परेट पर चले जाने ये और भंगगाहन जिन्न या माह-वॉन (एक चीन देशोंच मेंस) मिलती भी या काफी चीत हुए प्रायम करती थी। उनकी देवादेशी बाद में भारतीन महिलायों ने भी यह पादम कहन कर ही। वे दे सेंगहर जाद को जाते कहा प्रायम की निरायमित करना जाते जहीं या तो प्रदान चीते रहने या तैया करते। दात के भीजन के बाद मिनेमा चले जाते जहीं भी दे-दे दे पुरोटे मदा करते। हुत मिला कर उनकी यहुन प्रच्यी कर रही थी किन्तु दिसामा यह करने ने किने नी भागत में यह कर हमान कर रहे थे। उनका विचार पा कि भारताचे एक ममें देवा है जो अधिकारों, सच्छरी, गन्दभी य धीमायियों में मत हुशा है भीर जहीं यहना एक प्रमिमाय है। है साहब हम लोगों की पासतों में बराबर दीन निकानते रहने हैं, हमारी निरायस्ता, हमारे जीन सी-दोरानों में साहब हम कर के के सार्च के सामायां करते थे हम तर की सामायां करते थे सह सन कर के व स्थ्ये की समायां कर से वे देश की सामायां करते थे। स्रोत

प, शैकिन यहाँ शाने के लिए जन्हें निमन्त्रित किसने किया था रे

प्रकार से भारत का खण्डन कर के वे भारत में ग्रंग्रेजी राज के ग्रस्तित्व की न्यायोचितता सिद्ध करते थे ग्रीर स्वयं को समभाते थे कि इसकी स्थापना ते उन्होंने ग्रसम्य लोगों के कल्याण के लिए की थी। उनका विचार था कि के जो कुछ कहते थे, वह ग्राप्त वाक्य था ग्रीर जो कुछ भारतवासी करते थे, वह राजद्रोह था। स्वतन्त्र भारत की चर्चा करने वालों का वे मज़ाक उड़ाया करते थे। किन्तु जैसा कि वर्क ने वहुत पहले कहा था, "मुक्ते ऐसा कोई तरीका नहीं मालूम जिससे सब लोगों पर एक साथ ग्रपराव मढ़ा जा सके।"

पैतीस ग्रविकारियों तथा सात सौ ग्राविषयों की इस ब्रिटिश वटालिय में, मैं ग्रकेला भारतीय था। ग्रपने साथी ग्रंग्रेज ग्रॉफिसरों से मेरी कई बार गर्मागर्म वहस हो जाती थी क्योंकि वे तो हमारी निरक्षरता, दिरद्रता, वर्मान्का ग्रावि की वात कह कर ग्रंग्रेजी राज की ग्रनिवार्यता एवं उदारता सिद्ध किंग करते थे जबिक मेरा यह कहना था कि हम लोगों की इन निर्वलताग्रों की जड़ ही विदेशी शासन था ग्रीर उसको किसी दृष्टि से भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता था तथा स्वायत्त शासन का हमारा मूलभूत ग्रविकार हों मिलना चाहिए था। इन वातों के कारण कुछ मेरे देशवासी तथा कुछ ग्रंगेंड मुक्ते 'राजनीतिक प्रवृत्ति' का व्यक्ति कहा करते थे।

ईस्ट सरे रेजीमण्ट में अपनी परीक्षाविध के समाप्त होने के कुछ पहले मुक्ते एक भारतीय रेजीमैंट का नाम देना था जिसमें में आगे काम करना चाहता था। मैंने छठी राजपूताना राइफ़ल्स की पाँचवी वटालियन (नेपियरस) को नृती क्योंकि इसकी परम्पराएँ वहुत शानदार थीं तथा इसने काफी सम्मान अर्जि किया था। राइफल रेजीमैंट में काम करना एक विशिष्टता गिनी जाती थी क्योंकि इसकी वर्दी चुस्त होती थी तथा इसमें मेस किट मिलता था, यह तेज चाल से मार्च करती थी, इसका शिष्टाचार प्रसिद्ध था तथा इसका इतिहाल वड़ा प्रतिष्ठापूर्ण एवं इतिहास-प्रसिद्ध था। यह मेरा सौभाग्य था कि इस श्रेष्ठ वटालियन ने मुक्ते स्वीकार कर लिया। यह वटालियन वजीरीस्तान के वीहड़ पर्वतों के वीच रजमक स्थान पर तैनात थी।

श्रंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों में यह प्रचार कर रखा था कि भारतीय श्रॉफिसरों का दृष्टिकोण संकीण होता है श्रौर शायद वे उनकी पदोन्नति तथा श्रन्य कल्याणकारी विषयों में उनके प्रति पक्षपात करें जविक 'साहव' लोग उनके साथ न्यायोचित श्रौर निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। इसलिए सैनिकों एवं

९. राइफल रेजीमेंट सन् १७७५ में प्रारम्भ हुई थी। इसे लाइन की वाई ऋोर चलने का अधिकार था ऋौर यह प्रति मिनट १८० कदम मार्च करती थी।

क्षांक्रितरों ने बहे बादाकित हुदय से हुमारा स्वामत किया। जनकी विश्वाम मही होता था कि हम अपने विदेशी प्रतिक्यों (काउक्टर-पार्ट) के वरावस निकरों मंथों कि अभी तक उन्होंने कियी भारतीय को 'साइब' की कुर्सों पर बैटे हुए नहीं देया था। अपने को इस योग्य विद्ध करने के विद्य हमें काफी परियम और उर्जे जमा में कान करना पहता था। जैसे-जैसे भारतीयकरण ने प्रतिद की, प्रदेशों की अस्टिता के बाहू का तोय होता थता गया। उमा दिनीय विस्व युद्ध में, जब हमने अपने साहुग और वीरत्व का पूरा परिचय दिया तो इस पीराणिक क्या का विन्तक जोश हो में पार्टी

यद्यपि यह एक भारतीय बटातियन थी किन्तु मैस में घपनी भाषा में बातचीत करते, रेडियो पर भारतीय संगीत सुनने या विशेष अवसरों के अति-रिक्त भारतीय कटी लाने को निरुत्साहित किया जाता था। बातवीत खेलीं तथा गैर-विवादास्यद विषयों तक ही विन्दित होती थी। सप्ताह में बार भोजन-रात्रियाँ होती थी, जिनमें मैस में भोजन करना सब के लिए धनिवार्य या प्रौर इस बीच रेजीमेंट का पाइच बंग्ड बजता रहता या । हम अपने पेशे से सम्बन्धित बात नहीं कर मकते थे तथा बार्ता के मध्य किसी भी सन्दर्भ में महिलाओं का नाम नहीं ने सफते थे; यदि कभी इस नियम का उल्लंधन हो जाता तो हमे सबको शराब पिलानी पड़ती थी। मुक्ते स्पष्टतः स्मरण है कि मैं तथा बुछ क्रन्य भारतीय, जो बहुत करपस्तरमा में थे, अपने राष्ट्रवादी तक्ष्य के पक्ष में तर्क देते या धपने राष्ट्रीय नेताओं के समर्थन में कुछ कहते तो उमारे अनेक देशवासी, जो बाद में काफी महत्त्वपूर्ण सैनिक पदों पर प्रासीन हुए, मैस मे तथा घन्य स्थानो पर होने वाली इस चर्चा के मध्य, अपने तत्कालीन स्वामियों को प्रसन्त करने एवं सस्ती लोकप्रियता श्राजित करने के लिए. गांधी धीर नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर बढ़ी धवाछनीय एवं धालोचनात्मक टिप्पणी करते भीर अंग्रेजी राज एवं अग्रेज प्रभुमी की प्रश्नसा करते थे। मैकाले के सामने शायद इसी वर्ग के लोग रहे होंगे जब उसने १३० वर्ष पहले कहा या :

> "हों रेड प्रकार का वर्ग निमित्त करने के लिए प्रपत्नी पूरी प्रतिक लगा देंगी चाहिए जो हमारे उपा हमारे द्वारा शास्ति करोड़ों तोगों के बीच दुर्माणि का काम कर सके—ऐसे लोगों का वर्ग जो रक्त धीर वर्ग के तो भारतीय हो किन्सु र्राज, विचार, माया एवं बति के प्रयेख हो।"

जो लोग इस वर्ग में नहीं ये, जो बाहुकारिता में विश्वास नहीं करते थे भीर जो स्वतन्त्रता की भावना द्वारा 'मार्गक्षण्ट' हो गए थे, उन्हें धरेज